# सरल नागरिक'शास्त्र



#### लेखक

#### भगवानदास केला

भारतीय शासन, भारतीय श्रथंशास्त्र, अपराध-चिकित्सा श्रीर नागरिक शिक्षा श्रादि के रचयिता



760

## दयाशंकर दुवे एम० ए०, एल-एल० बी०

श्रर्थशास्त्र अध्यापक, प्रयाग-विश्वविद्यालय CENTRAL, ARCHAEOLOGICAL LIBBARY NEW DELHI.

| Acc. No | 4.8.7 | 7 <sub>1</sub> |
|---------|-------|----------------|
| Date    | 9.7   | 48             |
| Call No | 320   | Kel.           |

प्रथम बार ]

संवत् १९९८ वि० | [ मूल्य तीन रूपये

प्रकाशक हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग



CENTRAL ARCHAEOLOGIGAL LIBRARY, NEW DE. HI.

Ace. No. 3.9.56 8
Date. 3.9.57 / Kasef Dul-

सुद्रक— नारायण प्रसाद नारायण प्रेस, नारायण विल्डिंग्स, प्रयाग

### ्कृतज्ञता-प्रकाश

स्वर्गीय श्रीमान् बड़ौदा-नरेश महराज स्याजीराव गायकवाड़ महोदय ने वश्वई के सम्मेलन में स्वयं उपस्थित होकर जो पाँच सहस्र रुपये की सहायता सम्मेलन की प्रदान की थी, उसी सहायता से सम्मेलन इस 'मुलम-साहित्य-माला' के प्रकाशन का कार्य कर रहा है। इस 'माला' में जिन सुन्दर और सनोरम प्रम्थ-पुष्पों का प्रथन किया जा रहा है उनकी सुरभि में समस्त हिन्दी-संसार सुवासित हो रहा है। इस 'माला' के द्वारा हिन्दी साहित्य को जो श्री दृद्धि हो रही है उसका मुख्य श्रेय स्वर्गीय श्रीमान् बड़ौदा-नरेश महोदय को है। उनका यह हिन्दी-श्रेम भारत के अन्य हिन्दी-श्रेमी श्रीमानों के लिए श्रनुकरणीय है।

<sup>तिवेदक-मन्त्री</sup> हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग

### परिदत अयोध्याप्रसादजी शर्मा



THE STREET STREE

जन्म—चैत्र ग्रुङ्का ८, सं० १९२४ वि० निवास-स्थान—किरमच, कुरुत्त्वेत्र ( पंजाब )

## — समर्पण

### श्रीमान् परिडत अयोध्याप्रसादनी शर्मा

ूष्य गुरुवर !

नागरिकता की पहली पाउशाला घर है; नागरिक शिक्षा के प्रथम आचार्य माता-पिता होते हैं। पीछे इस शिक्षा में उदयोग देने का कार्य उन शिक्षा के का है जो वर्णमाला के अन्तर किलाते हैं। मैंने जब होश वँमाला तो मेरे पिता जी का देशन्त हो गया था, अतः मैं उनकी शिचा से वंचित ही रहा। माता जी ने जो कुछ वन आया, करने में कसर न उठा रखी। पर आपका प्रेम-पूर्ण आध्य न मिलता तो कौन जाने क्या होता। आपने मुक्ते अक्षर-जान ही नहीं कराया, वरन् आपने मुक्ते शिष्टाचार, सद्व्यवहार, गुरुजन-सम्मान, दूसरों से सहानुमृति और सद्याव आदि स्द्गुयों की भी आधार भूत शिचा दी है। इसके लिए मैं आजन्म आपका अनुयों रहूँगा।

परसारमा करे में गुरु-दक्षिणा-स्वरूप नागरिक-शास्त्र-साहित्य की रचना श्रोर वृद्धि में यथा-शक्ति योग देता रहूँ।

विनीत

भगवाने सक नेता

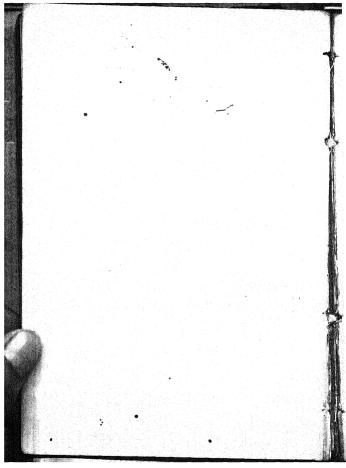

OENTRAY, ARCHARO 18 19 14.

LIBRAY NEW DELIN.

Acc. No. 48.7

Date. 9-7-48.

## निवेदन

क्रिं∏गरिकता नवयुग का नया सन्देश है। यह एक प्रकार से उन सब रोगों की रामवाया श्रीषधि है, जिनसे श्राधनिक संसार कष्ट-पीड़ित है। समाज-रूरी वाटिका में समय-समय पर कुछ घास-फूस उग आता है, उसके सुगन्धित पौदों को कुछ रोगों के कीटाग़ा लग जाते हैं। देश-काल के अनुसार सुधारक रोग का निदान करके समाज-बाटिका को रोग-मक्त करते तथा उसे नवजीवन प्रदान करते हैं। आज दिन फिर सुधार श्रीर निर्माण की श्रावश्यकता है। पर पहले बस्तु-स्थिति की समफलेना ज़रूरी है। भारतवर्ष की बात लें। यहाँ हिन्दू मुसलमानों का फगड़ा क्यों है ?--ज़मींदार और किसानों का तथा पूँजीवितयों और मज़दरों का संघर्ष क्यों है ? अनेक आदमी मुफ़्खोरी या परावलम्बन का जीवन क्यों विता रहे हैं ? शासक और शासितों में बिरोध का क्या कारण है ? मुख्य बात यह है कि व्यक्ति या समृह अपने-अपने नागरिक कर्तव्यों का ठीक रीति से पालन नहीं करते. अथवा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं । सब नागरिकता की समुचित शिक्षा ग्रहण करलें तो देश के इन आन्तरिक विवादों का अन्त हो जाय। यही नहीं, नागरिकता की व्यापक शिद्धा तो अन्तर्राष्ट्रीय कलह को भी मिटा सकती है। जर्मनी श्रोर इंगलैंड का अथवा चीन श्रीर जापान का युद्ध क्यों उन रहा है १ कारण यही है कि है के समने विश्व-नागरिकता का आदर्श नहीं है । सब अपने-अपने स्वार्थ-बाबन में लगे हुए हैं । नागरिक शास्त्र के सम्यक् विवेचन से संसार में गानित का साम्राज्य हो सकता है ।

बड़े हर्ष का विषय है कि अब हिन्दी भाषा में नागरिक शास्त्र सम्बन्धी पुस्तकों की भाग कमशा बढ़ती जा रही है और उसके फला-स्वरूप उसकी पूर्ति भी होती जा रही है। नागरिकशास्त्र की साहित्य-हृद्धि का अथ यह है कि देश में नागरिकता के भावों की वृद्धि हो, और भावी सन्तान सुयोग्य नागरिक वर्ने। अतः प्रत्येक देश-प्रेमी सजन का यह आवश्यक कर्तव्य है कि वह ऐसे साहित्य की रचना और प्रचार में भरसक सहयोग प्रदान करें।

अवना लेखन-कार्य आरम्म करने के समय से ही—सन् १९१५ ई०
से—हन पंक्तियों के लेखक ने अपने सामने विशेषतया राजनीति और
अर्थशास्त्र-साहित्य की रचना में भाग लेने का कार्य-कम रखा है, और
नागरिकशास्त्र सम्बन्धों जो कुछ कार्य गत २५ वर्ष में बन आया है,
किया है। इसलिए जब युक्तपान्त के इंटर के विद्यार्थियों को इस विषय के
प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी में लिखने की अनुमति हुई, तो कई सजनों ने
सुम्म से पूछा कि मेरी कौन कौनसी पुस्तक उनकी आवश्यकता की पूर्वि
कर सकती है। पाज्य-कम को देखने से मुम्मे ज्ञात हुआ कि यद्यारि मेरी
भारतीय शासन, भारतीय जायति, हमारी राष्ट्रीय समस्याएँ, निर्वाचनपद्धित, नागरिक ज्ञान, नागरिक शास्त्र और भारतीय अर्थशास्त्र आदि
पुस्तकों में पाज्य-कम की कितनी-ही बातों का समावेश है, तथापि

उसकी कुळु बार्ते—विशेषतया सिद्धान्त, विभवन्द्यी—ऐसी हैं, जिन पर बहुत कम लिखा गया है, अथवा नहीं लिखा गया। 'यह होते हुए भी मुक्ते उस समय पाठ्य-पुस्तक लिखने का उस्साह या उचि नहीं हुई। पीछे कभी-कभी मन में आया कि पुस्तक लिख सकूँ तो अच्छा है। परन्तु प्रकाशन की किठनाइयों को सोचकर रह गया। दुविधा में ही था कि श्री पोफेसर दयार्थंकरको हुवे (परीच्या-मन्त्री, हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) ने मुक्ते लिखा कि सम्मेलन कुछ विषयों की पाठ्य पुस्तक लिखए।

मेंने पुस्तक लिखना स्वीकार कर लिया। गत वर्ष कार्य भी आरम्भ कर दिया था। परन्त जृन्दावन में रहते हुए प्रथम तो बहुत-सा समय अन्य-अन्य पुस्तकों के काम में लगता रहा, फिर इस पुस्तक के लिए जो साहिस्य देखना आवश्यक था, उसको प्राप्तकरने की भी मुक्ते वहाँ सुविधा न थी। इस प्रकार कार्य में कुछ विशेष प्रगति न हो पायी। श्री दुवेजी का तक्षाज़ा होने लगा, मैं भी बचन-वद्ध था। परन्तु इच्छा होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा था। अन्ततः यह निश्चय किया कि कुछ समय प्रयाग रहकर ही इस कार्य को पूरा करूं। निदान, इस वर्ष प्रयाग में श्री दुवे जी के ही पास रह कर यह कार्य किया गया। समय-समय पर आप से इस विषय-सम्बन्धी विचार-विनिमय करते रहने की सुविधा हुई। इसके अतिरिक्त आप ने इस्तलिखित प्रति को आद्योगान्त देखने तथा आवश्यक परामर्थ देने की कुण की।

पुस्तक के विषय का चैके बहुत व्यापक है। जिज्ञास को तो इस तरह की कई-कई पुस्तकों का अध्ययन एवं सनन करना चाहिए। हाँ, में ने इस बात का प्रयस्त किया है कि विद्याधियों के उपयोगी कोई आधरयक बात छूटने न पाये, उनकी छाधारण आधरयकता की पूर्ति इस एक ही पुस्तक से हो जाय। स्थान-स्थान पर पाठकों को इसमें कुछ विचार-सामग्री भी मिलेगी। मैंने विषय-विषेचन में यथा-सम्भव उदार राष्ट्रीय हच्टि रखी है, जिससे पाठकों को अपनी मातृ-भूमि का ध्यान हो और उनके सामने नागरिकता सम्बन्धी कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी रहे। जिन पुस्तकों से मैंने इस रचना में लाभ उठावा है, उनके नाम अन्यत्र दिये गये हैं। उनके लेखकों का मैं अयगत कृतक हूँ। श्री प्रोफेसर द्याशंकर जी दुवे ने इस पुस्तक का सम्पादन करने का कस्ट उठाया है, और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने इसे प्रकाशित करने की कृपा की है। इनका भी मैं बहुत कृतक हूँ।

विनीत भागाना २००० के ता

## सहायक पुरुतकें

- 1. S. Leacock-Elements of Political Science
- 2. Dr. Ram and Sharma-Indian Civics and Administration
- 3. R. M. Sanyal-A First Course of Civics
- 4. S. V. Puntambekar—An Introduction to
  Civics and Politics.
- 5. डाक्टर वेग्। प्रसाद--भारतीय नागरिकता
- 6. गोरखनाथ चौबे-- नागरिकशास्त्र की विवेचना
- 7. प्राणनाथ विद्यालंकार-राजनीति शास्त्र
- 8, सुख संपत्तिराय भंडारी-राजनीति विज्ञान
- 9. भगवानदास केला—भारतीय शासन ( व्याउवी संस्करण )
  भारतीय जायति ( तीसरा संस्करण )
  नागरिक शास्त्र
  हमारी राष्ट्रीय समस्याएँ (तीसरा संस्करण)
  भारतीय व्यर्थशास्त्र ( दूसरा संस्करण )
  भारतीय राजस्व ( दूसरा संस्करण )
- 10 दयाशंकर दुवे श्रीर भगवानदास केला

निर्वाचन-पद्धति ( तीसरा संकरण ) ब्रिटिश साम्राज्य-शासन



## विषय-सूची

### प्रथम भाग नागरिक शास्त्र के सिद्धान्त

पहला परिच्छेद: नाँगरिक शास्त्र का विषय राज्य— ऋषिकार और कर्तब्य—नागरिक शास्त्र—ऋध्ययन की क्षावश्यकता—नागरिक शास्त्र का स्त्रेत्र। १०१–८

द्सरा परिच्छेद । नागरिक शास्त्र श्रौर श्रन्य सामाजिक शास्त्र

राजनीति से सम्बन्ध-अर्थशास्त्र से सम्बन्ध-नीतिशास्त्र से सम्बन्ध-इतिहास से सम्बन्ध-नागरिक शास्त्र और कानून। १० ९-१७

तीसरा परिच्छेद: सामाजिक जीवन

समाजिक जीवन की श्रावश्यकता—कृषि-अवस्था—श्राम-श्रवस्था—कारीगर-श्रवस्था; नगर-निर्माण—सामाजिक जीवन पर भौगोलिक स्थिति का प्रभाव—सामाजिक जीवन का श्राधार; सहकारिता—समाज श्रीर व्यक्ति ∤ प्र• १८-३०

### चौथा परिच्छेदः व्यक्ति और समृह

#### पाँचवाँ परिच्छेद: परिवार ऋौर जाति

### छठा परिच्छेद: धार्मिक समृह

धार्मिक भावना का स्त्रपात—ईश्वर की कल्पना—धार्मिक एकता— सहिष्णुता और समभाव की आवश्यकता—धर्म और स्यक्ति—धर्म का चेत्र।

### सातवाँ परिच्छेद: व्यावसायिक समृह

### आठवाँ परिच्छेद : राजनैतिक समृह

राजनैतिक समूह, पराधीन देशों में — स्वाधीन देशों में — अन्त-राष्ट्रीय समूह — राज्य तथा राष्ट्र — व्यक्ति, राष्ट्रीयता और मानवता। पृ० ८१-९२

#### नवाँ परिच्छेद: राज्य-श्रौर उसके तत्व

राज्य श्रीर अन्य समृहीं में भेद—राज्य के तत्व—जनता— भूमि—राजनैतिक संगठन—प्रभुत्व शक्ति। पृ०९६-१०३

#### दसवाँ परिच्छेद: राज्य की उत्पत्ति

मुख्य-मुख्य विद्वान्त — देवी विद्वान्त — श्रार्थिक विद्वान्त — शक्ति-विद्वान्त – वामाजिक इकरार विद्वान्त – विकास विद्वान्त । पृ० १०४ – ११९

#### ग्यारहवाँ परिच्छेद : राज्य की प्रभुत्व-शक्ति

प्रमुत्व-शक्ति के लच्या—प्रभुत्व-शक्ति अवाध होती है--प्रमुत्व-शक्ति के विद्वान्त की आलोचना -- राज्य की प्रभुत्व-शक्ति कहाँ होती है !-- राजनैतिक प्रभुत्व-शक्ति और जनता-- विशेष वक्तव्य। पृ० १२०-१३१

### बारहवाँ परिच्छेद : राज्य श्रीर व्यक्ति

क्या राज्य की उत्पत्ति से पूर्व मनुष्य स्वतंत्र या रे—सामाजिक जीवन में वैयक्तिक स्वतंत्रता—वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा— राज्य का सावयव सिद्धान्त — स्वतंत्रता का विशेष ऋर्य। पृ० १३२-१४३

#### तेरहवाँ परिच्छोद : राज्यों के भेद

नगर-राज्य श्रीर देश-राज्य—राष्ट्र-राज्य—पुरोहित राज्य श्रीर लौकिक राज्य—प्रभुत्व-शक्ति के विचार से राज्यों के मेद—श्रश्त् का मत—राजतंत्र—श्रयेष तंत्र—वेष राजतंत्र—पुरतेनी या पैतिक राजा—निर्वाचित राजा—राजतंत्र के गुरा-दोष —उच्च जनतंत्र— प्रजातंत्र। १०१४४-१६१

### चौदहवाँ परिच्छ दे : शासन-पद्धति

संघातमक और एकात्मक शासन-पद्धति — लिखित और अलिखित शासन-पद्धति—परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील शासन-पद्धति— स्मात्मक और अध्यक्षात्मक शासन-पद्धति—एक-स्मात्मक और द्विस्मात्मक शासन-पद्धति—भिन-भिन्न शासन-पद्धतियों की तुलना।

पद्रहवां परिच्छेद : राज्य का कार्य-क्षेत्र

ध्यक्तिदाद—समाजवाद—समाजवाद के भित्र-भित्र करा—समाज-वाद के गुण-दोष—उचित मार्ग—राज्य श्रीर व्यक्ति के उद्देश्य की समानता—भारतवर्ष श्रीर समाजवाद। १०१७९-१९९

सोलहवां परिच्छेद : राज्य के कार्य

सतरहवां परिच्छेद : सरकार के अंग

सरकार के कार्यों के मेद—सरकार के प्रत्येक कार्य का महत्व— सरकार के द्यंग—प्रत्येक द्यंग के आवश्यक गुण—व्यवस्थापक मंडल—शासक वर्ग—न्यायाधीश वर्ग। पृ० २१४–२२७

अठारहवाँ परिच्छोद : शक्ति-पार्थक्य श्रीर श्राधिकार विभाजन

शक्ति - पार्थक्य — अधिकार - विभाजन — अधिकार - विभाजन को पद्धति—स्थानीय संस्थाओं की विशेषता। १० २२८-२३९

#### उन्नीसवाँ परिच्छ द : प्रतिनिधि-निर्वाचन

प्रतिनिध-प्रगाली - प्रत्यक्ष श्रौरं परोक्ष निर्वाचन-निर्वाचन संघ-मताधिकार- मत देना - मत देने की विधि- मत-गणना प्रणाली- एकाकी मत-प्रणाली-श्रमेक मत-प्रणाली- एक उम्मेद-चार, एक मत-पढित - एकत्रित मत-पद्धित- एकाकी इस्तान्तरित मत-प्रणाली- उम्मेदनार-पितिषि श्रीर निर्वाचक। पृ० २४०-२६०

#### वीसवां परिच्छ द : नागरिकता

#### इकीसवां परिच्छे द: नागरिकों के अधिकार

श्राघकारों के लक्ष्य — श्राधकारों का श्राधार — योग्यता — जान-माल की रक्षा — सम्पत्ति की रक्षा — श्राधिक स्वतंत्रता — विचार, भाषण श्रीर लेखन की स्वतंत्रता — सामाजिक स्वतंत्रता — धार्मिक स्वतंत्रता — शिक्षा – प्राप्ति का श्राधकार — राजनैतिक श्राधकार — विशेष वक्तन्य। पृ० २७६ – २९८

### बाईसवां परिच्छेद: नागरिकों क कर्तव्य

श्रिकार श्रीर कर्तव्यो का सम्बन्ध—कर्तव्य-पालन—कर्तव्य का चेत्र—श्रवने प्रति कर्तव्य—परिवार के प्रति कर्तव्य—समाज के प्रति कर्तव्य—धर्म-सम्बन्धी कर्तव्य—प्राम श्रीर नगर के प्रति कर्तव्य—राज्य के प्रति कर्तव्य—देश-भक्ति—कर्तव्यो का संघर्ष—कर्तव्य-सम्बन्धी श्रादर्श।

पृ० २९९-३१९

### तेईसवाँ परिच्छेद : लोकमत तथा पत्र-पत्रिकाएँ

लोकमत का प्रभाव—राज्यं त्रीर लोकमत —लोकमत त्रीर उसका निर्माण —लोकमत को दूषित करनेवाली बातें त्रीर उन्हें दूर करने के उपाय-पत्र-पत्रिकाएँ —समाचार पत्र — श्रमं व सामियक साहित्य।

पृ० ३२०-३३८

#### चौबीसवाँ परिच्छेद : राजनैतिक दल

दलबन्दी से लाम-हानि —दलों का उपयोग — भारतवर्ष में राजनै-तिक दल। पृ० ३३९-३५२

पचीसवाँ परिच्छोद: नैतिक खीर धार्मिक प्रभाव नागरिक जीवन और वातावरण—नैतिक वातावरण का प्रभाव— धार्मिक वातावरण का प्रभाव।

## दूसरा भाग भारतीय नागरिकता

### छब्बीसवाँ परिच्छेद : हमारा देश

भौगोलिक स्थिति—प्राकृतिक भाग—जल-वायु—वर्षा —निद्यां— जंगल—कृषि-योग्य भृमि —लार्ने —प्राकृतिक शक्ति—भारतीय जनता— भाषा—अन्य भेद-भाव—भारतवर्ष की एकता। पृ० ३६९-३८५ सत्ताईसवाँ परिच्छेद : धर्मः और धार्मिक सुधार धार्मिक साहित्य —वैदिक धर्मे —वीद धर्म और जैन धर्मे — पौराधिक धर्मे —हस्तामः धर्मे —विक्ल धर्मे —पार्सी —ईसाई —आधु-निक धार्मिक सुधार —राजा राममोहनराय और ब्रह्मसमाज —स्वामी दयानन्द और आर्यवमाज —कर्नल आल्काट और वियोसको — स्वामी विवेकानन्द और रामकृष्ण मिशन —इन आन्दोलनों का प्रभाव —अद्धा का सहुत्योग —दान धर्मे —हरिजन मन्दिर-प्रवेश —मुस्लमानों में धार्मिक सुधार —अन्य धर्मीवलन्वियों में सुवार की मावना —विशेष वक्तव्य।

#### अठाईसवाँ परिच्छेद : सामाजिक जीवन

श्राश्रम व्यवस्था— वयं व्यवस्था—जाति-मेद के गुया-दोष—नीच जातियों से स्ट्व्यवहार—हरिजन श्रान्दोलन—संयुक्त-कुटुम्ब प्रयाली —महिलाश्रो की स्थिति में युधार—पुरुत्तमानों में समाज-पुधार— श्रन्य जातियों में प्रकाश—जन-संख्या का भर्न—भारतीय समाज की कमज़ोर कड़ी—सरकारी सहयोग—सेवा माव। पृ०४१३-४२९

#### उन्तीसवौ परिच्छेद : आर्थिक स्थिति

भारतीय जनता के पेरो-कृषि-सम्बन्धी सुधार-किशान-सम्बन्धी समस्याएँ - उद्योग-धन्धे -- दस्तकारियों का पुनसद्धार- उद्योग धन्धे श्रीर सरकार -- व्यागर -- विनिमय श्रीर वैंक -- भारतवाधियों की निर्धनता श्रीर उसे दूर करने के उपाय।

तीसवाँ परिच्छ देः शिक्षा श्रीर साहित्य प्राचीन शिक्षा व्यवस्था—सुसलमानों के शासन-काल में शिक्षा की व्यवस्था—धाँगरेज़ी शिद्धा का शारम्भ—सरकार का नीति परिवर्तन— शिद्धा की प्रगीत—गैर-सरकारी श्रीर राष्ट्रीय संस्थाएँ--नवीन शिक्षा योजना—साहित्य-प्रचार। पृ० ४५०-४६२

#### इकतीसवां परिछ द: राष्ट्रीय आन्दोलन

राष्ट्रीयता का विकास —राष्ट्रीयतः बृद्धि के कारण —शिक्षा और विज्ञान — अन्य देशों की जायित का प्रभाव — प्रवासी भारतीयों की दुरवस्था —राष्ट्रीयता की परीज्ञा —कांग्रेस या राष्ट्र-सभा —राष्ट्रीयता में वावाएँ; (१) प्रान्तीयता —(२) साम्पदायिक संस्थाएँ —(३) राज-नैतिक अनेकता —राष्ट्रीय आन्दोलन का फल । प्र० ४६३ –४७७

#### बत्तोसवाँ परिच्छेद: राजनैतिक विकास

भारतवर्ष में श्रारेज — कांग्रस श्रीर शासन-सुधार श्रान्दोलन — सत्याग्रह श्रीर श्रसहयोग — मांट-फोड सुधार — साइमन कमीशन श्रीर इमन — नागरिकों के मूल श्रीकार — देशी राज्यों की जाग्रति — वर्तमान शासन-निधान — विधान का प्रयोग — विधान निर्मातृ-सभा — विशेष वक्तव्य।

तेतीसवां परिच्छेद : ब्रिटिश सरकार त्र्योर भारतवर्षे बादशाह—पालं मेंट—मंत्री-मंडल —पालि मेंट ब्रोर भारतवर्षे— भारत-मंत्री श्रोर उसके कार्य —इंडिया कींसिल —हाई-कमिश्नर । पृ० ४९६-५०२

चौतीसवां परिच्छेदः भारत-सरकार गवनंर-जनरल या वायवराय--गवनंर-जनरल के अधिकार--

. .

उसकी प्रबन्धकारिया समा (कींकिल)—सेकेटरी तथा अन्य पदाधिकारी—प्रबन्धकारिया सभा के अधिवेशन—काम का उंग— गवर्नर जनरल आदि का अवकाश तथा अनुपस्थिति—मारत सरकार का कार्य—मारत-सरकार के अधिकार—सन् १९३५ का विधान और भारत-सरकार।

#### पैतीसवां परिच्छेद : भारतीय व्यवस्थापक मंडल

निर्वाचक संघ — कौन-कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकती है !—
साच्य-परिषद — निर्वाचक की योग्यता — सदस्य कीन हो सकता है !—
भारतीय व्यवस्थापक समा — निर्वाचक की योग्यता — सदस्य और
सभानति — व्यवस्थापक मंडल का कार्य चेत्र — कार्य-ग्रहति — प्रश्न —
प्रस्ताव — कुन्त किस प्रकार बनते हैं !— राज्य परिषद से हानि —
गर्वनर जनरल के व्यवस्था सम्बन्धी अधिकार — भारतीय आय-व्यव
का विचार — सन् १९६५ का विधान और भारतीय व्यवस्थापक मंडल ।
प्र०५ ६ — सुन्त है

#### ञ्चत्तीसवां परिच्छेद: मान्तीय सरकार

वर्तमान शासन-विधान से पहले —वर्तमान शासन-विधान; प्रांतों का वर्गांकरण्य — नये प्रान्तों का निर्माण्य — गवनंर; उनको नियुक्ति, वेतन और पद — आदेश-पत्र — गवनंर के अधिकार — प्रान्तीय विषयों का प्रवन्ध — गवनंर का विशेष उत्तरदायित्व — पुलिस-सम्बन्धी नियमें की व्यवस्था — आतंकवाद का दमन — कार्य- छंचालन सम्बन्धी नियमनिर्माण — गवनंर के अधिकारों के सम्बन्ध में वक्तव्य — संत्री-संडल का निर्माण — संत्रियों की नियुक्ति — संत्रियों का वेतन — संत्री-संडल का

समापतित्व-मंत्री-मंडल से कियी संत्री का पृथक्करण-मंत्रियों के पार्लिमेंटरी सेक्रेटरी-एडवोकेट-जनरल-शासन-विधान की निस्सारता --चीफ-किमरनरों के प्रान्तों का शासन --प्रान्तों के भाग; किमरनरियां-- जिले का शासन।

#### सैंतीसवाँ परिच्छेद : प्रान्तीय व्यवस्थापक पंडन

प्रान्तीय व्यवस्थापक संडल की समाएँ और उनकी अवधि-कौन-कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते ?--सदस्यों की योग्यता श्चादि - सदस्यों के रियायती श्रधिकार, वेतनादि - प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा का संगठन -- निर्वाचक कौन हो सकते हैं ?-- प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद्-निर्वाचकों की योग्यता -साधारण योग्यता-स्त्रियों सम्बन्धी योग्यता-दलित जातियों-सम्बन्धी योग्यता-दुसरी सभा के संगठन के सम्बन्ध में वक्तव्य-व्यवस्थापक मंडल के श्राधिकार-व्यवस्थापक मंद्रल का अधिवेशन-समापति और उपसमापति-समाओं में मत-प्रदान-सदस्यों सम्बन्धी नियम-ऋँगरेजी भाषा का प्रयोग-व्यवस्था-पक मंद्रल की कार्य-पद्धति - कार्य-पद्धति के नियमों का निर्माण --प्रश्न और प्रस्ताव-प्रान्तीय व्यवस्थायक मंडल के कानूनों का चेत्र-कानून कैसे बनते हैं !--प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के ऋधिकारों की सीमा-गवर्नर के अधिकार, भाषण और संदेश-गवर्नर के आर्डि-नेन्स-गवर्नर के कानून-पृथक या अंशतः पृथक होत्रों की व्यवस्था-श्चाय-व्यय-सम्बन्धी कार्य-पद्धति —बजट श्रधिवेशन—विधानात्मक शासन न चलने पर कार्य में लाये जानेवाले नियम; गवर्नर की घोषगा--विशेष वक्तव्य। पृ० प्रम्-पूर्म.

### श्रहतीसवाँ परिच्छेद : स्थानीय स्वराज्य

प्राचीन व्यवस्था— आधुनिक न्यिति—स्थानीय स्वरोज्य-संस्थाएँ— पंचायतें — बोर्डे — बोर्डों का कार्य और व्यय — बोर्डों की आय के साधन — इलाहाबाद किला-बोर्ड की आय — इलाहाबाद किला-कोर्ड का व्यय — म्युनिस्पैलटियाँ और कारपोरेशन — उनके कार्य — आमदनी के साधन — इलाहाबाद म्युनिस्पैलटी की आय — इलाहाबाद म्युनि-सपैलटी का व्यय — नोटिफ़ाइड एरिया — इम्पूबमेंट ट्रस्ट — पोर्ट ट्रस्ट विशेष वक्तव्य।

#### उनतालीसवाँ परिच्छेद : सरकारी नौकरियाँ

सैनिक नौकरियाँ—मुल्की नौकरियाँ—इंडियन-सिविल-सर्विस की प्रभुता— कुळु ज्ञातव्य बार्ते—नवीन शासन-विधान स्त्रीर सरकारी नौकरियाँ—पब्लिक सर्विम कमीशन—विशेष वक्तव्य । ए० ६०१-६०९

#### चालीसवाँ परिच्छेद : न्यायालय

संघ-न्यायालय—इसका श्रविकार-चेत्र—हाईकोर्ट-जजो की संख्या—जजो की नियुक्ति—जजो का वेतनादि— हाईकोर्ट का श्रवि-कार-चेत्र—रेवन्यू-कोर्ट—दीवानी श्रदालत—फीज़दारी श्रदालतें -अपील-पद्धति—पंचायतें। ए० ६१० —६२०

#### इकतालीसवाँ परिच्छेद : सरकारी आय-व्यय

ब्रिटिश भारत का हिसाब—केन्द्रीय सरकार का व्यय—(सन् १९४०-४१ के व्यय का अनुमान )—कर-प्राप्ति का व्यय—रेंल, आवपाशी, डाक और तार—सुद—सिविल शासन—सुद्रा, टकसाल श्रीर विनिमय—सिविल निर्माण कार्य—सेना—विविध व्यय—सेन्द्रीय एरकार की श्राय (सन् १९४०-४१ की श्राय का श्रनुमान)—श्रायात-निर्यात कर —उरबादन कर —श्राय कर — नमक-कर —श्राय कर — सक-कर —श्राय कर — सक-कर —श्राय कर — सिवल निर्माण कार्य — सुद्रा, टकशल श्रीर विनिमय—सेना — विविध श्राय - प्रान्तीय श्राय-च्यय—संयुक्तप्रान्त के व्यय का श्रनुमान—कर प्राप्ति का व्यय—श्रायपारी—शासन न्याय — जेल — पुलिस—स्वास्थ्य श्रीर चिकित्सा—शिक्षा — कृषि — उद्योग धर्षे — सिवल निर्माण कार्य — संयुक्तप्रान्त की श्राय का श्रनुमान—मालगुजारी—श्रावकारी —स्टार्म — जंगल — रिजस्ट्री — श्राय कर — श्रावगारी — सुर् — न्याय — जेल — पुलिस —शिक्षा — स्वास्थ्य श्रीर चिकित्सा — विविध श्राय — विशेष वक्तव्य ।

बयालीसवाँ परिच्छेद : देशी राज्य

देशी राज्यों का शासन-प्रवन्ध—देशी राज्यों का आय-व्यय— भारत-सरकार का नियंत्रया—नरेशों का सम्मान—देशी राज्यों के आधिकार—भारत सरकार की नीति—जाँच कमीशन—नरेन्द्र मंडल— बटलर कमेटी और उसके बाद—देशी राज्यों का सुधार—संघ-शासन और देशी राज्य।

तेतात्तीसवाँ परिच्छेद : भारतवर्षे और राष्ट्र-संग प्राचीन काल में भारत का अन्य देशों से सम्बन्ध-योरपीय महा-युद्ध और साम्राज्य-परिषद् में भारत-राष्ट्र-संघ, उसका संगठन और कार्य-राष्ट्र-संघ और भारतवर्ष-राष्ट्र-संघ के उद्देश्य की पूर्ति।

पृ० ३५६--६६४

## प्रथम भाग नागरिक शास्त्र के सिद्धान्त



| CENTRAL ARCHARDLOGICAL |    |
|------------------------|----|
| Acc. No                |    |
| Date.                  |    |
| Call No                | ** |

## पहला परिच्छेद नागरिक शास्त्र का विषय

हुन प्राय: सुनते हैं कि यहाँ नागरिकता के भानें की बहुत कभी है, हमें अपने नागरिक कर्तन्यों का समुचित रूप से राजन करना चाहिए, एवं नागरिक अधिकारों की प्राप्ति और सुरक्षा के लिए भरसक प्रयस्न करना चाहिए। क्या हमने कभी यह विचार किया है कि नागरिकता का क्या अर्थ है, नागरिकों के कर्तन्य ल्या-क्या हैं, नागरिक अधिकारों में किन-किन वातों का समानेश होता है हैं और, हाँ, नागरिक किसे कहते हैं, उसका राज्य से वया सम्बन्ध होता है हैं हमें नागरिकता-सम्बन्धी विविध बातों का भली-मौति अध्ययन और मनन करना चाहिए। हम अपने नागरिक जीवन की सम्बन्ध उन्नति तभी कर सकेंगे, जब हम नागरिक शास्त्र के पठन-पाठन में दत्त-चित्त होंगे और इस शास्त्र की शिक्षाओं को कार्य रूप में परिग्रत करेंगे।

श्रव हमारे लिए विचारगीय विषय यह है कि नागरिक-शास्त्र किसे कहते हैं। यह समभाने के लिए इमें पहले यह जान लेना चाहिए कि नागरिक किसे कहते हैं। साधारण बोल-चाल में नागरिक का अर्थ नगर में रहनेवाला समभा जाता है, अर्थात् ऐसा व्यक्ति जो गाँववालान हो, नगर-निवासी हो । किन्तुराजनैतिक भाषा में ग्राम-वासी या नगर-निवासी में कोई भेद नहीं माना जाता। राज्य के सब व्यक्ति उसके नागरिक माने जाते हैं, चाहे वे गाँव में रहते हों, अथवा कस्वे या शहर में; स्वके आधिकार समान होते हैं, श्रीर सबको समान रूप से श्रपने कर्तव्य पालन करने होते हैं। बद्यापः यह ठीक है कि बहुधा बड़े-बड़े कर्मचारी नगरों में रहते हैं, सरकारी दफ्तर आदि नगरों में ही होते हैं, वहाँ शिक्षा, सभ्यता आदि का प्रचार गाँवों की अपेक्षा आधिक होता है, इसलिए नगर-निवासी प्राम-वासियों से प्राय: अधिक चतुर, शिच्ति और सम्या होते हैं। परन्तु कोई व्यक्ति केवल इस आधार पर विशेष अधिकार या मुविधाका अधिकारी नहीं माना जा सकता कि वह नगर में रहता है। जाति, धर्मे, या पेशे की विभिन्नता से भी नागरिकों में कोई भेद नहीं माना जाता। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह गाँव का हो या नगर का, पुरुष हो यास्त्री, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म या सम्प्रदाय का अनुयायी हो, श्रीर चाहे वह कोई भी पेशा या धंधा करता हो, अपने राज्य का नागरिक होता है। जो आदमी बाहर से आप कर किसी राज्य में रहने लग जाते हैं, वे भी कुछ नियम-पालन करने पर वहाँ के नागरिकों में गिने जाने लगते हैं।

इन्हें साधारणतया नागरिक नहीं माना जाता था, केवल विशेष दशाओं में ही किसी दास को रियायतें या कृपा के रूप्र में नागरिकता प्रदान की जाती थी। इस प्रकार राज्य के बहुत से ब्राद्मियों को विकास का अवसर ही न' मिलता था। इस से होने वाली हानि बृहुत समय के बाद लोगों के ध्यान में आयी। कमशः दास-प्रथा का लोप हुआ, और बहुत से आदमियों को नागरिक आधिकार मिलने का मार्ग प्रसस्त हुआ। हाँ, अब भी अनेक स्थानों में प्रतिचा-बद कुली-प्रथा से अनेक आदमी दासों का-सा ही जीवन विता रहे हैं। कहीं-कहीं मज़दूरों का जीवन भी कुछ अच्छा नहीं है। आशा है, इतिहास से शिखा लेकर, इसमें सम्यक् सुधार किया जायगा।

दासों के अतिरिक्त अनेक स्थानों में स्त्रियों को भी पहले नागरिकता से वंचित रखा जाता था। घोरे-घोरे, चिरकालीन संघर्ष के बाद ही खियों ने अपना नागरिक पद प्राप्त किया है, और अनेक राज्यों में तो अभी तक इस कार्य में यथेष्ट उपलता नहीं मिल पायी है। भारतवर्ष में, इतना उद्योग होने पर भी कितने ही आदमी हरिजनों आदि को नागरिक अधिकार देने में अत्यन्त अनुदार हैं। यहाँ हिन्दू-सुमलिम प्रश्न भी नागरिकता की दृष्टि से बहुत विचारणीय है। इमारे सामने जो नागरिक समस्याएँ विद्यमान हैं, उनका जन्म भूतकाल में हुआ है, और अब उन पर विचार करने और उन्हें भिली भीति इल करने के लिए, नागरिक नियम बनाने या संशोधन करने के वास्ते इतिहाल-विधित अनुभवों से बहुत सहायता मिल सकती है। इस प्रकार इतिहास और नागरिक शास्त्र में कितना

सम्बन्ध है, यह विदित हो जाता है।

नागरिक शास्त्र और कानून — नागरिक शास्त्र वतलाता है कि नागरिकों के अमुक-अमुक अधिकार हैं। परन्तु उन अधिकारों की रचा सम्पक् कानून बिना नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए नागरिकों को अधिकार है कि सार्वजनिक सहकों, कुओं एवं स्कूलों आदि का उपयोग करें। पर इस अधिकार की समुचित रचा तभी हो सकती है, जब कोई ऐसा कानून विद्यमान हो कि जो व्यक्ति (गुंडा या बदमाशा) किसी नागरिक के उपर्युक्त कार्य में विम्न बाधा उपस्थित करेगा, उसे अमुक दंड दिया जायगा। ऐसे कानून के अभाव में, उस अधिकार का उपयोग न हो सकेगा;

कानून द्वारा ऋषिकारों को मर्यादा भी निश्चित की जाती है। उदाहरखनत् यदि नागरिकों को सड़कों के उपयोग का अधिकार है, तो इसका यह आशय नहीं कि इम सड़कों पर इस प्रकार चलें अथवा गाड़ी आदि ले जायें या ऐसा सामान पटक दें, जिससे दूसरे नागरिकों को सड़क का उपयोग करने में बाधा उपस्थित हो। ऐसी बातों को ध्यान में रखकर आवश्यक कानून बनाये जाते हैं।

कानून लोगों के नागरिक जीवन तथा व्यवहार में युविधाएँ उत्पन्न करता है। साथ ही नागरिक परिस्थितियाँ भी कानून पर प्रभाव हालती हैं। उन्हें लक्ष्य में रलकर नये कानून बनाये जाते हैं तथा पुराने कानूनों का संशोधन होता है। उदाहरण्यन्त दास-प्रथा हटाने, मज़द्रों की दशा में सुधार करने, स्त्रियों को नागरिकता प्रदान करने, प्रत्येक नागरिक को राज्य में कुछ श्रिषकार होते हैं। नाग-रिक होने की हैिस्यत से लोगों को जो आध्वकार प्राप्त होते हैं, उन्हें 'नागरिक श्रीषकार' कहा जाता है। जिन व्यक्तियों को राज्य में ये अधिकार नहीं होते, उन्हें वहाँ का नागरिक नहीं कहा जा सकता। श्रीषकारों के साथ प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। नागरिक बना रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उन कर्तव्यों का पालन करते रहना श्रावश्यक है। इस प्रकार, किसी व्यक्ति को उस राज्य का नागरिक कहा जाता है, जिसमें उसे निर्धारित श्रीषकार प्राप्त होते हैं, श्रीर जहाँ उसे विविध कर्तव्य पालन करने होते हैं।

यह स्पष्ट है कि विना राज्य के कोई नागरिक नहीं होता, नागरिक के लिए राज्य का होना श्रनिवाय है; उसका श्रीषकारों और कर्तव्यों से श्रदूट सम्बन्ध है।

राज्य—राज्य के विषय में विशेष विचार आगे किया जायगा।
यहाँ इतना जान लेना आवश्यक है कि देश और राज्य एक ही चीज़
नहीं है; सभी देशों को राज्य नहीं कह सकते। राज्य केवल उसी देश
को कहा जा सकता है, जहाँ मनुष्यों पर शासन करनेवाली संस्था
(सरकार) हो, जहाँ शान्ति और सुक्यवस्था हो, कोई आदमी उद्दरहतापूर्वक मनमानी न कर सके, जिसकी लाठी उसकी भैंस न हो।
प्रत्येक राज्य की एक सुनिश्चित सीमा होती है, उसमें कुछ आदमी
रहते हैं और वहां शासन-प्रवन्ध होता है। प्रत्येक राज्य की सरकार को अपनी सीमा के अन्दर शासन-व्यवस्था करने का पूर्ण
अधिकार होता है, प्रत्येक नागरिक को राज्य-नियुमों का पालन करना

होता है, कोई नागरिक राज्य के किसी आदेश या आजा को टाल नहीं सकता। राज्य अपनी आजाओं को बल-पूर्वक चला सकता है। वह किसी अन्य राज्य के अधीन नहीं होता।

श्रियकार श्रोर कर्तव्य — जगर यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक नागरिक के कुछ श्रिषकार श्रोर कर्तव्य होते हैं। श्रिषकारों और कर्तव्य होते हैं। श्रिषकारों और कर्तव्य के विषय में विस्तार-पूर्वक विचार श्रागे करना है, यहाँ उनके उदाहरण-स्वरूप यह कहा जा सकता है कि नागरिकों को, निर्धारित श्राशु और योग्यता के होने पर, श्रयने राज्य के शासन-प्रवन्ध में मत देने तथा विविध राजनैतिक पद प्राप्त करने का श्रिषकार होता है। यह, जब तक दूसरों को हानि न पहुँचाए, श्रपने राज्य में स्वतंत्रता-पूर्वक रह सकता है, और अपना सब कार्य निर्विध कर सकता है। उसे अपनी जान-माल की रज्ञा और उन्नति के साधन प्राप्त होते हैं। विदेशों में उसकी जान-माल की रज्ञा और उन्नति के साधन प्राप्त होते हैं। विदेशों में उसकी जान-माल की रज्ञा को रक्षा का दायिक उसके राज्य की सरकार पर रहता है। ये श्रिषकार ऐसे होते हैं कि राज्य के नागरिक न होनेवाले व्यक्तियों को बड़ी कठिनाई से, अनेक प्रयत्नों के बाद ही, मिलते हैं, अश्रया मिल ही नहीं सकते।

इन अधिकारों के प्रतिकल-स्वरूप प्रत्येक नागरिक का अपने राज्य के प्रति कुछ उत्तरदाधित्व भी रहता है, उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। उदाहरण्वत् उसे राज्य के नियमों या क़ानूनों का पालन करना चाहिए, उसे अन्य नागरिकों के साथ सहातुपृति और सहयोग का भाव रखना चाहिए, सरकारी कर या टैक्स देना चाहिए, जिससे सरकार का ख़र्च चले, और वह अपने आवश्यक कार्य कर सके। ज़रूरत होने पर नागरिक को सैनिक सेवा आदि का भी कर्तब्य पालन करना होता है। जब कोई नागरिक अपने कर्तब्य-पालन में त्रुटि करता है तो उसे राज्य के प्रचलित नियमों के अनुसार दंड दिया जाता है, उसे कुछ समय के लिए अपने थोड़े-बहुत अधिकारों से वंश्वित कर दिया जाता है।

नागरिक शास्त्र — नागरिकों के, राज्य में क्या अधिकार होने चाहिए तथा उनके राज्य के प्रति अथवा एक दूधरे के प्रति क्या कर्तव्य हैं, इस विषय का विवेचन करनेवाला शास्त्र 'नागरिक शास्त्र' कह-लाता है। यह शास्त्र बतलाता है कि नागरिक जीवन का उद्देश्य या आदर्श क्या है, सामाजिक जीवन के विकास या उन्नित के लिए क्या-क्या बातें आवश्यक हैं। नागरिकों के परस्पर, एक दूधरे से, विविध प्रकार के सम्बन्ध होते हैं, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि। नागरिक शास्त्र से यह जात होता है कि नागरिकों को इन चेनों में एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके व्यवहारों पर कहाँ तक नियंत्रथा रहना आवश्यक है, जिससे कोई दूसरे के उचित स्वार्थ सामन में बाधक न हो, और सब को अधिक-से-अधिक सुख, धान्ति और समृद्धि प्राप्त हो। नागरिक शास्त्र का उद्देश्य मनुष्यों को अध्यत्न नागरिक, और समाज का उपयोगी सदस्य बनाना है।

नागरिक शास्त्र शब्द अँगरेज़ी के 'शीविक्स' शब्द के लिए व्यव-इत होता है। 'शीविक्स' का अर्थ नागरिक सम्बन्धी अध्ययन है। वास्तव में नागरिक शास्त्र के अध्ययन का प्रधान विषय अर्थात् केन्द्र-विन्दु नागरिक है। नागरिक शास्त्र में यह विचार किया जाता है कि नागरिक कौन है और उसका समाज में क्या स्थान है।

यह स्तृष्ट ही है कि नागरिक शास्त्र का आधार मनुष्य का सामा-जिक जीवन है। मतुष्य श्रापस में मिल-जुन कर रहते हैं, वे एकान्त-वासी जीवन व्यतीत नहीं करते: अके ते अके ते रहने से मनुष्य का निर्माह भो नहीं हो सकता। उसे अपनो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन व आदि को नाना प्रकार को वस्त्र शों की ज़रूरत होती है। इन सब परार्थों को मनुष्य अकेले आने हो प्रयत्न से तैयार नहीं कर सकता उने दूसरों की सहायता और सहयोग को आवश्यकता होता है। एक आदमा को दूसरे की सहायता तभी मिलतो है, जब वह भी दूसरे को. उसको आवश्यकता की पूर्ति में मदद देता है। इस प्रकार हम दूसरों की सहायता लेते हैं और उन्हें महायता देते हैं। इसके बिना हमारी शुज़र नहीं हो सकतो, किर विकास और उन्नति की तो बात ही क्या। निदान, मनुज्यों को आपने निर्वाह एवं उन्नति और विकास के लिए मिज-जुनकर रहना होता है। यही नहीं, उन्हें शान्ति और सुन्यवस्था के लिए राज्य का निर्माण करना पड़ता है। जब तक राज्य का निर्माण नहीं हो जाता, समाज के व्यक्ति 'नागरिक' नहीं कहला सकते । समाज में रहने से मनुष्यों के परहार अनेक प्रकार के सम्बन्ध होते हैं। नागरिक शास्त्र मनुष्यों को राज्य का र्त्रंग मानता हुआ उनके इन विविध पारस्वरिक सम्बन्धों का विचार करता है।

अध्ययन की आवश्यकता — राज्य के सम्बन्ध में, कार जो लिखा गया है, .उससे सम्बन्ध है कि भारतवर्ष को वास्तव में राज्य नहीं कह सकते। कारण, इसमें राज्य के एक प्रधान लक्षण स्वाधीनता की अभी कभी है। तथापि साधारण व्यवहार में इसे राज्य माना जाता है, और यहाँ के निवासी—पुरुष और दिवर्षा—'भारतीय नागरिक' कहे जाते हैं। नागरिकता के विचार से ऊँच-नीच, जाति-पाँति, या छूत अञ्चल का कोई विचार नहीं होता; ब्राह्मण, ज्ञ्ञती, वैश्य या प्रह्म का, शिया-सुबी सुसलमान तथा ईसाई पार्सी अग्रादि का कोई भेद-माव नहीं माना जाता। यही नहीं, योरियन या अमरोकन आदि भी अपनी जन्ममूभि छोड़कर इस देश में बस जाने पर, भारतीय नागरिक वन जाते हैं। ब्रिटिश साझाज्य के अधिशासियों को तो अपनी जन्ममूभि का त्याग न करने पर भी यहाँ नागरिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। कारण, अभी भारतवर्ष ब्रिटिश साझाज्य का श्रंग है।

अस्तु, जब हम भारतीय नागरिक हैं तो हमें चाहिए कि हम (भारतवर्ष के) सुयोग्य नागरिक वनें, ठीकवैसे, जैसे कि एक विद्यार्थों को सुयोग्य विद्यार्थों, एक अध्यापक को सुयोग्य अध्यापक, और लेखक को सुयोग्य लेखक वनना चाहिए। सुयोग्य नागरिक वनने के लिए हमें नागरिक शास्त्र का मली भाँति अध्ययन और मनन करना चाहिए तथा अपने व्यवहार में इस शास्त्र के मिलनेवाली शिवा पर अमल करना चाहिए। नागरिक शास्त्र के अध्ययन से हमें अपने कर्तव्यों और अधिकारों का जान होता है। इस जान को प्राप्त कर जहाँ हम अपने कर्तव्य अच्छी तरह पालन कर सकते हैं, वहाँ हम अपने अधिकारों का दूसरों के द्वारा अपहरण्य किया जाना रोककर उनकी सम्यक् रक्षा करने में भी अधिक समर्थ हो सकते हैं। जब तक यह नहीं होता, हमारी सब शिवा अधूरी या अपूर्ण है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र

शिक्षा का एक अत्यावश्यक अंग है। भारतवर्ष में जहाँ शिज्ञा-सम्बन्धी अन्य कई-एक सुधारों की आवश्यकता है, नागरिक शास्त्र के पढन-गढन की ओर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

नागरिक शास्त्र का क्षेत्र-पहले कहा गया है कि नागरिको के विविध अधिकार और कर्तव्य होते हैं। ये सामाजिक, धार्मिक, श्रीर राजनैतिक श्रादि कई प्रकार के होते हैं। नागरिक शास्त्र में इन सब का विचार होता है। यह शास्त्र बतलाता है कि नागरिक जीवन किस प्रकार उन्नत होता है, उसके लिए नागरिकों को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या राजनैतिक होत्रों में क्या-क्या कार्य करना चाहिए, जिससे एक नागरिक दसरे नागरिक के उचित स्वार्थों में बाधक न हो, नागरिक जीवन में संघर्ष न हो. सब के विकास में समुचित सहयोग और सविधा मिले । यद्यपि नागरिक शास्त्र में विशेषतया राजनैतिक दृष्टि से विचार किया जाता है. इसमें विचारणीय विषय नागरिक का समस्त जीवन है, वह जीवन सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, धार्मिक भी है, श्रीर राजनैतिक भी । इसलिए नागरिक शास्त्र का चेत्र बहुत व्यापक है. उसमें नागरिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन और अनुशीलन किया जाता है। इसीलिए इस शास्त्र का अन्य अनेक शास्त्रों-विशेषतया सामाजिक विद्यात्रों-से घनिष्ट सम्बन्ध है, जिसके सम्बन्ध में, आगे दूसरे परिच्छेद में लिखा जायगा।



## दूसरा परिच्छेद

#### नागरिक शास्त्र और अन्य सामाजिक शास्त्र

कृष्ण तृष्य समुध्यों के साथ मिलकर समाज में रहता है। इससे ममुध्यों में राजनैतिक आर्थिक, नैतिक आदि विविध प्रकार के सामाजिक सम्बन्ध स्थापित हुए हैं। उन सम्बन्धों के विवय में समयस्य समय पर अनेक तर्क वितर्क तथा अनुमव हुए हैं और होते रहते हैं। उनके विवेचन से प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय का प्रथक् शास्त्र वन गया है, और बनता जा रहा है, यथा —राजनीति-शास्त्र, अर्थशास्त्र और नीति-शास्त्र। ये सब सामाजिक शास्त्र हैं। नागरिक शास्त्र का आधार भी ममुध्यों का सामाजिक जीवन है, और इस प्रकार यह भी एक सामाजिक शास्त्र हैं। विविध सामाजिक शास्त्र वे से विनष्ट सम्बन्ध होना स्वाभाविक ही है। आगे हम इस बात का कुछ विशेष विचार करेंगे कि नागरिक शास्त्र का अन्य सामाजिक शास्त्र से स्वन्ध सम्बन्ध होना रि साम्बन्ध स्वन्ध सामाजिक जीवन व्यतीत करने में ममुध्यों का उद्देश्य यह होता है कि सब सुख शान्ति से रहें, एक दूसरे

का सहयोग और सहायता प्राप्त कर सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दसरे के हित का भी ध्यान रखे, अपनी सुविधा के लिए या स्वार्थवरा किसी को कष्ट या हानि न पहुँचाए। अत: समाज में ऐसी व्यवस्था करनी होती है कि मनव्यों के उन कार्यों तथा व्यवहारों पर प्रतिबन्ध रहे. जो सामाजिक जीवन के लिए अहित-कर होते हैं। इसके वास्ते शासन और नियंत्रण की आवश्यकता होती है. और राज्य की स्थापना की जाती है। (इस विषय में विस्तार पूर्वक विचार आगे किया जायगा )। नागरिकों को राज्य के नियमों और कानूनों का पालन करना होता है। राज्य सब नागरिकों के सामृहिक हित और सुविधा का ध्यान रवकर नागरिक अधिकार निर्धारित करता है। जो नागरिक दूषरों के अधिकारों पर आधात करता है, उनके आवश्यक और उचित कार्यों में विम्नं उपस्थित करता है, उसे राज्य दंडित करता है, श्रथवा उसे सुधारने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र का. राजनीति-शास्त्र से बहुत सम्बन्ध है। राजनीति-शास्त्र राज्य के मूल, उनकी उत्पत्ति, उनके स्वरूप तथा विकास और शासन सम्बन्धी सिद्धांतों का विवेचन करता है। नागरिक शास्त्र यह मान-कर चलता है कि राज्य की उत्तित और विकास हो चुका है. उसका राजनीति से उस सीमा तक सम्बन्ध है, जहाँ तक उसमें नागरिकों के जीवन, उनके व्यवहार, श्रधिकार श्रीर कर्तव्यों का विचार डीता है। स्मरण रहे कि नागरिक शास्त्र में केवल सिद्धांतों का डी समावेश नहीं रहता, उसमें व्यावहारिक विषयों का भी विचार होता है।

अर्थशास्त्र से सम्बन्ध-अर्थशास्त्र वह विद्या है, जो मनुष्यों के घन उत्पन्न करने तथा उसका उपभोग करने आदि के प्रयत्नों पर विचार करता है। वह बालाता है कि मनुष्य आनी विविध भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार करता है, पदार्थी की उत्पत्ति, क्रय-विकय, उपमाग आदि के क्या नियम है। इस प्रकार यह शास्त्र एक प्रकर से मनव्यों के जीवन-निर्वाह और भौतिक सख-समृद्धि की विद्या है। जब तक मनुष्यों की आर्थिक उन्नति न हो, नागरिक जीवन असम्मव है। फिर, नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्ध तथाव्यवहार को तो बात हो क्या । अतः अर्थशास्त्र का नागरिक शास्त्र से घनिष्ट सम्बन्ध होना स्वष्ट है। बास्तव में नागरिक शास्त्र का ऋष्ययन सम्ब जीवन के लिए वैता ही आवश्यक है, जैता अर्थशास्त्र का। पनः यद्यपि नाग रेकों के लिए धनाताचि आदि आर्थिक कियाएँ अत्यावश्यक हैं. किसी भी आर्थिक कार्य में नागरिक अधिकारों तथा कर्तव्यों की उपेचा नहीं की जा सकती। अर्थशास्त्र में स्थान-स्थान पर यह विचार -रखा जाना आवश्यक होता है कि कोई आर्थिक कार्य ऐसा तो नहीं है. जिससे नागरिक जीवन भली भाँति व्यतीत करने में बाधा उपस्थित हो। उदाइरणवत् , मिलों और कारख़ानों में पहले प्रतिदिन बारह-तेरह श्रीर इससे भी अधिक घएटे काम होता था, पर इससे अनेक नागरिकों श्चर्यात् मज़द्रों का स्वास्थ्य विगड़ता था, श्चतः मज़द्रों के काम करने के घएटों पर नियंत्रण किया गया, श्रीर यह नियम किया गया कि उनसे सप्ताह में ६ घएटे और एक दिन में ११ घएटे से अधिक काम न लिया जाय, चाहे इससे धनोत्पत्ति कम ही हो ।

पुनः आर्थिक परिस्थितियों का नागरिक आधिकारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, नागरिक शास्त्र का आदेश है कि न्याय सब के लिए निरुद्ध होना चाहिए, और न्यायालय सब के लिए समान रूप से खुले रहने चाहिएँ। परन्तु कल्यना करों कि एक आमीर और एक ग्रिशेव आदमी का भगड़ा है; अमीर आदमी अगने पैसे के बल से अच्छे बिह्या वकील कर सकता है, और खूब खुर्च करके अपने पक्ष का, कानून की हिण्ट से, समर्थन कर सकता है, जब कि गरीब आदमी ऐसा करने में असमर्थ रहता है। परिणाम-स्वरूप जब किसी गरीब नागरिक का अमीर से भगड़ा होता है तो गरीब को न्यायालय जाने का साहस ही नहीं होता; और, यदि वह साहस भी करता है तो उसे ययेष्ट सफलता नहीं मिलती। इस प्रकार अर्थशास्त्र के द्वारा जनता की आर्थिक परिस्थित के ठीक होने की दशा में ही नागरिक अधिकारों का ठीक उपयोग हो सकता है। इससे नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का पारस्वरिक सम्बन्ध स्वतः सिद्ध है।

नीति-शास्त्र से सम्बन्ध — नीति-शास्त्र मनुष्य के धामाजिक सम्बन्धों को इस दृष्टि से अध्ययन करता है कि उसका कीनधा कार्य उचित है, और कीनधा अर्जुचित। यह मनुष्य के सद्व्यवहार या सदाचार का विचार करता है, और आदर्श या सिद्धान्त स्थिर करता है। इस प्रकार इस शास्त्र का कार्य नागरिक शास्त्र के कार्य की धी तरह का है। हाँ, नागरिक शास्त्र मनुष्य के उन्हीं कर्तव्यों का विवेचन करता है जो नागरिक की हैसियत से, उसके लिए आवश्यक हैं। हमारे बहुत से कर्जूब्य ऐसे हैं जो हमें सामाजिक प्राची होने के नाते

भी पालन करने चाहिए और नाग्रिक होने के कारण भी । उदा-हरण्वत् हमें अपने पड़ोधियों तथा नगर या प्रामवाधियों के प्रांत प्रोम, सहानुभूति और उदारता का व्यवहार करना चाहिए, उन्हें कोई कष्ट हो तो उसे दूर करने में सहायक होना चाहिए तथा उनकी उन्नति और मुख की दृद्धि में सहयोग प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार के कर्तव्यों का विचार नीति-यास्त्र में भी होगा और नागरिक शास्त्र में भी । दोनों ही शास्त्र हमें इन कर्तव्यों के पालन करने का श्रादेश करेंगे।

नीति शास्त्र का चेत्र अधिक व्यापक है, उससे नागरिक शास्त्र को अपना चेत्र अधिक विस्तृत करने की प्रेरणा मिलती है। उदाहरणवत् पहले पाश्चात्य देशों में प्राय: नागरिक के कर्तव्य-कार्य उसके राज्य तक ही परिमित माने जाते थे; बहुत से लेखक नागरिक शास्त्र में इतना ही विचार करते थे कि नागरिक के अपने राज्य में कर्तव्य तथा अधिकार क्या हैं। परन्तु अब नीति शास्त्र की भौति, नागरिक शास्त्र में नागरिक के कर्तव्यों का चेत्र उसके राज्य के बाहर भी दर्शाया जाता है। जिस प्रकार नीति शास्त्र मनुष्य के कर्तव्याकर्तव्यों का विचार राज्य की धीमा के अन्तर्गत ही नहीं करता, वरन् वतलाता है कि मनुष्य को, वह चाहे जहाँ भी हो, अधुक कार्य करने चाहिए और अधुक नहीं करने चाहिए, उसी प्रकार नागरिक शास्त्र में अब नागरिक के सामने अन्तर्गश्चिय कर्तव्य और अधिकारों की बात रखता है। यह बतलाता है कि उन व्यक्तियों के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं, जो इमारे राज्य के नागरिक न होकर किसी अन्य राज्य के नागरिक हैं, अपना

जो किसी भी राज्य के नागरिक नहीं है। एक राज्य के नागरिक की, दूधरे राज्य के नागरिक के प्रति कोई दुर्भावना न होनी चाहिए, वरन् यथा सम्भव उसके साथ भी सहानुभृति और प्रेम का व्यवहार किया जानाचाहिए। इस प्रकार नागरिक शास्त्र भी विश्व बंधुत्व का आदर्श समने रखते हुए, नागरिकों को विश्व नागरिक बनने का आदेश करता है। निदान, नागरिक शास्त्र और नीति शास्त्र का घनिष्ट सम्बन्ध स्पष्ट है।

इतिहास से सम्बन्ध-प्रचीन काल से लेकर अब तक मनुष्य श्रानेक परिस्थितियों में रहा है । देश काल के अनुसार उसकी सामाजिक अवस्थाएँ भिन्न-भिन्न रही हैं। किसी सामाजिक संगठन में उसे अधिक रफलता मिली, और किसी संगठन की दशा में उसे विफलता ही अधिक प्राप्त हुई है। इतिहास से हमें मनुष्य समाज के भतकालीन विविध संगठन, कार्यों तथा अनुभवों का ज्ञान होता है। इस सामग्री के आधार पर नागरिक शास्त्र के नियमों का विचार किया जाता है, और इससे नागरिकता सम्बन्धी बातों पर अच्छा प्रकाश पडता है। इतिहास हमें बताता है कि जब असक प्रकार का नागरिक नियम प्रचलित किया गया था तो उसमें क्या कढिनाइयाँ या बाधाएँ उपस्थित हुई थीं, और उनमें किस प्रकार के परिवर्तन करने की श्रावर्यकता प्रतीत हुई थी। उदाहरखवत्, हमें इतिहास से पता लगता है कि प्राचीन युनान श्रीर रोम श्रादि में बहुत समय तक राज्य की एक बड़ी जन-संख्या नागरिक श्रधिकारों से वंचित रही। इन राज्यों में जनता का एक बड़ा भाग दासों या गुलामों का होता था,

3

गी

रि

ोई

ृत ही ही गते वह में

इरिजनों को नागरिक अधिकार दिये, जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर आवश्यक क़ातून बने तथा बदले हैं। इस प्रकार नागरिक शास्त्र और क़ानून का सम्बन्ध स्पष्ट है। यहाँ उदाहरख-स्वरूप थोड़ो-सी वार्तो का उल्लेख किया गया है, अन्य वार्ते पाठक स्वयं विचार सकते हैं।



है। इका इका सह-उसे

श्रा-

नुष्य था । गर्मी थी ।

# तीसरा परिच्छेद सामाजिक जीवन

प्तुह्र हते इस बात का उल्लेख हो चुका है कि नागरिक शास्त्र एक सामाजिक विद्या है। इस शास्त्र की रचना इसीलिए हो सकी कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। इस परिच्छेद में मनुष्यों के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में कुछ, विशेष विचार किया जाता है।

सामाजिक जीवन की आवश्यकता—मनुष्य स्वभाव से ही मिलनसार है, विशेष अवस्थाओं को छोड़ कर, उसे अकेला रहना पसंद नहीं है। उसे आतम-रक्षा तथा जीवन-निर्वाह के लिए भी समाज में रहना ज़रूरी है। फिर मनुष्य विकास शील है। उसमें अनेक कार्य करने तथा सीखने की चुमता है। उसका दिमाग़ सदैव कुछ, नक्षुछ करने की बात सोचता रहता है, यथा खेलना कूदना, किसी से प्यार या सहानुभूति करना, कुछ खोज या आविष्कार करना आदि। ये बातें सामाजिक जीवन में ही सम्भव हैं।

यदि कोई मनुष्य किसी स्थान पर अकेला रहे, जहाँ दूवरे आदमी न हों, तो उसे अपना यह स्थान वड़ा सुनसान प्रतीत होगा। कोई उससे बात-चीत करने वाला न होगा, उसे अपना जी बहलाने का कोई साधन न मिलेगा। इस दशा में उसे अपना समय व्यतीत करना बहुत किन हो जायगा। जब वह देखेगा कि अनेक पत्नी इन्द्रें रहते और एक-दूसरे के साथ हर्ष और प्रसन्ता-पूर्वक चहचहाते हैं तथा कितने ही पशु भुत्रख बना कर रहते हैं, इक्ट्रे घूमते-फिरते और दौड़ते-भागते हैं तो उसका मन अपने एकान्तवास से ज्याकुल होने लगेगा। वह चाहता है कि मेरे भी कुछ संगी-साथी हो, में भी अपनी मंडली में रहकर खुशी-खुशी खेलूँ-कूदूँ। इस प्रकार वह स्वमाव से सामाजिक जीवन का अभिलाधी है।

श्रन्छा, यदि जी लगने की बात छोड़ भी दी जाय, तो श्रपनी श्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी मनुष्य को समाज में रहना पड़ता है।
छोटी उम्रवाले (बच्चे) तो श्रमहाय होते ही हैं, बड़ी उम्र के व्यक्ति की
भी श्रकेले-दुवेले रहने की दशा में जङ्गली जानवरों का बड़ा भय रहता
हैं, उनसे श्रपनी रक्षा करने के लिए उसे दूवरों की सहायता श्रीर सहयोग् की श्रावश्यकता होती है। इस प्रकार श्रारम-रक्षा का भाव उसे
सामाजिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरखा देता है।

इसी प्रकार भरण-पोषण का विषय है। प्राचीन काल में मनुष्य जंगलों में रहता था, उसका रहन-सहन बहुत सादा ख्रीर सरल था। उसकी खावश्यकताएँ कम थीं;तथापि उसे भूख-प्यास सदीं, गर्मी तो लगती ही थी। उसे मोजन बस्नादि की खावश्यकता होती थी। पानी बहुत से स्थानों में, निद्यों था, भरनों में अनायास मिल भी जाता था; तो भी भोजन का हर जगह मिलना तो किन ही था। प्रारम्भिक अवस्था में आदमी कन्द-मूल फलादि खाता था, या पशु-पित्वों को मार कर उनके मांस से अपना निर्वाह करता था। वृद्यों की छु, पत्ते या पशु आं का चर्म ओड़कर मनुष्य सदीं से बचने का प्रयत्न करता था। जब एक जगह ये पदार्थ समास हो जाते तो दूसरे ऐसे स्थान की खोज की जाती, जहाँ ये चीज़ें सुगमता से मिल सकतीं। सुनसान भयानक जंगालों में ऐसे स्थान की खोज करना और वहाँ बहरना तथा शिकार करना आकेले-दुकेले आदमी के यश की बात नहीं थी। इसिलए भी उसे एक-दूसरे के साथ मिल कर रहना पड़ता था।

क्रमशः आदिमियों को यह जात हुआ कि कुछ पशु ऐसे हैं, जिन्हें मारकर खाने की अपेक्षा, पाल कर रखना अधिक लाभदायक है। उदाहरण के लिए गाय, मैंस, वकरी आदि को पाल लेने से उनसे बहुत समय तक दूध मिल सकता है, घोड़ा, गधा, बैल, मैंसा आदि से सवारी का तथा माल ढोने का काम लिया जा सकता है। इस विचार से मनुख्यों ने इन जानवरों को पालना आरम्म किया। परन्तु अब आदिमियों को, अपने भोजन के अतिरिक्त, इन पशुओं के चारे के लिए भी, उपयुक्त भूमि की खोज करने की आवश्यकता होने लगी। कुछ मनुख्यों की एक-एक टोली रहती, जो अपने पशुओं सहित घुमती रहती। जहीं-कहीं उसकी आवश्यकता के पदार्थ मिल जाते, वहाँ वह टोली कुछ दिन उहर जाती, पीछे किर नये स्थान के लिए प्रस्थान कर देती।

कृषि अवस्था-धारे-धारे, मन्त्यों ने बीज बोने और खेती करने की विधि जान ली। इससे उन्हें अपने लिए, तथा अपने पश्रश्रों के लिए भोजन-सामग्री श्रच्छे बड़े परिमाण में मिलने की श्राशा हुई। अब वे अधिकाधिक कृषि करने लगे। कृषि-कार्य ने अनुष्यों की आवारागर्दी कम कर दी। अब उन्हें खेती के लिए जमीन तैयार करने, जोतने, बोने, निराई, सिंचाई श्रादि का कार्यथा। इसके बाद फसल पकने तक. उसकी जंगली जानवरों से रचा करना, श्रीर श्चन्त में फसल काट कर घर लाना था। इन कामों को छोड़कर श्रादमी बहुत समय के लिए दूसरे स्थानों में नहीं जा सकते थे। कृषि ने उन्हें एक स्थान पर रहने को वाध्य किया। जब कुछ आदमी खेती करनेवाले हो गये तो उनके समृह का एक स्थायी निवास-स्थान होता गया; (इस समय भी कहीं-कहीं कुछ श्रादमी खेतों ही में रहते हैं)। खेती करनेवालों को दूसरे मनुष्यों की सहायता की आवश्यक-ता बहुत होती ही है। खेती में काम आनेवाले पशुर्श्वों को चराने तथा उनकी देख-भाल के लिए किसान को ऋपना कोई सहायक चाहिए: फसल की चौकसी करने तथा फसल पकने पर उसे काटने अदि के लिए भी दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। फिर, खेती के विविध श्रीज़ारों को बनाने तथा उनकी मरम्मत करने के लिए कछ कारीगरों का भी पास रहना उपयोगी होता है। इस प्रकार अधिका-धिक आदमी इकट्टे तथा स्थायी रूप से एक ही जगह रहने लगे।

क्रमशः ऐसा हुआ कि जिस व्यक्ति ने जिस मूमि को जोता-बोया, उसी व्यक्ति ने उस पर अपना विशेष अधिकार जमाना शुरू किया। सूमि लोगों की व्यक्तिगत सम्मत्ति होने लुगी। पर पहले, उसके काझी परिमाण में होने तथा जन-संख्या कम होने से उसके सम्बन्ध में विशेष भगड़ा होने की नीवत न आती थी। यही बात अलादि अन्य पदार्थों के विशय में थी।

गाम-अवस्था — बहुत से आदामियों का इकट्ठे एक ही त्थान में रहने से गाँव या खे में का निर्माण हुआ। आरम्म में प्रत्येक गाँव प्रायः स्वावजन्त्री होता है, उसके निवासी अपनी आवश्यकताओं के पदार्थ मिल-जुत कर स्वयं बनाते हैं, वे बाहर के आदामियों के आश्रित नहीं रहते। अधिकतर आदमी खेतां करनेवाते होते हैं, कुझ मज़दूर उन्हें सहायता करते हैं। (ये मज़दूर सामाजिक या आर्थिक हिंछ से कृषकों की बरावरों के होते हैं, ऐसी हीन दशा के नहीं होते, जैसे आश्रुनिक पूँजीवाद के युग के समके जाते हैं)। कारीगर खेती आदि के लिए उपयोगी वस्तुएँ बनाते तथा सुआरते हैं। इस अवस्था में प्रायः पदार्थों का अदल-बदल होता है, सुद्रा द्वारा क्रय-विक्रय नहीं। मज़-दूरी भी जिन्स या पदार्थों में दी जाती है, नक़द बेतन नहीं दिया जाता।

इसका सबसे अब्झा उदाइरण भारतवर्ष की प्राचीन ग्राम-संस्थाएँ हैं, जो समय के अनेक उलट-फेर होते हुए भो, अपने यहाँ अंगरेज़ों के आने के समय तक, अपनी स्वतंत्रता तथा स्वावलम्बन बहुत कुछ बनाये हुए भीं, और, अब भी किसो-न-किसो रूप में अपनी पूर्व महत्ता की सुबना दे रही हैं। पहले, जो वस्तुएँ गाँव में नहीं बनती थीं, उन्हें गाँववाले स्तीर्थ-यात्रा के स्थानों या राजधानी आदि के नगरों में जाने के समय ले आते थे, और नगर-निवाधी अपनी कारीगरी के लिए कचा माल देहातों से ले लेते थे। आज कल तो गाँव-ंगाँव में, दूर-दूर के नगरों के ही नहीं, अन्य देशों के बने हुए पदायों ने प्रवेश कर लिया है।

कारीगरी अवस्थाः नगर-निर्माण-कृष-अवस्था में मनुष्य की मुख्य आवश्यकताएँ मोजन-वस्त्र की होती है। ये आवश्यक-ताएँ सदैव बनो ही रहती है। पर ज्यों-ज्यों समय बीतता है, समाज का विकास होता जाता है, भोजन-वस्त्र के लिए नये-नये पदायाँ की ज़बरत होतो जाती है; आज दिन हमारे खाद्य पदार्थीं तथा बहुनने के कवड़ों के कितने भेद हो गये हैं! पन: अन्य आवश्यकताएँ भी बढती ही रहती हैं। क्रमश: मन्ष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली समस्त वस्त्रओं को तलना में भोजन-वस्त्र का परिमाण नगएय-सा हो जाता है। ये वस्तुएँ जिन कच्चे पदार्थों से बनती हैं, वे तो कृषि दारा ही उत्पन्न होते हैं, परन्तु उनकी तैयारी में पीछे श्रीर भी विशेष श्रम करना होता है। इन वस्तुओं को शिल्गी या कारीगर बनाते हैं। फिर, इन वर्रुओं के अदल-बदल तथा क्रय-विक्रय का काम भी बढ़ जाता है। इस प्रकार शिलिनयों, कारीगरों और दुकानदारों आदि की संख्या बढ़तो जाती है, यहां तक कि कुछ बस्तियाँ ऐसी भी हो जाती हैं, जिनकी अधिकतर जन-संख्या इन लोगों तथा इनके आश्रितों आदि की होती है। ये बस्तियाँ करवा, नगर या शहर कहलाती हैं। इनके निवा-िखों की अन्न, करास, गन्ना आदि कच्चे पदार्थों की आवश्यकताएँ गाँव वाले पूरी करते हैं, श्रीर ये श्रपने तथा गांव वालों के लिए कपडा, खांड़, नमक तथा श्रौज़ार श्रादि बनाते हैं। श्रस्तु, नगरों या शहरों में सामाजिक जीवन की श्रावश्यकता पहले से अधिक हो जाती हैं।

अब तो कल-कारफ़ानों का जमाना है। हमारी आवश्यकता की अनेक वस्ट्एँ कारख़ानों में तैयार होती हैं। एक-एक कारख़ानों में हमारी आवस्य करते हैं। बड़े-बड़े औद्योगिक नगरों की जनसंख्या लाखों की होती है। ऐसी स्थिति में मनुष्यों के अकेले दुकेलो रहने की बात ही क्या, अब तो उनका और भी अधिक संख्या में, इकट्ठा मिलकर एक जगह रहना अनिवार्य हो गया है।

सामाजिक जीवन पर भौगोलिक स्थिति का प्रभाव— सामाजिक जीवन के प्रारम्भ श्रीर विकास के सम्बन्ध में उपर्युक्त वातें जान तेने के साथ, यह भी विचार कर लेना चाहिए कि भौगोलिक स्थित का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले कहा जा चुका है कि मनुष्य की प्रारम्भक श्रावश्यकताएँ जीवन-निर्वाह सम्बन्धी होती हैं। जहाँ इन श्रावश्यकताओं की पूर्ति सुगमता से हो जाती है, वहाँ ही वह स्वभावत: रहना चाहता है। शिकारी जीवन व्यतीत करते हुए श्रादमी उन स्थानों में श्राधक रहता है. जहाँ उसे शिकार के लिए पश्रु-पक्षी श्राधक मिलें। कृषक जीवन में उसे ऐसी मृमि चाहिए, जो खूव उपजाऊ हो, जो कँकरीली-पथरीली, या वंजर न हो। कल-कारखानों के शुग में ऐसी मृमि की माँग होती है, जो उनके कारोबार के लिए श्रन्थु भीके की हो, जहाँ लोहा, कोयला श्रीर ऐट्रोल श्रादि मिलता हो श्रीर जहाँ बड़े-बड़े श्रीचोगिक नगरों के निर्माण की सम्भावना श्रीक्षाइत श्रिषक हो। प्राचीन काल में अनेक नगर निद्यों के किनारे वसाये गये। इसका कारण यह है कि पहले निद्यों से विचाई तो होती ही थी, इसके अतिरिक्त क्यापार के लिए माल लाने लेजाने का बहुत काम लिया जाता था। अब यह काम बहुत-कुछ रेल-मोटर आदि द्वारा होता है; क्याप कृषि-कार्य के लिए अब भी निद्यों की उपयोगिता बनी हुई है। फिर निद्यों से नगरों को एक विशेष प्रकार का सौन्दर्य या शोभा मिल जाती है। प्राकृतिक हरूयों के प्रेमी तथा मिल-भाव बाले अनेक आदमी नदी के किनारे बसना परुन्द करते हैं। प्राचीन काल में, जब आकाश-मार्ग से युद्ध नहीं होते थे, शत्रु को बड़ी-बड़ी निद्यों के किनारे बसे हुए नगरों पर आक्रमण करना किन होता था। इसलिए राजा महाराजा अपनी राजधानी यथा-सम्मव निद्यों के पास बनाते रहे हैं। इस प्रकार आर्थिक, वार्मिक एवं राजनैतिक कारणों से निद्यों के किनारे के नगरों का महत्व बहुत रहा है।

वर्षा का भी मनुष्यों की आवाद्धी पर वड़ा असर पड़ता है। नहीं वर्षा उचित मात्रा में तथा आवश्यकता के समय होती है, वहाँ पैदा-वार खूब होती है, और फल-स्वरूप आवादी घनी रहती है। इसी प्रकार जिन स्थानों का जल-वायु अच्छा होता है, वहाँ भी आवादी घनी होने की प्रवृत्ति होती है। गर्भो-सदीं का भी लोगों के निवास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है; कारण, प्राय: गर्म देशों में पैदाबार अच्छी होती है, और लोगों को भोजन-वस्त्र आदि की आवश्यकता कम होती है। ये स्थान प्राय: कुपि-प्रधान होते हैं, इनमें ग्राम या देहात अधिक होते हैं। इसके विपरीत, ठंडे देशों में पैदाबार कम होती है, अधिकतर अपदमी शिल्प या कारीगरी आर्दि से अपना निर्वाह करते हैं। इन भु-भागों में प्राय: नगरों या शहरों को अधिकता होती है।

इस प्रकार भूमि के भेद, निदयों, वर्षा, जल-यायु तथा सर्दी-गर्मी आदि के रूप में भौगोलिक स्थिति का लोगों के सामाजिक जीवन पर विविध प्रकार से प्रभाव पड़ता है।

सामाजिक जीवन का श्राधार; सहकारिता—
उपर्युक्त कथन से स्वर्ध है कि मनुष्यों के निर्वाह करने अथवा अपनी
आवश्यकताओं की पूर्ति करने की पद्धित समय-समय पर बदलती रही
है। परन्दु धत्येक अवस्था में मनुष्य को दूसरों के साथ मिलकर रहने
की आवश्यकता का अनुभव होता रहा है। अकेले-दुकेले रहना
उसकी प्रकृति के विकद तो था ही, उसकी शारीरिक आवश्यकताओं
की पूर्ति की हिष्ट से भी उसके लिए सामाजिक जीवन व्यतीत करना
अनिवार्ध है।

सामाजिक जीवन का आशय ही यह है कि मनुष्य एक दूसरे से मिलकर रहें, एक दूसरे की सहायता करें और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोग करें। कोई मनुष्य केवल अपनी बनायो वस्तुओं से ही अपना निर्वाह नहीं कर सकता, उसे दूसरों की बनायो हुई बस्तुओं की आवश्यकता होती है। और वे उसे तभी मिलती हैं, जब वह दूसरों को अपनी बनायो वस्तुएं भी बदले में दे। मनुष्यों ने बहुत अनुभव के बाद अम-विभाग के सिद्धान्त का आविष्कार तथा विकास किया, जिसके अनुसार प्रत्येक स्थित कुछ झास-लास वस्तुएँ या उनके अंग बनाते हैं। बहुत से स्थितयों के ऐसे सहयोग से अनेक वस्तुएँ सुगमता-

पूर्वक वनतो हैं, और इत पकार समाजः की आवश्यकताएँ पूरी करतो हैं।

यह तो ऋार्थिक जीवन की बात हुई। इसी प्रकार ऋत्य चेत्रों का विचार किया जा सकता है। बहुधा हम भूल जाते हैं कि हमारे सामा-जिक जीवन का आधार ही सहयोग अथवा सहकारिता है। जो हमारे सहयोगी हैं, उनसे समानता और सहानुमृति का व्यवहार होना चाहिए । यदि हम ऐसा नहीं करते तो यह अन्याय है, और इसका परिणाम स्वयं इमारे लिए भी बहुत ऋहितकर हो सकता है। कल्पना कीजिए कि जिन व्यक्तियों को समाज में नीच या निम्न जाति का समभा जाता है, उनका सहयोग न रहे तो बड़े या प्रतिष्ठित कहे जानेवाले श्रादिमयों का जीवन कितना कष्टमय हो जाय। भारतवर्ष में घोबी, नाई, मेहतर, चमार श्रादि की गणना निम्न जातियों में की जाती है, पर इनके बिना कितने आदिमियों का काम चलता है! अस्तु, यह स्पष्ट है कि हमें एक दूसरे के सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है। पारस्वरिक सहयोग के बिना मन्द्यों का जीवन घारण करना कठिन क्या, असम्भव है। जितना सहकारिता के विद्वान्तों का अधिक उनयोग होगा, उतना ही सामाजिक जीवन अधिक उन्नत तथा विकसित होने में सहायता मिलेगी।

समाज श्रोर व्यक्ति—समाज व्यक्तियों का ही बनता है; बिना व्यक्तियों के समाज श्रदित्व में नहीं श्राता। श्रोर, व्यक्ति की श्रावश्यकताएँ समाज में ही पूरी होती हैं। समाज के बिना व्यक्ति का जीवन-निर्वाह भी नहीं हो सकता, उसके बिकास को तो बात ही श्रजन रही। इस प्रकार समाज और व्यक्ति एक दूसरे के श्राश्रित हैं। 🎾

एक की उन्नति में दूसरे की उन्नति या उत्थान है। समाज जितना उन्नत होगा, उतना ही वह व्यक्ति की उन्नति श्रीर विकास के लिए श्चाधिक सुविधाएँ प्रदान कर सकेगा; श्रीर व्यक्ति जितना श्रधिक योग्य श्रोर समर्थ होगा, उतना ही वह श्रन्य व्यक्तियों की, श्रोर इसलिए समाज की, उन्नति में अधिक सहायक हो सकेगा। यों तो जब व्यक्ति समाज का ग्रंग है, किसी व्यक्ति के उन्नति करने से समाज के उस एक ग्रंग की उन्नति हो ही जाती है, परन्तु किसी व्यक्ति को इसी से संतृष्ट न हो जाना चाहिए। उसे अपने सामर्थ्यानुसार समाज की सेवा और उन्नति में भरतक योग देना चाहिए। अपने माता-पिता से, अपने प्राप्त और नगर-निवासियों से, अपने देश-वन्धुओं से और अनेक दशाश्रों में श्रन्य देशवालों से भी, इस प्रकार, समाज से हमें विविध सुविधाएँ मिलती हैं। उनका इम पर बहुत ऋण है। अतः इमें उस ऋग को चुकाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए ! समाज के भिन्न-भिन्न समूहों के प्रति हमारे क्या-क्या कर्तव्य है, यह व्यौरेवार आगे प्रसंगा-नसार बताया जायगा । यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए ही न होना चाहिए, हमारा दूसरों के प्रति बहुत उत्तरदायित्व है, उसे पूरा करना चाहिए। हम अपनी उन्नति अवश्य करें, पर उसमें समाज के हित का उद्देश्य भी रखें। हम ऐसा कार्य कदापि न करें, जिससे दूसरों की हानि हो, चाहे उससे हमारा कुछ लाभ ही क्यों न होता हो।

इसी प्रकार समाज का भी कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के विकास के



लिए अधिक से अधिक साधन जुटावें। व्यक्ति जितना उन्नत होगा उत्तना ही वह समाज की उन्नति में सहीयक होगा, यह समाज की प्रतिष्ठा और उसका गौरव बढ़ायेगा। स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, लोक-मान्य तिलक आदि महानुभावों ने भारतीय समाज को अन्य देशों की हिन्छ में कितना ऊँचा उठाया है, और महात्मा गांधी, पं० मदनगोहन मालवीय तथा पं० जवाहरलाल नेहरू जैसी विभूतियों से समाज का दूर-दूर कितना आदर हो रहा है, यह सर्व-विदित है। इसी प्रकार रूस के टालस्टाय, इटली के मेजिनी, जमेनी के कार्लमाक्स, अमरीका के वाशिंगटन, इंगलैंड के सर जान ब्राइट, ग्लेडस्टन, डिसरेली और विलियम डिग्वी, मिश्र के जगलुल पाशा, अफ्गानिस्तान के अमानुल्ला, तथा टर्की के मुस्तफा कमालपाशा आदि महानुभावों ने अने-अपने समाज का संसर में सिर ऊँचा किया है। यही नहीं; उन्होंने अनेक कठिनाइयाँ सहन करके जो अपना महान् कर्तव्य पालन किया है, उससे मानव समाज के लिए उच्च आदर्श उपस्थित हुआ है।

हाँ, यह अवर्य चिंतनीय है कि प्रायः तत्कालीन समाज अपने महान् व्यक्तियों का उचित सम्मान नहीं करता, चाहे पीछे उनको कितनी ही अद्धाञ्जलियाँ अपिंत की जायाँ। महात्मा ईसा का खूली पर चढ़ाया जाना, सुकरात को ज़हर पिलाया जाना, अमानुक्का का देश-बहिष्कृत होना समाज की कैसी टीका है! हतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। आवर्यकता है कि समाज अपने पथ-प्रदर्शक व्यक्तियों का उचित सम्मान करे: सर्वसाधारण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका सदाचार श्रादि की परिस्थितियों तथा सुविषाश्रों की व्यवस्था हो. व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में कोई बाधा न हो, श्रीर प्रत्येक देशः में गांधी, टालस्टाय और वाशिगटन जैसी श्रास्माएँ श्रधिक से-श्रधिक संख्या में श्राकर मानव-हित-साधन में योग दें।



## चौथा परिच्छेद व्यक्ति श्रोर समृह

1.27 Sec.

क्यू मूहों की आवश्यकता और निर्माण — मनुष्य अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में रहता है। समाज के बहुत से अग हैं, प्रत्येक अंग को समृह कह सकते हैं। स्थोज्यों सामाजिक जीवन का विकास होता है, मनुष्य सामाजिक जीवन में प्रगति करता है, त्यों-त्यों उसकी आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं, यह पहले अताया जा जुका है। और, जैसे जैसे आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिन्न-मिन्न समृहों की संख्या भी बढ़ती जाती है। आरम्भ में आवश्यकताएँ बहुत परिमित होती थीं, तो ये समृह भी इने-गिने ही होते थे। अब मनुष्य की भौतिक तथा अभौतिक, शारीरिक और मानसिक आदि आवश्यकताएँ असंख्य हैं, तो इन सनृहों की संख्या भी अनन्त है।

पहले बच्चे का पालन-पोषण किये जाने की आवश्यकता होती हैं। इस कार्य को करने के लिए एक समूह का निर्माण होता है, जो परिवार या कुटुम्ब कहलाता है। परिवार का स्वरून देश काल के अनुतार चाहे जितना भिन्न-भिन्न प्रकार का रहा हो, पर यह समूह सदैव रहा है। बालकों को शिक्षा दिये जाने की आवश्यकता होती है, इसके लिए दूमरा उमूह बनता है, जिसे पाठशाला, स्कूल, या विद्यालय आदि नाम दिया जाता है। मनुष्यों को ख्राच की आवश्यकता होती है, अझ पेदा करने का कार्य जो समूह करता है उसे किसान कहा जाता है। जब समाज में पदार्थों का क्रय-विक्रय होने लगता है और मनुष्यों को पदार्थ मोल लेने की झक्तरत पड़ती है, तो उस समूह की स्वष्ट हो जाती है, जिसे तुकानदार या जौनागर वर्ग कहते हैं। मनुष्यों को मनोरंजन करने या खेल-कूद की आवश्यकता होती है तो क्रय या 'टीम' आदि का निर्माण हो जाता है। धार्मिक चर्चा तथा विदार-विनिमय के लिए साम्प्रदायिक या धार्मिक समूह बनाया जाता है।

कमशः एक-एक समूह के अन्तर्गत कई-कई समूह बनने लगते हैं। बात यह है कि "मुंडे-मुंडे मितिर्भन्ना"; प्रत्येक विषय में लोगों के विचार या मत कुछ भिन-भिन्न होते हैं। धर्म की ही बात लीजिए। कुछ आदमी हिन्दू-धर्म को अच्छा मानते हैं, कुछ इसलाम धर्म को, तथा कुछ ईसाई या पासीं धर्म को। फिर. इन मुख्य धर्मों में से प्रत्येक की भी कई-कई शाखाएँ होती है, कुछ आदमी एक शाखा के अनुयायी होते हैं, कुछ दूसरी के। इसी प्रकार आर्थिक जगत का विचार किया जा सकता है। कुछ आदमी एक प्रकार की आर्थिक नीति या कार्य-कम देश के लिए, (या अपने लिए) अच्छा सममते हैं, कुछ आदमी दूसरी श्रीर कुछ, तीसरी ही नीति या कार्य-कृम, को। यही बात राजनैतिक चित्र के सम्बन्ध में कही जा सकती है। किसी एक सन्ह के श्रन्तर्गत श्रिषक से श्रिषक कितने सन्ह हो सकते हैं, यह नहीं कहा जा सकता। कमी-कभी श्रादमी एक सन्ह की श्रिषकौंश यार्ते मानते हुए, केवल दो-एक बातों में साधारण-सा मतभेद होने पर, उस समूह से पृथक हो जाते हैं, श्रीर श्र्यना नया समृह बना लेते हैं। एक-एक धर्म के श्रन्तर्गत दर्जनों समृहों का होना सर्व-विदित है। कभी-कभी एक राजनैतिक दल के श्रन्तर्गत दर्जों की संख्या श्राठ-इस तक पहुँचने के उदाहरण मिलते हैं। भारतवर्ष में हो कांग्रेस-दल के श्रन्तर्गत कांग्रेस-किसान-दल, कांग्रेस-मज़्दूर-दल, कांग्रेस-समाजवादी-दल श्रादि कई दल हैं।

अध्व, किसी समूद का स्वरूप या विद्वान्त तरेव एक सा नहीं रहता। समय-समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे-जैसे परिस्थितियों में अन्तर आता है, लोगों के विचार बदलते हैं; कोई समूद बहुत लोक-प्रिय बन जाता है, और किसी से लोगों को अदा इट जाती है। जिस समूद के सदस्य पहले थोड़े से होते हैं, पीछे उसके बहुत अधिक हो जाते हैं, और जिस समूद के सदस्य पहले बहुत अधिक होते हैं उसके कम रह जाते हैं। कमी-कमी कोई विशेष प्रतिभावान महानुभाव कार्य-चेत्र में आता है, उसका लोगों पर विलक्षय प्रभाव पढ़ता है, उसके अनुयायियों का नया समूद बन जाता है और दिन-दिन उन्नति करता जाता है। इस प्रकार नये दल बनते, और पुराने चीया होते रहते हैं।

图外

समूहों का पारस्परिकः सम्पर्क-निदान, समूह कई प्रकार के होते हैं। ये भिन्न-भिन्न आधार पर, विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथक् पृथक् उद्देश्य से बनते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि एक समृह के व्यक्ति दूसरे समृह के व्यक्तियों से सर्वथा खुदा हों। प्रायः एक-एक मनुष्य की कई-कई प्रकार की आवश्यकताएँ होती हैं, इस-लिए उसका कई-कई समूहों से सम्बन्ध होता है। उदाहरणार्थ एक नव-युवक किसान है, उसका अपने परिवार-रूपी समूह से तो सम्बन्ध हैं ही. वह भगवदर्शन के वास्ते मन्दिर में जाता या कथा सुनता है, तीर्थ-यात्रा करता है, इस दृष्टि से उसका अपने सम्प्रदायवालों से सम्बन्ध रहता है। वह खेती करता है, श्रीर खेती में दूसरे किसानों से सहायता लेता तथा उन्हें सहायता देता है। इस प्रकार इस किसान-समूह से भी उसका सम्बन्ध रहता है । वह मनोरंजनार्थ, सायंकाल के समय थोड़ी देर कबद्दी खेलता है, तो कबद्दी खेलने वालों की टोली से सम्बन्धित हो जाता है। वह पढ़ने के लिए रात्रि-पाठशाला में जाता है, इसलिए उसका उससे भी सम्बन्ध रहता है। इसी प्रकार श्रन्य उदाहरण लिये जा सकते हैं। इससे विदित होता है कि बहुधा एक-एक व्यक्ति कई-कई समूहों का सदस्य होता है।

पुन: एक समृह में कई-कई समृहों से सम्बन्धित व्यक्ति भाग तेते हैं। हम प्राय: देखते हैं कि आर्थिक या व्यावसायिक समृह में भिन्न-भिन्न जातियों या घमों के व्यक्ति होते हैं। और, राजनैतिक समृहों में कई-कई धार्मिक तथा आर्थिक समृहों के स्वस्यों का मिश्रया होता है। जब एक समृह में विभिन्न समृहों के व्यक्ति मिलते हैं तो

यह सर्वधा सम्भव है कि ये भिन्न-भिन्नं समृह परस्पर अपना हित एक-दूसरे के कुछ विरुद्ध मानते हों। उदाहरखवत् हिन्दुओं के सनातन-धर्मी समृह की बात लीजिए। इसमें अनेक किसान हैं, तो कुछ ज़मीदार भी हैं, कुछ पूँजीपित हैं तो अनेक मज़दूर भी हैं। इसके श्रितिरक्त इसमें श्रमेक काँग्रेसवादी हैं तो कछ लिवरल दल वाले भी हैं। बहुत से दुकानदार, ग्रध्यापक, लेखक श्रादि भी इस समृह में सम्मिलित हैं। जब एक समूह में कई-कई समूहों के व्यक्तियों का समा-वेश होता है, तो भिन्न-भिन्न समृहों को एक श्रंश तक एक-दूसरे के सम्पर्क में आना पड़ता है । फल-स्वरूप एक समूह का दूसरे समूह पर कुछ-न-कुछ प्रभाव पड़ता है । इस प्रकार कोई समृह दूसरे से नितान्त पृथक् नहीं रहता। वह अपनी कुछ वातें दूसरों को देता है, श्रीर कुछ बातें स्वयं दूसरों से लेता है। फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न समूहों में विचारों का समन्वय होता रहता है श्रीर उनकी उप्रता कमश: घटती जाती है। किसी व्यक्ति के, भिन्न-भिन्न समृहों में भाग लेने से उसे उन समृहों के उन सदस्यों के दृष्टिकोण को समऋने और विचारने का श्रवसर मिलता है, जो कुछ बातों में उसके प्रतिकृत मत रखते हैं । यह बहुत उपयोगी है। अतः मनुष्यों को यथा-सम्भव विविध समूहों में भाग लेना चाहिए। हाँ, उन समृहों का उद्देश्य श्रन्छा श्रीर ऊँचा होना श्रावश्यक है। इस विषय पर श्रागे प्रकाश डाला जायगा।

समृहीं के भेद — जब कुछ ब्रादमी ब्रपनी किसी ब्रावश्यकता की पूर्ति के लिए एक समृह का निर्माण करते हैं, श्रीर कुछ समय बाद उनको वह ब्रावश्यकता नहीं रहती, तो उनके उस समृह का श्रन्त हो जाता है। इसी प्रकार जब कुछ मनुष्यों की कोई नयी आवश्यकता उत्तरज्ञ हो जाती है तो वे उसकी पूर्ति के लिए एक नया समूह बना लेते हैं। कभी-कभी एक समूह की कई-कई शाखाएँ भी हो जाती हैं, अथवा एक समूह के अन्तर्गत नये-नये समूह वन जाते हैं। कुछ समूह बहुत महस्व के होते हैं, कुछ साधारण महस्व के ही। समूह मुख्यन्तया दो प्रकार के होते हैं:—

- (१) वंशानुसार, या नातेदारी श्रथवा रिश्तेदारी के आधार पर बने हुए समूह—कुटुम्ब या परिवार, कवीला, जाति आदि । इस समूह को स्वाभाविक या जन्म-सिद्ध कहते हैं । इस समूह का सदस्य, मनुष्य %पने जन्म से ही हो जाता है ।
- (२) मनुष्य के बनाये हुए समूह । इन समूहों को मनुष्य अपनी
   आवश्यकतानुसार बनाता है। इनके अनेक भेद हैं, यथा
  - (क) धर्मानुसार, अर्थात् सम्प्रदाय, मत या मज़हव के आधार पर बने हुए समूह; यथा—हिन्तू मुसलमान, ईसाई आदि । फिर हिन्तुओं में स्नातनधर्मी, आर्थ समाजी; मुसलमानों में शिया सुन्नी, और ईसाइयों में प्रोटेस्टैंट और रोमन कैयलिक आदि ।
  - (ख) व्यवसायानुसार अर्थात् पेशे या धन्धे के आचार पर बने हुए समृह; यथा—िकसान, मज़दूर, व्यापारी, अध्यापक, लेखक, डाक्टर आदि।
  - (ग) राजनैतिक मतानुसार, त्र्रयात् शासन-व्यवस्था सम्बन्धी विचार या त्रादर्श के क्राधार बने हुए समृह; यथा—भारत-वर्ष में कांग्रेस, कांग्रेस-समाजवादी-दल, लिवरल या उदार

दल श्रादि; इंगलैंड में उदार दल, श्रनुदार दल, मज़दूर दल श्रादि।

कुछ समृहीं का उद्देश्य शिक्षा, मनोरंजन, व्यायाम या शरीर-सुधार होता है। यथा – स्कूल, क्रव, आश्रम, क्रिकेट-टोम तथा फुटवाल-टीम आदि। ऐसे ही कुछ समृह लोक-सेवा या परोपकार के भाव से बनाये जाते हैं, जैसे स्वयं सेवक-दल, सेवा समितियाँ आदि। कुछ समृहीं में स्थान या प्रदेश की मावना प्रधान रहती है। यथा—ग्राम-सुधार-समा, नगरोन्नितकारिणी सभा आदि।

पहले कहा गया है कि कुछ समूहों में, एक एक समूह के अन्तर्गत, कई-कई समूह बन जाते हैं। प्रगति या सुधार की भावना न्यूनाधिक होने से भी एक एक समूह के कई-कई भेद हो जाते हैं। इस हिष्ट से साधारखतया एक समूह के तीन भेद होना स्वाभाविक है:—

- (१) उप्र या विशेष प्रगतिशील। इस समूह के व्यक्ति बहुत साइसी या स्वतन्त्र प्रकृति के होते हैं। चरम सीमा के सुधार या परिवर्तन-सम्बन्धी नये-नये प्रयोग करने का इन्हें बड़ा उत्साह होता है। छोटे-मोटे सुधारों से इन्हें सन्तोष नहीं होता।
- (२) पुरातन-प्रेमी, स्थिति-रक्षक, रूढ़िवादी या कहर । ऐसे समूह के व्यक्ति परिवर्तनों या सुधारों को आर्थाका की हिण्ट से देखते हैं। ये सोखते हैं कि यदि कुछ परिवर्तन हो गया तो न-जाने क्या संकट उपस्थित हो जाय । ये यथा-सम्भव किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने देना चाहते। ये प्रत्येक सुधार का खूव विरोध करते हैं। ये चाहते हैं कि स्थिति जैसी है, वैसी ही बनी रहे।

(३) उपर्युक्त दोनों समूहों के बीच में रहनेवाला। इस समूह के व्यक्ति न तो पुरानी बांतों को ज्यों का-र्यो रखने के पक्ष में होते हैं, और न ये एक-दम क्रान्तिकारी परिवर्तन करना ही उचित समभते हैं। ये सुधार तो पसन्द करते हैं, पर उसके मार्ग में क़दम फूँक-फूँक कर ही रखते हैं। समय-समय पर इनके विचार उक्त दलों में से जिसके साथ अधिक मिलते हैं, उसका ही ये साथ देते हैं। कुछ दशाओं में ये उक्त दोनों दलों से ही पृथक् रहते हैं।

समूहों का क्षेत्र—विविध समूहों में से कोई बहुत छोटा होता है, और कोई बहुत बड़ा। उदाहर ख्वत् परिवार में बहुधा तीन से पांच छु: व्यक्ति होते हैं। इसके विपरीत कोई समृह इतना बड़ा होता है कि देश-भर के व्यक्तियों का उसमें समावेश हो जाय; उदाहर ख्वत् राज्य ऐसा ही समृह है। यही नहीं, किसी समृह का चेत्र इससे भी बढ़ा हो सकता है, यहाँ तक कि उसका सम्बन्ध मानव समाज भर से होना सम्भव है। राष्ट्र-संघ ('लीग-आफ-नेशन्स') का उद्देश्य विश्व-व्यापी था। मज़दूरों तथा धर्म-प्रचारकों एवं व्यवसायियों के भी कुछ संघ विश्व-व्यापी उद्देश्यवाले होते हैं। वैशानिक उन्नति के कारण अब यातायात के साधनों में उन्नति होती जा रही है, संसार के भिन्न-भिन्न मार्गों के निवासी परस्पर एक दूसरे के सम्पर्क में श्रीक श्राते हैं, संसार एक सूत्र में वेंचता जा रहा है, इसिलए बड़े-बड़े चेत्र वाले समूहों के निर्माण की सुविधा श्रीक होती जा रही है।

समूहों के मेद और उपभेद अनन्त है। सब के विषय में पृथक-पृथक् विचार करने के लिए यहाँ स्थान नहीं है। इस पुस्तक में जुळू ही समृहों के विषय में विस्तार-पूर्वक विचार किया जायगा। किन्तु पहले एक श्रौर बात की क्रोर ध्यान दिलाया जाना ब्रा-वश्यक है।

समृह का उद्देश्य; व्यक्ति का विकास—यह स्तष्ट ही है कि उन्यु के समूहों में से प्रत्येक का उद्देश्य मनुष्य की किसो विशेष त्रावश्यकता की पूर्ति करना है। प्रत्येक समूह मनुष्य को अपने निर्धारित च्रेत्र में विकास करने की सुविधाएँ प्रदान करता है। कोई एक ही समृह उसकी सब शक्तियों का विकास नहीं कर सकता। जो समृह मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में किसी प्रकार सहायक नहीं होता, अथवा उसमें वायक होता है, वह समृह अनावश्यक श्रौर अनिष्ट-कर है; जैसे — जुआ खेलनेवालों या नशेवाजों का समृह। अतः किसी समूह से सम्बन्धित व्यक्तियों को इस विषय में सतर्क रहना चाहिए कि उनका समृह उनके विकास में सहायक रहे। जिस समय जो समूह अपने इस आदर्श से विहीन हो जाय, उस समय उस समृह के संगठन में आवश्यक परिवर्तन और संशोधन करके उसे उपयोगी बनाया जाना चाहिए; श्रीर यदि ऐसा न हो सके, तो उस समृह से श्रपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिए। नागरिक शास्त्र का लक्ष्य यह है कि इन भिन्न-भिन्न समूहों में ऐक्य स्थावित हो, सब का हित समान हो, एक दूसरे का विरोधी न हो, और सब मिल कर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने वाले हैं। व्यक्ति का, भिन्न-भिन्न समूहों के प्रति जो कर्तव्य है, उसमें इस बात का बरावर घ्यान रहना चाहिए कि उसकी सेवा का च्रेत्र ऋषिकाधिक विस्तृत हो, उसकी श्रात्मा को विकास का श्राधिक से-श्राधिक श्रवसर मिले, मनुष्य स्वार्थ-बुद्धि से केवल श्रयने परिवार वा मित्र-मंडली के ही हित-चिन्तन में न रहे, वह कमशः ग्राम, नगर श्रोर देश तक का विचार करे श्रोर यहाँ भी श्रयने विचार-चेत्र को सीमित न करे; अपने द्वारा मानव समाज का हित-साधन होने दे, श्रयनी श्रात्मा को विश्वात्मा के साथ एक-रस्ट होने दे।

समृह की सफलता-इमने पहले कहा है कि समूह के सदस्यों की संख्या समय-समय पर घटती-चढ़ती रहती है। प्रायः आदमी किसी समृह के सम्बन्ध में विचार करते हुए, उसके सदस्यों की संख्या पर ही विशेष ध्यान दिया करते हैं। और, जब सदस्यों की संख्या बढ़ती है, तो वे इसे उसकी सफलता का चिन्ह या प्रमाण समभते हैं। परन्तु, यद्यपि संख्या का कुछ महत्व श्रवश्य है, समृह की वास्तविक सफलता इस बात में है कि उसका उद्देश्य महान् हो, उसका श्रादर्श ऊँचा हो, श्रीर उसके सदस्य शुद्ध, श्रीर निष्काम भाव से उस उद्देश्य की पूर्ति में तन मन से जुटे हों। उच गुणों श्रीर योग्यतावाले श्रपेक्षाकृत कम संख्यावाले सदस्यों का समृह, श्रयोग्य या गुण-हीन वह-संख्यक समह से. कहीं श्रच्छा है। प्राय: देखा जाता है कि आरम्भ में एक व्यक्ति विशेष प्रतिभा या विभृति वाला होता है, उसके सामने एक निश्चित श्रीर महान् उद्देश्य होता है, उसकी पूर्ति के लिए वह जी-जान से जुट जाता है, श्रीर अपने जैसे कुछ इने-गिने व्यक्तियों का सहयोग और सहानुभृति प्राप्त कर उनका एक संगठित समृह बनाता है। इन व्यक्तियों के हृदय में उत्साह ऐसा प्रवल होता है कि ये सब प्रकार किंदनाहयों, वाधाओं श्रौर संकटों का हर्ष-पूर्वक सामना करते हैं, श्रौर उत्तरोत्तर श्रपनी सुनिश्चित दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। कालान्तर में जब इस समह को कुछ सफलता तथा यश मिलने लगता है तो अन्य व्यक्ति भी उससे अपना सम्बन्ध स्थापित करने के इच्छुक होते जाते हैं। इस प्रकार सदस्यों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इन सदस्यों में ऊंच-नीच श्रीर मध्यम सभी प्रकार की प्रकृति श्रीर गुरावाले व्यक्ति होते हैं। सदस्यों की दिन-दूनी रात-चौगुनी वृद्धि को देखकर समृह के साधारण कार्यकर्ता फूले नहीं समाते। दूसरे समहों की तुलना में, श्रपने समह को बड़ा या विशाल देखकर वे, अपनी सफलता का अनुमान किया करते हैं। परन्तु वास्तव में समृह के इतिहास में यह समय बड़ा नाजुक होता है। संख्या बल के प्रलोभन में अनेक समूह सदस्यता के नियमों में कुछ शिथिलता कर देते हैं, वे प्रत्येक सदस्य की वास्तविक योग्यता की परीक्षा नहीं करते ।

यदि समृद्द के सूत्र-संचालक अनुभवी होते हैं तो वे समृद्द को हस रोग से यथा-सम्भव मुक्त रखते हैं। वे समय-समय पर नियमों में आवश्यक संशोधन करते रहते हैं, और यथेष्ट अनुशासन-नीति का उपयोग करते हैं। वे समृद्द-स्पी शरीर में बादी नहीं बढ़ने देते, उसे निर्विकार रखने के लिए कोई उपाय उठा नहीं रखते। अस्तु, समृद्द की सफलता के लिए संख्या-बल का एक परिमित सीमा तक ही महत्व है। यही बात धन-बल के सम्बन्ध में है। बहुत से समृद्द धन

के लोभ में पड़कर अपने उद्देष्य और आदर्श को सुला देते हैं, वे धनी व्यक्तियों का सह्योग प्राप्त करने के हेतु अपने सिद्धांतों को अवहेलना कर बैठते हैं, और इस प्रकार अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त कर सेते हैं। प्रत्येक समृह के नेता को चाहिए कि इन विकारों से समृह की रक्षा करते हुए, उसका धैर्य, गम्भोरता और कष्ट-सहन-पूर्वक संचालन करता रहे। तभी समृह को वास्तविक सफलता प्राप्त होगी।



### पाँचवाँ पश्चित्रेद परिवार श्रीर जाति

कित्त-भिन्न समूहों के सम्बन्ध में आवश्यक बातों का विचार, पिछले परिच्छेद में किया जा चुका। अब यहाँ मुख्य-मुख्य समूहों में से एक-एक के सम्बन्ध में कुछ व्यीरेवार विचार किया जाता है। पहले ऐसे समूहों को लें, जो वंशानुसार बनते हैं, जिन्हें स्वामाविक या जन्म-सिद्ध कहते हैं।

परिवार खोर उसका स्वरूप—प्राराम्भक समाज का छोटा सा चित्र हमें मां और उसके वचों के समूह में दिखायों देता है। मनुष्यों का सर्व-प्रथम स्वाभाविक समूह उसका परिवार ही है। हां, परिवार का स्वरूप जैसा हस समय है, ऐसा आरम्भ में नहीं था। खाज-कल परिवार से हम प्राय: विवाहित स्त्री और पुरुष तथा उनकी संतान की कल्पना करते हैं। परन्तु खाति प्राचीन काल में स्त्री-पुरुषों में विवाह-शादी करके स्थायी सम्बन्ध रखने की रीति नहीं थी; विवाह-प्रणाली तथा स्त्री-पुरुष का स्थायी सम्बन्ध बहुत समय बाद खारम्म हुखा है। प्राचीन काल में बच्चे माता के ही पास रहते थे; मां-बच्चों का ही

साथ था। स्त्री ही घर वाली, या घर की मालकिन होती थी। ऋतु, प्राचीन काल में परिवार का ऋर्य मां और उसके बच्चों से होता था; यह परिवार ही उस समय का स्वामाविक समृह था। पीछे जाकर पिता भी परिवार का स्थायी स्टस्च होने लगा।

जन्म लेने के समय से ही प्रत्येक व्यक्ति का अपनी माता से, और पीछे धीरे-धीरे पिता से सम्बन्ध हो जाता है। अच्छी तरह चलाने-फिरने योग्य होने में उसे कई वर्ष लग जाते हैं। अपने जीवन-निर्वाह की योग्यता तो मनुष्य में, अपनी आयु के कितने ही वर्ष व्यतीत कर चुकने पर आती हैं। इतने समय तक वह माता-पिता के आश्रित रहता है। वच्चे वड़े होने पर खी और पुरुष बनते हैं, उनका बियाह-सम्बन्ध होता है, फिर उनकी संतान होती है। इस प्रकार नये-नये परिवार बनते रहते हैं। कभी-कभी पुरुष अपनी खी और वच्चों को लेकर अपने माता-पिता तथा भाइयों से अलग रहने लग जाता है, और कुछ दशाओं में उनके साथ ही रहता है। दूसरी अवस्थावाले परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं।

बच्चे अपने माता-पिता (अथवा ताऊ-ताई या चाचा-चाची आदि) की आज्ञा में रहते हैं; और, परिवार में जो वड़ा-बृहा रहता है, सब उसकी सलाह मशिवरें से काम करते हैं। लड़के-लड़िक्यों तथा पुरुष-रित्रयों सब उसका आदर करते हैं। कोई कार्य उसकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं किया जाता। यह माव प्राचीन काल में बहुत था। आज-कल भी न्यूनाधिक पाया जाता है।

परिवार दो प्रकार के होते हैं। अधिकतर स्थानों में वे पितृ-प्रधान

होते हैं। बालक अपने पिता, पितामह, (बाबा), पितामह (परवाबा) आदि के बंश के होते हैं, और पुरुष की लायदाद जागीर का अधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र माना जाता है। किन्तु कुछ देशों में परिवार मानु-प्रधान भी होते हैं, अर्थात् वंश माता, नानी, परनानी आदि के नाम से चलता है जागीर की अधिकारियों स्त्री होती है, उसकी उत्तराधिकारियों उसकी ज्येष्ठ पुत्री।

परिवार में स्त्री द्योर पुरुष का कर्तच्य — परिवार किसी भी प्रकार का हो, वह समाज का एक छोटा-सा स्वरूप है। उसी से समाज का व्यापक रूप बनता और विकसित होता है। परिवार में स्त्री-पुरुष दोनों मिलकर अपनी तथा अपने बचों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्रायः अधिकतर दशाओं में स्त्रियां घर की सार-संभार करती है, और बाल-बच्चों का भरण-पोषण करती है; और पुरुष बाहर अजीविका-प्राप्ति का कार्य करते हैं। यह एक प्रकार से स्थूल अम-विभाग है, जो चिरकाल से चला आ रहा है। परन्तु अब परिस्थितयाँ बदल रही हैं। स्त्रियों को चाहिए कि घर के काम से अवकाश पाकर यथा-सम्भव धनोत्पादन के कार्य में भी थोग दें। लड़िक्यों को ऐसे काम सीखने चाहिए कि यदि किसी कारणवश पीछे बड़े होने पर उन्हें ही घर का ख़र्च चलाना पड़े तो वे उसमें नितांत असमर्थ न हों और स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर सकें। उनके परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना थड़े ।

परिवार जितना उन्नत होगा, वालक को अपनी उन्नति श्रीर विकास का उतना ही श्रीधिक अवसर मिलेगा। माता-पिता के संस्कार बालकों में ख्राते हैं; वे जितने शिक्षित, योग्य, सहनशील, बीर सममदार होंगे, उतना ही वालक श्रिषक योग्य बनेंगे। ख्रतः स्त्री-पुरुषों को चाहिए कि वे माता-पिता बनने से पूर्व श्रपने उत्तर-दाियत्व को मली-मांति समभ्ते लें। ऐसा न हो कि वे ख्रयोग्य नाग-रिकां को जन्म देकर राज्य का भार बढ़ायें। उन्हें ख्रपनी शारीरिक श्रीर मानिक उद्यति की यथेष्ट व्यवस्था कर लेनी चाहिए । इसके श्रितरिक्त उन्हें इतना घन उपार्जन करने योग्य होना चाहिए, जिससे वे बालकों के भरण-पोषण तथा थिक्षा के आवश्यक साधन छटा सकें। उन्हें ख्रपने रोज़मर्ग के व्यवहार से बालकों के सामने श्रव्हा ख्रादर्श उपस्थित करते रहना चाहिए, साथ ही यह मी ध्यान रखना चाहिए कि बालक घर से बाहर जिस वातावर्ष में रहता है, वह श्रव्हें, संस्कारों के उपसुष्क है। तभी उन्हें संतान के श्रव्हें गुण्यान होने की श्राधा करनी चाहिए।

परिवार और व्यक्ति—परिवार-स्पी समृह का उद्देश्यः व्यक्ति की उन्नति करना है। व्यक्ति ही परिवार को बनाते हैं। दोनों का हित एक ही है। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी अवस्था सोचने-समझने की है, यह विचार रखना चाहिए कि वह एक-दूसरे के हित का विचार रखे। प्रायः ऐसे प्रसंग झाते हैं जब कि दो व्यक्तियों के विचारों में मत-मेद या मिन्नता होती है। ऐसे अवसर पर प्रत्येक को दुसरे का हिंट-कोण समझने, और यथा-सम्भव समझौता करने का विचार करना चाहिए। कोई व्यक्ति दूसरों पर अपने विचार खादने की चेंद्या न करे, परन्तु साथ ही प्रत्येक ब्यक्ति को स्मरण रखना

चाहिए कि हमें प्राम, नगर और राज्य के हित में योग देना है, हमारा कोई कार्य उसके प्रतिकूल न हो।

श्राज-कल प्राय: लोगों में सहनशीलता या गम्भीरता कम पायी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही बात पर ज़ोर देता है, वह दूसरे पक्ष की बात शान्ति-पूर्वक न सुनता और न विचारता है। लड़के वड़ों की परवा नहीं करते, कुछ तो उन्हें मूर्ख समझते हैं। उधर बड़े-बूढे. बालकों के द्राष्ट्रकोग्रा का विचार नहीं करते: उन्हें उस अवस्था का ध्यान नहीं रहता. जब वे बालक थे। वे बालकों को बात-बात में डाँटते डपटते हैं, और उनकी खुले-स्राम निन्दा करते हैं। इससे बालक बिगड जाते हैं। आवश्यकता है कि बालक अपने बड़े-बढ़ों की बात को श्रादर-पूर्वक सोचें श्रीर सममें, श्रीर जब तक कि उन्हें उस बात के सदीप होने का पूर्ण निश्चय न हो जाय, वे उसका पालन करें । श्रीर. जब कभी अपनी आत्मा के आदेशानुसार उन्हें उनकी बात न मानने का प्रसंग श्राए तो उस बात को छोडकर श्रन्य बातों में उनके प्रति श्रादर-बुद्धि बनाये रखें, यह नहीं कि विचार-भिन्नता के कारण वे उनकी सेवा-सुभूषा में ही कमी करने लगें। साथ ही बड़े-बूढ़ों को भी चाहिए कि वे बालकों के व्यक्ति-स्वातंत्र्य का ध्यान रखे। जब तक कि कुछ श्रनिवार्य कारण उपस्थित न हो, वे बालकों की बात-व्यवहार में वृथा इस्तचेप न करें। बालकों पर अनुचित नियंत्रण रहने से उनके स्वामाविक विकास में वाधा उपस्थित होती है। इस प्रकार बालक और बूढ़े एक दूसरे के यथा-सम्भव निकट रहें। उन के बीच में मत-मेद की चौड़ी दीवार खड़ी न होनी चाहिए। इसी प्रकार का विचार स्त्री-

पुरुषों को अपने व्यवहार में रखना चाहिए।

संयक्त परिवार-जब परिवार संयक्त हो, अर्थात हो भाई अपने-श्रपने स्त्री-बच्चों सहित साथ-साथ रहते हों. वहाँ सहनशीलता. विवेक और गम्भीरता आहि गर्गा की और भी अधिक आवश्यकताहोती है। यह तो आवश्यक ही है कि प्रत्येक व्यक्ति यथा-शक्ति धनीपार्जन करे. कोई खाली बैठे दसरे की कमाई न खाए। ऐसा करने से उसके स्वाभिमान की हानि होगी और घरमें नित्य कलह रहेगा। हाँ, इस बात का भी विचार रहना चाहिए कि यदि घर में एक आदमी दूसरे से अधिक कमाता है तो उसे उसका श्रभिमान करके दसरे श्रादमी का निरादर न करना चाहिए। उसे दसरे के लिए वैसे दी भोजन-वस्त्र श्रादि की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कि वह स्वयं अपने लिए करता है। अर्थात घर के आदिमयों के रहन-महन और खान-पान आदि में भिन्नता न होनी चाहिए। यह लिखते हए हम यह भलते नहीं है कि यह एक आदर्श मात्र है, और आज कल की आर्थिक किताइयों के समय में यह अनेक दशाओं में चिर-काल तक निभवा नहीं। संयक्त परिवारों में बात-बात पर आये-दिन भगड़ा होता है। परवों में कल सहनशीलता का परिचय भी मिलता है तो स्त्रियाँ शान्ति नहीं रखतीं। अन्ततः गृह-कलह चरम सीमा पर पहुँचजाता है श्रीर परिवार श्रलग-श्रलग हो जाते हैं। प्राय: संयुक्त परिवार में व्यक्तियों का विकास रुका रहता है, श्रीर जैसी स्वतंत्रता की लहर चल रही है उसमें संयुक्त-परिवार-रूपी संस्था पर प्रहार हों तो श्राश्चर्य ही क्या ? जहाँ संयुक्त परिवार में व्यक्ति श्रानन्द-पूर्वक रहते हों, समभाना चाहिए कि उनमें अपने कर्तव्य-पालन की भावना बहुत ऊंचे

दर्जे की है। ऋस्तु, यथा-सम्भव प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि परिवार में दूसरों की सुख-शान्ति ऋौर उन्नति का यथेष्ट ध्यान रखे। हम परि-वार की उन्नति करें, श्रीर परिवार हमारे विकास में सहायक हो।

कुल या गोत्र - परिवार के विषय में ऊपर कहा जा चुका है। परिवार में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं श्रीर उनका विवाह हो जाता है. तो कभी-कभी विवादित पुरुष (श्रपनी स्त्री सदित) अपने माता-पिता से प्रलग रहने लगता है। अथवा, जब किसी परिवार में दो या अधिक भाई होते हैं तो वे विवाहित होने पर श्रलग-श्रलग रहने लग जाते है। इस प्रकार नये नये परिवार वनते जाते हैं। ये परिवार एक ही पूर्वज की सन्तान के होते हैं। प्राचीन काल में ये प्राय: पास ही रहा करते थे. अब भी बहुधा एक गाँव में कई कई निकट-सम्बन्धी परिवार रहते है। एक ही पूर्वज की सन्तानवाले परिवारों को कुल, कबीला, या गोत्र कहते हैं। एक कुल के व्यक्तियों में रहन-सहन, खान-पान तथा रीति-रिवाज की बहुत समानता होती है। ये एक दूसरे के सुल-दुल और हर्ष-शोक में भाग लेते हैं। एक कुल के समस्त व्यक्ति आपस में अपनत्व का अनु-भव करते और खान-पान तथा विवाह-शादी या रोटी-बेटी का घनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं। उनमें जो बड़ा-बूढ़ा होता है, वह सब का मुलिया या चौधरी माना जाता है। कुल के सब व्यक्ति उसके अधीन होते हैं। जब कोई महत्व-पूर्ण कार्य, या रीति-रस्म का संशोधन करना होता है तो उसकी सम्मति या परामर्श से किया जाता है। इस प्रकार एक-एक मुलिया की अधीनता में एक-एक कुल के आदिमियों का संगढन होता है । अगर किसी कुल के व्यक्तियों का आपस में मत-भेद या सत्त इ होता है तो इसका निष्ट्रारा मुख्या ही करता है। अन्य कुलों के आदिमियों से लड़ाई था मेल-जोल करने में उसी की सम्मित मुख्य मानी जाती है। कमशः प्रत्येक कुल के मनुष्यों की संख्या बढ़ती जाती है। जब दो या अधिक कुलों के आदमी मिलकर किसी प्राप्त या नगर में रहने लगते हैं तो उनके शासन-प्रवन्ध का कार्य उनके मुख्यियाओं की कमेटी या पंचायत करती हैं। जिन कुलों में व्यवसाय, व्यवस्था, रीति-रिवाज आदि समान होते हैं, या पास रहने के कारण समान हो जाते हैं, उनमें खान-पान और विवाह-शादी का सम्बन्ध होने लगता है। इस प्रकार बहुत से कुलों के व्यक्ति आपस में इतने हिल-मिल जाते हैं, उनकी माथा, रहन-सहन, सम्यता, संस्कृति, धर्म, परम्परा, आदि में इतनी समानता हो जाती है कि उन सब को एक ही समूह का समक्ता जाता है। ऐसे समूह को जाति कहते हैं, जिसके सम्बन्ध में आगे कहा जायगा।

निदान, कुल का आधार वंश, नातेदारी या रिश्तेदारी है, एक कुल के व्यक्ति किसी विशेष पूर्वज का अभिमान करते हैं और बहुषा उस पूर्वज के ही नाम से उस कुल का नामकरण होता है। यथि कालान्तर में एक कुल के व्यक्तियों का विवाह-शादी दूसरे कुल में होता रहता है; और इस प्रकार कोई मी कुल पूर्णतथा विशुद्ध नहीं रहता, अनेक कुलों के व्यक्ति अपनी रक्त शुद्ध का अभिमान किया करते हैं। अस्तु, प्रत्येक कुल अपने चेत्र के व्यक्ति की उन्नति में योग देता है, और व्यक्ति अपने कुल की उन्नति का प्रयत्न करता रहता है। दोनों एक-दूसरे के सहायक और उन्नायक होते हैं।

जाति--मनुष्यों के कुल या गोत्र से बड़ा संगठन जाति हैं। अपने व्यापक अर्थ में, जाति वह समूह है जिसका मूल निवास कोई विशेष भू-भाग हो तथा जिसकी एक विशेष, संस्कृति हो। प्रत्येक जाति का रहन-सहन, खान-पान, उत्सव, त्यौहार, रीति-रिवाज़, श्रादि दसरी जाति के रहन-सहन आदि से भिन्न होता है। बात यह है कि जब किसी समृह के व्यक्ति पीढ़ियों तथा सदियों तक इकट्टे एक ही स्थान में रह चुकते हैं श्रीर उनका खान-पान विवाह-सम्बन्ध उसी समृह के व्यक्तियों से होता रहता है तो उनका रहन-सहन आदि एक विशेष प्रकार का हो जाता है। उनके साहित्य, सम्यता, धर्म विचार-परम्परा, रस्म, रिवाज श्रादि में ऐसी विशेषताएँ श्रा जाती हैं. जो दूसरे समृहों में नहीं पायी जातीं । ऐसे समृह को जाति कहा जाता है। एक जाति के आदमी समान हित और एक आदर्श की शृङ्खला में वॅथे होते हैं। वे कुछ ख़ास-ख़ास महापुरुषों का अभि-मान करते हैं. और उनके जीवनचरित्र श्रादि के श्राधार पर विविध कथाएँ तथा साहित्य और इतिहास का निर्माण करते हैं। उनकी एक भाषा होती है तथा उनके धर्म में भी समानता होती है।

उपर्युक्त व्यापक अर्थ के अनुसार जातियों की संख्या संसार भर में इनी-गिनी हैं। इनमें से मुख्य हैं —आर्थ जाति, सेमेटिक जाति तथा मंगील जाति। भारतवर्ष में हिन्दू आर्थ जाति के हैं और मुस्लमान अपना सम्बन्ध सेमेटिक जातियों से जोड़ते हैं, यद्यपि वर्तमान अवस्था में अधिकांश मुस्लमान हिन्दुओं के ही बंशज हैं। वहाँ आर्थ जाति के पहले, कमीनुसार सार मेद थे—आहाय, ज्ञां, वैश्य

स्रोर सद्ध । कालान्तर में इन् भेदों में से प्रत्येक के अन्तर्गत अनेक छोटी-छोटी शाखाएँ बन गर्यों। इन उपजातियों के लिए स्वर 'जाति' शन्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरखवत् गौड़ ब्राह्मख, सार-स्वत ब्राह्मख, साहेश्वरी वैश्य, अप्रवाल वैश्य, वढ़ई, लुदार स्वादि अय प्रयक्ष्मख्यक् जातियौं वनी हुई हैं। इन जातियों के आदिमियों का विवाह-सम्बन्ध उसी जाति के क्षेत्र में होता है। प्रत्येक जाति की अपनी-अपनी पंचायत है, जो अपनी जाति के आदिमियों के जन्म-सरख, विवाह-सादी आदि से सम्बन्धित सामाजिक कार्यों के विवय में नियम बनाती है। जो आदिमी इन नियमों का पालन नहीं करता, उन्हें पंचायत की ओर से दंड दिया जाता है। ये जातीय पंचायतें विशेष ध्यान इस बात पर देती हैं कि एक जाति का आदमी तृष्टरी जाति में विवाह-सम्बन्ध न करें, तािक जाित की शुद्धता तथा मर्यादा वनी रहे।

इस समय इन जातियों की संख्या अनन्त है, और किसी-किसी जाति के अन्दर तो कई-कई भेद है। प्रान्तीयता के विचार से भी बहुत भेद माना जाता है। उदाहरण्यवत् अनेक काश्मीरी ब्राह्म और मारवाड़ी ब्राह्मण अपने को अलग-अलग जाति का मानते हैं। इस प्रकार इनमें भी परस्तर में विवाह-सम्बन्ध विशेष प्रचलित नहीं है। कुछ जातियों के अन्दर आदिमयों की संख्या बहुत कम है। और, अधिकाँश जाति उप-जातियों का दृष्ट-कोण बहुत संकुचित है। इसलिए जाति-प्रथा को निन्दनीय समभा जाने लगा है, और जाति-याति-तोडक मंडल जैसी संस्थाओं की स्थापना

हो गई है, जिनके सदस्यों का उद्देश्य यह है कि जाति-मेद उठ जाय और भिन्न-भिन्न जातियों का एकीकरण हो जाय।

जाति, ठयक्ति और समाज-जाति का उद्देश्य है कि वह व्यक्तियों की उन्नति श्रीर जनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। वर्तमान जातियाँ कुछ श्रंश तक यह कार्थ करती भी हैं। प्रत्येक जाति की पंचायत या अन्य संस्था उस जाति के अनाथों तथा विधवाओं की सहायता करती है, श्रपनी जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति देती है, या उनके लिए 'बोर्डिङ हाउस' (छात्रावास) स्थापित करती है, इत्यादि । यह बात श्रब्छी है। परन्त जाति-प्रथा में यह दोष है कि इनसे व्यक्तियों का दृष्टिकोण संक्रचित हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति को ऊँची समभता है, और दूसरों को नीची। विशेषतया द्विज या सवर्ग ( ब्राह्मण, चुत्री श्रीर वैश्य ) जातियों के व्यक्ति शुद्धों को बहुत निम्न-कोटि का समभति हैं, अनेक आदमी शारीरिक श्रम का यथेष्ट सम्मान नहीं करते । जब कोई व्यक्ति समता श्रीर एकता का श्रादर्श रखकर श्रन्य जातिवालों से सम्पर्क बढाता है, शूद्ध या हरिजन कहे जानेवालों के पास बैठता-उठता है, या उनकी पंक्ति में भोजन करता है, तो प्रायः उसकी जातिवाले उसे जाति-वृहिष्कृत कर देते हैं। इससे विचार स्वातंत्र्य का दमन होता है, व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता।

किसी जाति का अपनी उन्नति की श्रोर ध्यान देना उसी सीमा तक ठीक है, जब तक उससे अन्य जातियों का अहित न हो। जिस प्रकार परिवार जाति का अंग है, उसी प्रकार जाति भी समाज या राज्य का खंग है। व्यक्ति को अपनी जाति की उन्नति का ध्यान रखना उस दशा में सब्धा अनुचित है, जब उससे अन्य जाति वों समाज अथवा राज्य का कल्याया न होता हो। जातियों को अपना कार्यन्त्रेत्र जाति-गत विषयों तक ही परिमित रखना चाहिए। राजनैतिक आदि विषयों में उनका क्रदम बढ़ाना नितान्त हानिकर है। उदाहर-सार्थ कोई जाति यह संचे कि व्यवस्थायक तमा में हमारे हतने सदस्य हों, सरकारी पदों में से हतने पद हमारी जातिवालों को मिले, राज्य की आय का हतना माग हमारी जाति के कार्यों में व्यय हो, तो यह अनुचित और अक्षम्य है। प्रत्येक जाति को दूसरी जातियों के हित में योग देना चाहिए।

अव हम यह विचार करें कि वंश के आधार पर बने हुए समूह नागरिकता में कहाँ तक सहायक होते हैं। मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होता है। वह पहले अपने मुख और मुविधा की चिन्ता करता है, और वूसरों के हित का विचार पीछे करता है। पारिवारिक जीवन से स्वार्थ-त्याग की प्रेरणा मिलती है। माँ अपने आराम को तिलाँजिल देकर अपनी सन्तान के लिए क्या-क्या कष्ट नहीं उठाती, अनेक बार अपने बच्चे के लिए उसे रात-रात भर जागना पड़ता है। वह बहुधा स्वयं मूर्जी-प्यासी रहकर पहले अपने बच्चे के भरण-पोषण का प्रयक्त करती है। पिता भी अपनी सन्तान की शिक्षा-दीक्षा आदि के लिए सरसक उद्योग करता है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं, जब पिता ने अपने पुत्र या पुत्री की चिकित्सा या शित्ता के लिए इतना ख़र्च किया कि उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन हो

गया। इसी प्रकार माई-बहिनों की एक दुवरे के लिए कष्ट सहने श्रोर स्वार्थ-स्थाग करने की श्रमेक वार्ते प्रत्येक व्यक्ति जानता है। श्रस्तु, परिवार या छुटुम्य सामाजिक या नागरिक भावों की शिख़ा देने वाली प्रारम्भिक संस्था हैं।

अवश्य हो हमें इस पाठशाला की शिक्षा से ही सन्तोष न कर लेना चाहिए। इमें परिवार की भावना को परिवार तक ही परिमित न रखना चाहिए। लेसा कि आगे बताया जायगा, हमें अपने प्राम या नगर के निवासियों से यन्धु-भाव रखना चाहिए तथा अपने जिले, प्रान्त और देशवालों से भी प्रेम और सहानुभृति रखनी चाहिए यही नहीं, मनुष्य-भाव से अपने माई-यहिन की मौति बतीय करना चाहिए । आयवा, यों भी कह सकते हैं, हमें अपनी परिवार की करना को कमशाः व्यापक बनाना चाहिए। अपनेयन का भाव अपनी स्त्री वस्त्री तक ही सीमित न रख कर, उसका च्रेत आविकाषिक विस्तृत करना चाहिए; यहाँ तक कि वह जाति या देश की सीमाओं को पारकर विश्व-बन्धुत्व के महान् भारतीय आदर्श को जीवन में चरितार्थ कर सके।



## त्रठा परिच्छेद धार्मिक समृह

धूक्कि भीवना का सूत्रपात; ई्यवर की कल्पना—

मनुष्य इस सृष्टि में नाना प्रकार के दृश्य और घटनाएँ देखता है।
कहीं ऊँचे गगन-चुम्बी पर्वत हैं, कहीं अथाह समुद्र है। कहीं भया
नक जंगल हैं, और कहीं मनोहर तथा सुगन्यित पुर्ओवाले दृश्य तथा

पौदे हैं। कहीं डराबनी आकृतियाले पशु हैं, तो कहीं मीठी वोली से

अपनी ओर आकृषित करने वाले पश्ली। ये सब किसने बनाये !

मनुष्य देखता है कि सुदूर पृथ्वी-तल से, एक रक्त-वर्ण का पिंड

(सूर्य) उदय होता है, वह क्रमशः आकाश में ऊपर आता है,
शिखर पर पहुँचकर क्रमशः नीचे उतरता हुआ, जियर से उदय हुआ

था, उसके ठीक विपरीत दिशा में अस्त हो जाता है। जब तक वह हमें
दिखायी देता रहा, सर्वत्र प्रकाश था, उच्चाता थी, हमारे लिए

दिन था, उसके अस्त होने पर उच्चाता जाती रही, ठंडक हो गयी,
अन्धकार आगया, रात्रि हो गयी। हाँ, आकृशश में असंख्य तारे

टिमटिमाने लगे; कभी-कभी चंद्रमा न्हा शीतल प्रकाश भी मिल जाता है। यह जल-यल, यह पर्वत और जंगल, यह पशु-पक्षी, यह सूर्य, चंद्रमा, और तारे किसने बनाये ?

श्रमी तेज़ धूप पड़ रही थी, एक-दम आकाश मेघाच्छ्रज हो गया, स्यें छिप गया, बादलों में विज्ञ कि इक ने लगी। यह लो, जोर से हवा भी चलने लगी; आंधी ही नहीं, त्फ़ान आ गया। इन्ह उखड़ने लगे, मकानों की छुतों पर से छुत्रर श्रीर टीन उड़-उड़ कर दूर-दूर गिरने लगे। वर्षा होने लगी, हलकी-हलकी बूँदों से आरम्म होकर वर्षा मूस-लाधार हो गयी। तिनक देर पहले जहां स्थल था, अब जल ही जल है। आोलों ने तो सब फसल ही नष्ट कर डाली, कई महीनों का परि-अम नष्ट हो गया। यह महान् परिवर्तन किसने कर दिया श मनुष्य हतना ही जानता है कि इसके करनेवाला न तो वह स्वयं ही है, और न कोई ऐसा व्यक्ति या शक्ति है, जिसे वह देख सकता हो। यह तो अद्दृष्ट की महिमा है।

अच्छा, एक अन्य प्रकार का अनुभव होता है। एक आदमी है, भला चंगा अपना काम कर रहा है, कोई उसे भाई के रूप में प्यार करता है, कोई मित्र के रूप में, पिता-माता अलग ही उसे देख-देखकर मन में हिपत होते हैं, कोई उससे अप्रसन्न नहीं, कोई उसका शत्तु नहीं। फिर भी यह आदमी एकाएक वीमार हो जाता है, और वात-की बात में इसके प्रायु-पखेरू उड़ जाते हैं। सब सम्बन्धित व्यक्ति शोक में अपना-अपना सिर धुनने लगते हैं। स्या था, क्या हो गया १ इस आदमी के प्राय किसने हर लिए, हसे किसने मार डाला १ मारने

वाला दिखायां नहीं देता,। मनुष्य सोचता है कि कोई श्रहण्य शक्ति ऐसो अवश्य है जो प्राखियों पर शासन करती है, और उनके जीवन-मरख का कारख है।

मन्ष्य इस अद्युट शक्ति को जान नहीं पाता, पर वह इसके अस्ति-त्व से सर्वथा इनकार भी नहीं कर सकता। वह सोचता है यह कैसी अद्भत शक्ति है. जा इस विशाल जगत की रचना करती है. भरण-गोषण करती है, और हाँ, संहार भी करती है। इस शक्ति के सामने मनुष्य का अहंकार नष्ट हो जाता है, उसे अपनी लचुता का ज्ञान होता है। इस महान् सर्वोपरि सर्वनियंता, शक्ति के सन्मुख वह नत-मस्तक हो जाता है, वह इसकी पूजा या श्राराधना करता है। श्रपनी कल्पना श्रीर बुद्धि के अनुसार वह उसे निराकार या साकार मानने लगता है। साकार मानने वाते व्यक्ति ग्रामी-ग्रामी रुचि श्रीर विचार के श्रतुसार इस सर्वोगरि शक्ति के स्वरूप की भिन्न-भिन्न कलाना करते हैं। भिन्न-भिन्न मन्ष्य इसे प्रथक-प्रथक नामों से संबोधित करता है, कोई ईश्वर, परमात्मा आदि कहता है, कोई खदा कहता है, कोई 'गाड' (God)। फिर, संसार में बादमी इस शक्ति को नाना प्रकार के देवी-देवताओं के रूप में भी मानते हैं, तरह-तरह की पूजा-विधि प्रचलित हैं, मांति-मांति के मंदिर या पूजा-स्थान हैं । मनुष्य विश्वास करता है कि ईश्वर या देवी-देवताओं की आराधना से वह प्रसन्न रहेगा, भेरे जीवन में सुख-शांति बढेगी और अनिष्ट का निवारण होगा। यही नहीं, इस जीवन के बाद, मरने पर परलोक में भी मेरा हित या कल्याण होगा। उपर्युक्त भावनाएँ ही संसार में विविध धर्मी को जन्म देनेवाली हैं।

स्मरण रहे कि वास्तव में धर्म का अर्थु व्यापक है। उसमें हमारे सब कर्तव्यों का समावेश होता है। यहाँ हम उसका साधारण, बोल-चाल में समभा जानेवाला भाव ग्रहण कर रहे हैं, लैसा सम्प्रदाय या मज़हव आदि से सुचित होता है।

यार्पिक एकता— जित की एकता के विषय में पिछले परिच्छेद में लिखा जा जुका है। जाति की तरह धर्म की एकता भी मनुष्यों के मिल-जुल कर रहने में सहायक होती है। जो आदमी एक धर्म के अनुयायी होते हैं, एक ही समान रूप में परमात्मा को या देवी-देवताओं का मानते हैं, एक ही तरह से पूजा-गठ तथा दान-पुरय आदि करते हैं, उनमें स्वमावत: पारदारिक एकता का अनुमव होता है। वे अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा आपत में अधिक सहानुभूति और प्रेम रखते हैं। उनके आचार-विचार में समानता होने से उनकी इच्छा होती है कि वे जहाँ तक हो सके, पास-पास रहें और एक-दूसरे के दुख-सुख में काम आवें।

आजकल विशेषतया नगरों में भिन्न-भिन्न घर्मों के माननेवाले रहते हैं, तथापि अनेक गाँवों में किसी एक धर्मवालों की अधिकता होती है। कहीं हिन्दू अधिक हैं, कहीं अधिकतर सुम्लमानों का ही निवास है। सुसिलिम-प्रधान गाँव में एक मम्बाद है, तो हिन्दू-प्रधान गाँव में किसी ख़ास देवी-देवता का मंदिर है। यही नहीं, अनेक सुम्लम बस्तियों में जहाँ शिया सुम्लमान हैं तो उनकी ही अधिकता है, इसके विपरीत अन्य सुम्लम बस्तियों में सुन्नियों की ही प्रधानता है। इसी प्रकार हिन्दू बस्तियों में कहीं राम के

मानने वालों की प्रवलता है, तो कहीं कृष्ण आदि के पुजारी ही बहु— संख्यक है।

इस समय पहले जैसे विस्तृत जंगल नहीं हैं, जहाँ-तहाँ सड़कें वन गयी हैं। रेल, मोटर तथा अन्य सवारियों से जाने-आने की सुवि-धाएँ पहले से बहुत बढ़ जाने पर भी यह दशा है तो प्राचीन काल की स्थिति की कल्पना सहज ही की जा सकती है, जब कि आमदरफ़ के इतने साधन न थे। उस समय अनेक गाँव ऐसे रहें होंगे कि उनके समस्त व्यक्ति किसी धर्मविशेष के अनुयायी हों। अस्तु, धर्म की एकता या समानता लोगों के मिल-जुलकर रहने में बहुत सहायकः होती है। स्थान-स्थान पर लोगों के ऐसे समृह बने हुए हैं, जिनका आधार यह है कि उन लोगों का धर्म एक ही है।

आधुनिक परिस्थित में यह तो सम्भव नहीं है कि एक धर्म के माननेवाले सब व्यक्ति किसी एक विशेष नगर या प्रान्त में ही रहे । मुख्य-मुख्य धर्मों के अनुयायी मिन्न-भिन्न स्थानों में फैले हुए हैं, यहाँ तक कि एक धर्म के माननेवाले व्यक्ति मिन्न-भिन्न राज्यों में पाये जाते हैं । समय-समय पर इन धर्मानुयायियों के सम्मेलन होते हैं, उन सम्मेलनों में मिन्न-भिन्न देशों के हस धर्म के माननेवालों के प्रतिनिधि आकर साग लेते हैं । इस प्रकार धर्म का चेत्र राष्ट्र तक ही परिमित न रहकर अन्तर्राष्ट्रीय वन गया है ।

सिहिष्णुता और समभाव की आवश्यकता— जिस् इस बात का उल्लेख किया गया है कि आजकल विशेषतया नगरों में भिन-भिन्न धर्मवाले व्यक्तिरहते हैं। बात केवल नगरों की ही नहीं है ॥ नागों में भी बहुधा विभिन्न धमों के ज़्यकि इकट्टे रहते हैं। इससे नागिरिक जीवन में एक समस्या उपस्थित हो जाती है। यदि प्रत्येक धर्म के माननेवाले इस तरह अपने अलग-अलग समूह बनाकर रहें कि एक समृह के आदिमियों की केवल आपस में ही सहानुभूति और सहयोग रहे, किन्तु दूसरे धर्मवालों को वे गैर या पराया समम्में, उनसे सहानुभूति और उदारता का व्यवहार न करें, अथवा उनके प्रति कुछ द्वेष-भाव रखें, तो रोज-मर्श के कामों में बड़ी वाधा उपस्थित हो जाय, नागरिक जीवन में बहुत कटुता आजाय। अतः इस वात की अत्यन्त आवश्यकता है कि किसी गाँव या नगर में चाहे जितने धर्मों के अनुवायी रहते हों, उन सब को आपस में प्रेम और सहयोग का भाव रखना चाहिए।

इस विचार की पुष्टि धार्मिक दृष्टि से भी होती है। सब धर्मों का मूल एक ही है। सब धर्म एक परम पिता परमात्मा को मानते हैं, और विविध देवी-देवताओं को उसी का स्वरूप बताते हैं। विविध धर्मों के अनुसार की जानेवाली पूजा-पाठ या दान-पुरुष आदि की विधि में चाहे जितना अन्तर हो, सब धर्म प्रेम, दया, परोपकार और लोक-सेवा आदि की शिक्षा देते हैं। प्रत्येक धर्म मनुष्य को उच्च गुर्खों की वृद्धि के लिए आदेश करता है।

दुख का विषय है कि आदमी रोज़मरों के व्यवहार में इस बात को भूल जाते हैं। हिन्दू मुसलमान को गैर समफता है, और मुसलमान हिन्दू के प्रति दुर्भाव रखता है; इसलिए हमें हिन्दू मुसलमानों के फगड़ों का अनुभव करना पड़ता है। यही नहीं, अनेक बार हिन्दू धर्म के अन्तर्गत ही विविध धर्मों के अनुयायियों का आपस में फगड़ा हो जाता है, मुसलमान मुसलमानों से लड़ बैठते हैं। इसलाम धर्म ने विशाल भ्रातृत्व (विरादरी) का श्रादर्श रखा श्रीर जीवन में परिगत किया। ऐसी दशा में शिया सुनियों के परस्पर में लड़ने की बात क्यों होती है ! ईसाई धर्म ने शत्रश्रों से भी प्रेमकरने की बात कही, परन्तु इतिहास के कितने ही पृष्ट प्रोटेस्टैंटो और रोमन-कैथलिकों के एक-दूसरे के प्रति किये हुए भयंकर ऋत्याचारों की रोमांचकारी कथाओं से भरे पड़े हैं। श्रीर श्राज. हजरत ईसा की बीसवीं शताब्दी में हम क्या देखते हैं ? एक प्रोटेस्टैंट राज्य दुसरे प्रोटेस्टेंट राज्य से ही घातक युद्ध ठान रहा है। एक दूसरे को नष्ट करने पर तुला हुआ है। अपने स्वार्थ-वश आदमी दूसरे धर्मवालों से भी मित्रता करते है, और फिर स्वार्थ वशा अपने धर्म के श्रन्यायियों की हत्या तक करने से संकोच नहीं करते । मालूम होता है. स्वार्थ ही सर्वोपरि है, घर्म का स्थान मानव जीवन में गौरा कर दिया गया है। धर्म मंदिर में, पूजा-पाठ आदि के लिए एकत्रित होते समय ही आदमी अपने धर्म की याद करते हैं, फिर दिन के शेष घंटों में स्वार्थ-साधना में लगे रहते हैं, और आवश्यकता होने पर छल. कपट, हिंसा आदि से परहेज़ नहीं करते। अन्यथा जो आदमी अपने को किसी धर्म का अनुयायी कहता और मानता है-वह धर्म हिन्द हो या इसलाम या ईसाई-वह कैसे दूसरों को किसी प्रकार का कब्ट या हानि पहुँचाने का विचार कर सकता है !

धर्म और व्यक्ति—हमें समक्ष्ता चाहिए कि धर्म हमारे उत्थान का साधन है, उतके द्वारा हम में उच मानवी गुणों का विकास होना चाहिए। ईश्वर या धर्म के माननेवालों (आस्तिकों) का

सामाजिक और नागरिक जीवन कट्ता-रहित, और प्रेम-पूर्ण होना चाहिए । यदि किसी धर्मवाले आपस में, अधवा अन्य धर्म-वालों से लड़ते-भगड़ते हैं तो कहना होगा कि धर्म ने उनके हृदय पर यथेष्ट प्रभाव नहीं डाला है, श्रीर वे सच्चे श्रर्थ में धर्मात्मा (धर्म वाले ) नहीं हैं । जो व्यक्ति वास्तव में किसी धर्म को मानता है, उसका कभी किसी से लड़ाई-भगड़ा नहीं हो सकता, वह सब आदिमियों को एक परमात्मा की सन्तान समभता है, श्रीर इसलिए सब को श्रपने भाई के समान मानता है। यही नहीं, क्योंकि वह एक परमात्मा को समस्त सृष्टि का जनक या उत्पादक मानता है, वह प्राणी-मात्र को अपने प्रेम और दया का अधिकारी समभता है, और सब से व्यवहार करते समय त्याग. श्रीर सेवा-भाव का परिचय देता है। इस प्रकार धर्म व्यक्ति पर कैसा-हितकर प्रभाव डालता है, वह व्यक्ति का समाज से कितना सुखकर सम्बन्ध स्थापित करता है, वह व्यक्ति को सामाजिक जीवन के कितना श्रनकल बनाता है, यह स्पष्ट है। धार्मिक भगड़ों को देख सनकर इमें यह बात न भूलनी चाहिए; वास्तव में धार्मिक भगड़े लोगों की भ्रम-मूलक धारणा से, या संकीर्ण और अनुदार दृष्टि-कीण के कारण होते हैं; ब्रान्यथा, धर्म तो व्यक्ति के विचारों को उच्च बनाने, उसमें प्रेम, दया आदि उन गुणों का विकास करने में प्रवल सहायक है, जो समाज की उन्नति ग्रीर विकास करने वाले होते हैं।

कभी-कभी धर्म के नाम पर व्यक्तियों को अन्ध-विश्वासी बनाया जाता है, उन्हें स्वतन्त्र चिन्तन नहीं करने दिया जाता, और यदि वे अपने विचार-स्वातंत्र्य का परिचय देते हैं तो उनका दमन किया जाता है। यह सर्वया अनुचित है। प्रत्येक धर्म से सम्बन्ध रखनेवाले कुळु खास-खास प्रत्य है। सर्व-साधारण जनता उनका बहुत मान करती है। इन प्रत्यों में अनेक शान की वार्ते भरी हुई हैं, परन्तु कोई प्रन्य समस्त शान का भंडार होने का दावा नहीं कर सकता। अब, यदि कोई ज्यक्ति ऐसी बात कहता है जो किसी धर्म के प्रत्य में नहीं है या किसी धर्म प्रत्य में प्रतिपादित सिद्धांत के विरुद्ध है तो उस व्यक्ति पर धर्मानुयायी कहे जानेवाले सजनों की वक-हिष्ट स्थों होनी चाहिए!

प्राचीन काल में कितने ही धर्माधिकारियों ने इस बान का संगठित
प्रयस्त किया कि सर्व-साधारण धर्म-प्रंथों को न पढ़ सकें, धार्मिक पुस्तकों
का प्रचलित भाषाओं में अनुवाद न होने दिया, और जबिकसी ने साहस
करके अनुवाद करनाचाहा तो उसे भांति-भांति के कह दिये गये। इससे
व्यक्तियों की मानसिक उस्रति बहुत रुकी रही। अब यह बात नहीं रही
है,सब मुख्य-मुख्य प्रयों का संसार की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका
है, और होता जाता है। इससे साधारण शिक्षा-प्राप्त व्यक्तित न केवल
अपने धर्म की पुस्तकों का अवलोकन कर सकता है, वरन् अन्य धर्मों
से सम्बन्धित साहित्य को पढ़कर उसके सिद्धान्तों या विचारों से भी परिचित हो सकता है। इससे तुलनात्मक अध्ययन की सुविधाएँ बढ़ गयी
है; आदमी धार्मिक विषयों में अधिकाधिक प्रगति कर सकते हैं।
परन्तु दुर्भाग्य से अब भी कुछ धर्माधिकारी 'मजहब में अकल का दखल
नहीं सिद्धान्त को 'मानते हैं। धर्म बुद्धि को कुंदित करने वाला हो,
उसके विकास में वाधक हो, लोगों में अन्ध विश्वास बढ़ाने वाला और

उन्हें रुढ़ियों का भक्त बनानेवाला हो, यह अस्थन्त चिन्तनीय है। हम तो किसी विद्वान के इस कथन का प्रचार और व्यवहार चाहते हैं कि 'जो तर्क के द्वारा अनुसंधान करता है, वही धर्म को जानता है, दूसरा नहीं।' अस्तु, धर्म का कार्य है कि व्यक्ति को स्वतन्त्र-चिन्तन का यथेट अवसर दे और जनता में विचार-विनिमय तथा तर्क-वितर्क को प्रोत्साहन दे।

व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि वह अपने धर्म का गौरव बढाने वाला हो । व्यक्ति अपने धर्म का गौरव किस प्रकार बढा सकता है ? वह अपने रोज़मर्रा के कार्य-व्यवहार में उच मानवी गुर्खों का परिचय दे, प्रेम, दया, सहानुभृति, सेवा, सत्य और परोपकार उसका लक्ष्य रहे। यदि मैं हिन्दु हूँ तो सुके चाहिए कि हिन्दू धर्मावलम्बी होने के कारण मैं कोई ऐसा कार्य न करूँ, जिससे औरों की दृष्टि में हिन्दू धर्म का स्थान कुछ नीचा हो। जहाँ-कहीं सेवा और लोक-हित का श्रवसर श्राये, मुक्ते श्रागे बढकर भाग लेना चाहिए। प्रत्येक बस्ती में भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी रहते हैं, मेरा यह प्रयत्न होना चाहिए कि नागरिक जीवन में हिन्दुत्रों का स्थान त्राग्रगएय रहे। यदि नगर में श्रकाल या दुर्भिक्ष है तो हिन्दू उसमें जी खोलकर सहायता दें, श्रीर सहायता देते समय स्मरण रखें कि सब व्यक्ति एक परमपिता परत्मात्मा की सन्तान हैं, अतः विना भेद-भाव के सभी हमारी सहायता के समान अधिकारी हैं। इसी प्रकार यदि नगर में किसी महामारी का प्रकीप है तो हमें अपनी जान संकट में डालकर भी दूसरों की सेवा-सुश्रृषा करनी चाहिए। यदि दो व्यक्तियों का भगड़ा है, तो इमें सुय का पक्ष लेना

चाहिए । इन और ऐसी ही बातों से दूसरे आदमी समर्भेगे कि हिन्दू धर्म बहुत उदार है, और परोपकारी है। उनकी दृष्टि में हिन्दू धर्म का आदर-मान बढ़ेगा। कोई व्यक्ति अपने आपको हिन्दू कहते हुए असत्य का आचरण करे, दूसरों से लड़ाई भगड़ा करे, नागरिक जीवन को कल्लावित करे तो वह हिन्दू धर्म का अपकार करता है, उसे दूसरों की दृष्टि से गिराता है। इसी प्रकार प्रत्येक मुसलमान, ईसाई, पार्सी आदि को चाहिए कि वह अपने कार्य-व्यवहार से अपने धर्म को कल्लाकत न करे, वरन उसे अधिकाधिक आदरास्यद बनाये।

धर्म का क्षेत्र—प्रत्येक धर्म के अधिकारियों को अपने कार्य-चित्र का स्पष्ट जान होना चाहिए। वे उस धर्म के अनुयायियों को यह तो वतलावें कि इंश्वर की पूजा-उपासनादि किस प्रकार करें, परन्तु उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उस धर्म के माननेवालों का कोई कार्य ऐसा न हो जिससे अन्य धर्मवालों को असुविधा या कष्ट पहुँचे। धर्म तो दूसरों की सेवा के लिए है, न कि दुख देने के लिए। कुछ धर्माधिकारी धर्म की आड़ में सामाजिक कुरीतियों और अन्ध-विश्वासों का समर्थन करते हैं, जनता की गाड़ी-कमाई को अपने व्यक्ति गत सुख और भोग-विलास में व्यय करते हैं, स्वयं आरामतलवी या विलासिता का जीवन व्यतीत करते हैं, जनता को अपनी और आ-कर्षित करने के लिए, अपने धर्मवालों के वास्ते विशेष राजनैतिक या आर्थिक अधिकार माँगते रहते हैं, नागरिक विषयों में साम्प्रदायिक मावना बढ़ाते हैं। ये बातें अनिष्टकारी हैं, धर्म के नाम पर इनका किया जाना कराषि उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें अपने विश्वार के अनुसार पूजा-पाठ आदि कृत्य करने की स्वतन्त्रता रहे तो हमें चाहिए कि हम अन्य मताव-लिन्यों को भी वैसी स्वतन्त्रता देने के लिए तैयार रहें, और यदि सब को वैसा अधिकार नहीं दिया जा सकता तो हमें भी वैसे अधिकार की माँग नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार हमें दान-पुपय आदि करने का अधिकार है, ऐसा करना हमारा कर्तव्य है, परन्तु उसकी सीमा या मर्यादा को सुलाना उचित नहीं है। यदि हमारे दान-धर्म से लोगों में मुक्तत्वोरी, विलासिता या मिचा-इचि आदि बढ़ती है, तो हमारा वह कृत्य अपना उद्देश्य पूरा नहीं करता, अतः वह स्याज्य है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य में धर्म के वास्तविक चेत्र का ध्यान रखा जाना चाहिए।



## सातवाँ परिच्छेद व्यवसायिक समूह

हुँ शानुसार और धर्मानुसार बने हुए समृहों का विचार किया जा जुका। एक समृह ऐसा होता है जिसका आधार मनुष्यों का व्यवसाय-पेशा या घन्धा होता है। एक-एक पेशे के आदमी मिल कर रहना बहुत पसन्द करते हैं, उन्हें एक दूसरे की सहायता या सलाह-मश्रविरे की आवश्यकता होती है, और यह उन्हें तब ही अच्छी तरह मिल सकता है, जब वे पास-पास रहते हों।

आवश्यकताओं की पूर्ति—पारिमक स्रवस्था में मनुष्य की आवश्यकताएँ बहुत परिमित होती हैं। उस समय वे मिलकर रहते हैं तो उनके समृह का आधार वंश या जाति होती है। इस समृह के आदमी मिलकर एक दूसरे की सहायता से अपनी सब आवश्य-वश्यकताओं की पूर्ति इकट्ठे ही कर लेते हैं। धीरे-धीरे, जब आवश्य-कताएँ बढ़ी, तो यह अच्छा समक्षा गया कि मनुष्य अपना समय और शक्ति विश्विध प्रकार की अनेक वस्तुओं के बनाने में न लगा कर किसी एक ही प्रकार के काम में लगाये, और कोई विशेष पदार्थ तैयार करके उसे उसमें से अपनी ज़रूरत के अनुसार रख कर, शेष दूसरे आदिमियों को दिया करें। हाँ, यह स्थान रखें कि वह अपनी वस्तु ऐसे आदिमियों को दिया करें। हाँ, यह स्थान रखें कि वह अपनी वस्तु ऐसे आदिमियों को दि जिन्हें उस पदार्थ की आवश्यकता हो, और जो उसके बदले में उसे उसकी आवश्यकता की वस्तु दे सकें। इसीका यह परिणाम है कि गाँव में एक आदमी अन्नकपास आदि पैदा करता है, दूसरा कपड़ा बनाता है। अन्न या कपास वाला अपनी वस्तु दूसरे को देकर उससे कपड़ा ले लेता है। इससे उसकी कपड़े की माँग पूरी हो जाती है, और दूसरे को अपने भोजन के लिए अब मिल जाता है, या कपड़ा बनाने के लिए कपास प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार एक आदमी औज़ार बनाता है, जिसको कितान और जुलाहे को ज़रूरत होती है, वह उन्हें औज़ार देकर अग्न-बख ले लेता है।

इस प्रकार श्रम-विभाग से कुछ श्रादमी केवल श्रज या कपास आदि पैदा करते हैं, कुछ श्रादमी केवल कपड़ा तैयार करते हैं, श्रीर कुछ केवल श्रीज़ार बनाते हैं। खेती करनेवाले व्यक्ति को दूसरे खेती करनेवाले व्यक्ति के संग-साथ की श्रावश्यकता रहती है। कल्पना कीजिये उसका एक श्रीज़ार टूट गया। श्रव जब तक वह नया श्रीज़ार बनवाये तब तक उसका काम कैसे चले ? यदि पास में दूसरा खेती करने वाला है तो उससे वह श्रीज़ार मांग कर काम निकाला जा सकता है। श्रयवा, यदि दो किसानों के पास एक-एक ही बैल हैं तो पास रहने की दशा में प्रत्येक किसान दूसरे से

वैल माँगकर खेती कर सकता है। इस प्रकार दोनों किसानों का एक-एक वैल से ही काम चल सकता है। अगर प्रत्येक किसान अकेला रहे तो उसे यह सुविधा न मिले। इसी प्रकार यदि एक किसान को अपने कार्य में कुछ सलाह-मशाविर को ज़रूरत हो तो उसे यह आसानी से तभी मिल सकता है, जब उस कार्य का अनुमय रखनेवाला दूसरा किसान उसके निकट रहता हो। इससे प्रतीत हुआ कि खेती करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग एक दूसरे से दूर रहने में वही आसुविधा का सामना करना पड़ता है; अतः उन्हें पास-पास रहने में ही लाम है। यही बात अन्य कार्य करनेवालों के सम्बन्ध में कही जा सकती है।

पूर्वोक्त विवेचन के श्रनुसार श्रव समाज में तीन समूह बन गये ।

एक समूह खेती करनेवालों का है, दूसरा कताई-बुनाई करनेवालों का, तीसरा समूह लकड़ी लोहे का काम करनेवालों का है। प्रत्येक समूह के श्रादमी श्रपना प्रथक्-पृथक् काम करते हैं। प्रत्येक समूह का व्यवसाय या पेशा श्रवता-श्रवता होता है, उसे कई-कई कार्य नहीं करने पड़ते। व्यवसायानुसार समूह बनने की यही विशेषता है, श्रीर यह बात कमशः बढ़ती जाती है।

अस-विभाग और जाति-प्रथा— ज्यों-ज्यों लोगों की आ-वश्यकताओं की दृद्धि होती है, नये-नये व्यवसाय निकलते जाते हैं, और एक व्यवसाय के भी कई-कई मेद हो जाते हैं, तथा पीछे इन मेदों के अनुसार नये व्यवसायिक समूह बनते जाते हैं। उदाहरखार्थ कपड़ा तैयार करने के काम की बात लें। आरम्भ में एक ही समूह के आदमी मिल कर इस कार्य को कर लेते हैं, पीछे कुछ आदमी केवल कपास ब्रोटने व्यर्थात् चलीं द्वारा रूई को विनौलों से पृथक करने का काम करने लगते हैं। कुछ आदमी केवल सूत कातते हैं, श्रीर कुछ केवल उस सूत का कपड़ा बुनते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कार्य का एक माग करता है। अम-विमाग से, पृथक्पृथक् कार्य या उनका भाग करनेवाले व्यक्तियों के भिन्न भिन्न समूह बन जाते हैं। प्रत्येक समृह का एक पृथक् कार्यया कार्यभाग होता है। क्रमशः श्रम-विभाग का स्वरूप ख्रौर खागे बढ़ता है। ऊपर बताये हुए एक-एक कार्य के विविध भागों में से एक-एक के कई सूक्ष्म उप-विभाग हो जाते हैं. और जब सब उप-विभागों का कार्य पूरा हो जाता है तब श्रभीष्ट वस्तु तैयार होती है। श्राधुनिक कल-कारखानों में कपड़ा बुनने की किया कई दर्जन उप-विभागों में विभक्त है। प्रत्येक उप विभाग के काम को पृथक् पेशा कहा जा सकता है। इन पेशों में से प्रत्येक पेशे के आदिमियों का प्रथक् समृह होंजाता है, ये लोग कल-कारख़ाने में एक जगह इकट्टे काम करते हैं, श्रीर पाय: साथ-साथ रहते हैं, अनेक वार आपस में मिलते-जुलते हैं, इनका आपस में सम्बन्ध बढ जाता है, इनमें मेल-जोल हो जाता है।

यह त्रष्ट ही है कि ज्यों ज्यों सम्यता की वृद्धि हो ती जाती है, अम-विभाग सुक्ष्म होता जाता है। परन्तु स्थून रूप में तो यह चिरकाल से हैं। हिन्दुओं के चार वर्णों में विभक्त होने का आधार भी अम-विभाग ही है। एक वर्ण शिचा का प्रचार और पूजा-पाठ करे; दूसरा, लोगों की जान-माल की रक्षा का भार ले; तीसरा, कृषि, गो-रक्षा और वाणिज्य द्वारा समाज की आर्थिक उन्नति में योग दे;

श्रीर चीया वर्ष श्रम्य तीन वर्षों के श्रादमियों की सेवा करे। ये वर्षे कमशः ब्राह्मण, चत्री, वैश्य और शृद्ध कहलाते हैं। समाज में मनुष्यों के ऐसे भेद थोड़े-बहुत रूप में सभी देशों में हैं। भारतवर्ष में उपर्युक्त चार वर्षों को जातियों कहा जाने लगा और कालान्तर में इन जातियों की श्रमेक शाखाएँ तथा उप-शाखाएँ हो गयी। सर्व साधारण व्यवहार में यह बात भूल गये कि वास्तव में इनका श्राधार व्यवसाय या पेशा या। जातियों का श्राधार जन्म, अर्थात् वंश माना जाने लगा। लुहार का लड़का लुहार, छुनार का लड़का लुहार, और बहुई का लड़का खुहार, कहा जाने लगा, चिह वह अपने पिता का काम न करके, कोई श्रम्य कार्य ही क्यों न करता हो। हिंदी प्रकार त्राज दिन सुद्ध कही जानेवाली जाति के अनेक श्रादमी ब्राह्मण, जुनी या वैश्य वर्ण के काम करते हैं, और ब्राह्मण, जुनी तथा वैश्य वर्ण के काम करते हैं। फिर भी ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही कहा जाता है, और सुद्ध का लड़का सुद्ध ही।

यह बात विशेषतया इसिलए श्रखरने वाली है कि यहाँ कुछ जातियों को उच्च और दूसरों को नीच माना जाने लगा है! श्रारम्भ में भिन्न-भिन्न व्यवसाय या कार्य करनेवालों में ऊंच-नीच का मेद-भाव नहीं था। पीछे जाकर लोगों में यह धारणा हो गयी कि श्रमुक कार्य करनेवाला उच्च वर्षों या जाति का है, और श्रमुक कार्य करनेवाला नीची जाति का है। वास्तव में जातियों का श्राप्त अम-विभाग है, और इसमें मुख्य विचार यह रहता है कि समाज का जो श्रंग अथवा जो व्यक्ति जिस कार्य को श्रव्छी तरह

कर सके, वह उस कार्य को करे, जिस्ते उसके समय और शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग हो, उसका अप-व्यय न हो। अत: समाज के लिए किये जानेवाले प्रत्येक प्रकार के अम का सम्मान होना चाहिए। किसी भी प्रकार के उपयोगी कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह या जाति को निम्न अयों का समभा जाना अनुचित है, सामाजिक अन्याय है, इसका निवारण होना चाहिए।

यह दीक है कि सन्तान में माता-पिता के कुछ गण स्वभावत: होते हैं. श्रीर बालक पैत्रिक व्यवसाय को सगमता-पूर्वक सीख सकते है। परन्त जब लडका पिता के काम को छोडकर स्वतंत्र व्यवसाय करने लगता है, और यह किया कई पीढियों तक चलती रहती है तो मन्त्यों में उनके पैतिक व्यवसाय की योग्यता मिलने की सम्भावना क्षीण हो जाती है। इस प्रकार आज-दिन मन्ष्यों की जाति उनके जनम अर्थात वंश के अनुसार मानना निरर्थक है। उदाहरखवत एक आदमी को ब्राह्मण या वैश्य केवल इसलिए मानना कि पांच-सात श्रथवा दस-बीस पीढी पहले उसके पूर्वज ब्राह्मण या वैश्य का कार्य करते थे, कुछ अर्थ नहीं रखता। देश में यह आन्दोलन हो रहा है कि वर्णों ( जातियों ) का श्राधार जन्म न माना जाकर, व्यवसाय या पेशा माना जाय। इस प्रकार के विचार शिक्षित और विवेक-शील व्यक्तियों के मन में श्रधिकाधिक स्थान पाते जा रहे हैं, परन्तु चिरकाल के जमे हुए संस्कार मन से सहज ही नहीं हटते। ऐसे कार्य में धीरे-धीरे ही सफलता मिलती है।

समता और सहकारिता की आवश्यकता-नागरिकता

की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक हैं, समाज के विविध समहों में कंच-नीच का मेद-भाव न हों: ऐसा भाव समाज के लिए बहुत हानिकार है. इससे सामाजिक जीवन में बड़ी विषमता और कटता उत्पन्न होती है। समाज का कार्य सचार रूप से चलने के लिए परस्पर साम्य श्रीर सहकारिता के भाव की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है। कल्पता कीजिए, जिन्हें समाज में नीच समसा या कहा जाता है, उनका सहयोग न रहे तो उच्च जातियों के ब्राटिंसयों का जीवन कितना कष्टमय हो। उदाहरण के लिए, घोबी कपड़े न घोये तो उन्हें पहनने को उजले कपड़े कहाँ से मिलें, नाई हजामत न करे तो खब को जटाधारी ही बनना पड़े. यदि मेहतर टड़ी साफ न करे तो सब को जंगल की हवा खानी पड़े ! इससे स्पष्ट है कि घोबी, नाई तथा मेहतर आदि का काम समाज के लिए कितने महत्व का है। किर, इन्हें नीच वर्ण का क्यों समका जाय। इनके कार्य की उपयोगिता है, तो इन्हें समाज में उचित सम्मान भी मिलना चाहिए: यह कोई रियायत या मेहरवानी नहीं, साधारण अधिकार और न्याय की बात है।

सामाजिक सुविधा के लिए एक श्रीर विधय भी विवारस्पीय है व्यक्तियों की भौति समूहों का भी अपने हित और स्वार्थ की बात सोचना स्वाभाविक है। एरन्तु इसके साथ ही इस बात की भी बड़ी ज़रूरत है कि कोई समूह केवल अपने ही स्वार्थ की बातें न सोचा करे, प्रत्येक समूह को दूसरों के हित का भी समुचित ध्यान रखना चाहिए । कुछ समूह ऐसे हैं, जिनका परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है, उनका तो एरक-यूसरे से सहयोग हुए बिना ठीक तरह से काम ही नहीं चल

सकता । उदाहरण्वत् किसानों श्रीर ब्रमीदारों में, मज़दूरों श्रीर ( मिलो श्रीर कारखानों के ) मालिकों में, लेखकों कीर प्रकाशकों में श्रच्छा सहान्मृति पूर्ण ब्यवहार होना समाज-हित के लिए अनिवार्य है। बहुधा अनुदार या संकीर्ण दृष्टि के कारण धनी वर्ग इस सिद्धान्त की भूत जाता है, श्रीर श्रपने श्राप को श्रधिक धनवान बनाने में उचित -श्रनुचित का विचार नहीं करता। फल-स्वरूप समाज में विकट संघर्ष उपस्थित हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है, मानों उपर्यक्त समृहों का परस्पर वर्ग-वैर है। सामाजिकता श्रीर नागरिकता चाहती है कि इस में सम्यक् सुधार हो, कोई व्यक्ति, अथवा व्यक्ति-समूह अपने स्वार्थ में ऐसा लवलीन न हो कि दूसरों के उचित हितों की अवहेलना करें। सब व्यक्ति, चाहे वे किसी भी व्यवसाय या पेशेवाले हों, परस्पर सहयोग और सहानुभृति का भाव रखें। सब के हित में हमारा भी हित है। केवल अपने-अपने हित का साधन करने से समाज का वास्तविक हित न होगा; फल स्वरूप हमारा भी यथेष्ट कल्याण न होगा। अतः प्रत्येक समूह उदार दृष्टि-कोण रखे, श्रीर दूसरों के भी हित की बात सोचा करे।

च्यवसायिक समूहों का आदर्श — अठारहवीं शताब्दी के अन्तिस भाग में, वैज्ञानिक उर्जात के कारण श्रीचोगिक क्रान्ति हुईं। तब से आर्थिक जीवन का विस्तार हो गया है, धर्व साधारण के लिए जीवन-संघर्ष बढ़ गया है। अब आदमी अधिकाधिक आर्थिक विषयों में लीन रहते हैं। व्यवसायिक समूहों की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। प्रत्येक व्यवसाय वाले अपना अलग संगठन करके कोई संघ आदि

बनाते रहते हैं। किसान, मजदूर, जमींदार, व्यापारी, मिल-मालिकों के श्रांतिरक्त पोस्टमैन, रेलवे-कमैंचारी, श्रध्यापक, लेखक, सम्मादक, बकील, डाक्टर, सुन्यी-सुद्दिर, घोषी, दर्जी, जुहार, बढ़ई, मेहतर श्रादि भी श्रपना-श्रपना संगठन कर रहे हैं। सब 'किलियुन में संघ ही शक्ति है' का मूल मंत्र प्रहण कर रहे हैं। संगठन करना श्रीर शक्ति बढ़ाना बुरा नहीं। पर उसका दुरुपयोग न होना चाहिए, उसके सदुपयोग की श्रोर सम्यक् ध्यान रहना श्रावरुयक है।

वर्तमान अवस्था में प्रत्येक समृह अपनी उन्नति और स्वार्थ-सिद्धि में यह बात भूल जाता है कि वह एक बृहत् समाज का अंग है, श्रीर उस बृहत् समाज के हित का विचार उसे हर घड़ी, अपने प्रत्येक कार्य में, रखना चाहिए। प्राय: होता यह है कि हमारा दृष्टि-कोण एकांगी रहता है, व्यापक नहीं होता, व्यवसायिक समृह केवल अपने हित की ही बात सोचता है, और समाज के उन अंगों के हित की भी अवहेलना करता है, जिनसे उनका घनिष्ट सम्बन्ध है। उदाइरणार्थ अनेक श्रध्यापक-संघ यह तो सोचते हैं कि हमारे सदस्यों को श्रधिक वेतन मिले, वेतन वृद्धि जल्दी-जल्दी हो, स्कूल में छुटियाँ श्रामानी से तथा सवेतन मिल सकें, इत्यादि । परन्तु वे इस बात का विचार बहुत कम करते हैं कि जो बालक उनके पास शिक्षा पाते हैं उन्हें श्रिधक से-श्रधिक योग्य श्रीर सदाचारी कैसे बनाया जाय, स्कूल के समय के श्रतिरिक्त श्चन्य समय भी उनकी देख-भाल करें. तथा उन्हें एवं उनके सरक्षकों को उचित परामर्श दिया करें। अध्यापकों का काम यही नहीं है कि श्रधिक-से-श्रधिक विद्यार्थियों को स्कूल की परीचाश्रों में पास करा दें.

उनका कर्तव्य भावी नागरिकों को उनके जीवन की परीचाओं में अधिक-से-अधिक सफल बनाने में सहायक होना है। अतः उनके संघ को इस श्रोर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार लेखकों के संघ का कार्य यही नहीं है कि उनके सदस्यों को खिवक-से-खिवक पारिश्रमिक मिले. उन्हें इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिए कि लेखकों द्वारा जो साहित्य प्रस्तुत किया जाता है, वह जनता के मानसिक स्वास्थ्य को विगाउने वाला न होकर उसे सुधारनेवाला हो। किसी लेखक-संघ को, अपने आपको प्रकाशकों का प्रतिद्वन्दी न समभ कर, उन का सहयोगी समकता चाहिए। प्रकाशकों का भी काम है कि लेखकों के परिश्रम से अत्यधिक लाभ उठाने की बात न सोचें, बरन् वे अच्छा उच कोटि का साहित्य प्रस्तुत करने के लिए लेखकों को विविध सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयत्न किया करें। इसी प्रकार ज़मीदारों को किसानों के हित का, और मिलों तथा कारख़ाने के मालिकों को मज़द्रों के हित का तो ध्यान रखना ही चाहिए; उसके साथ यह भी श्रावश्यक है कि जो वस्तु उत्पन्न की जाती है, या तैयार की जाती है, उसको श्रधिक-से-श्रधिक श्रन्छे श्रौर उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयक्त किया जाय।

इस सिद्धान्त की क्योर समुचित ध्यान न दिये जाने का फल यह है कि प्रत्येक व्यार्थिक च्रेत्र में विकट संघर्ष विद्यमान है। ज़मीदार किसानों पर क्रत्याचार करते हैं, और किसान ज़मीदारों के विरुद्ध खड़े होते हैं। मज़दूर हड़ताल करते हैं और मिल-मालिक उनका काम पर व्याना बन्द करते हैं। यह सब केवल सम्बन्धित समृहों के लिए ही हानिकर नहीं है, वरन् समाज की दृष्टि से भी श्रह्तिकर है। बहुत से व्यवसायिक समूहों का आधार जाति गत या सम्प्रदायिक होता है। ऐसे समूहों से जाति-गत ईषों द्वेण बढ़ता है; यह निन्दनीय है। समाज में प्रत्येक समूह का स्वार्थ दूसरे समूह के स्वार्थ से मिला हुआ रहता है, और एक समूह को हानि पहुँचाने का श्र्य श्रम्य समूहों को भी आगो-पीछे हानि पहुँचना होता है। प्रत्येक समूह को यह बात हृदयंगम करनी चाहिए, उसे अपने स्वार्थ की प्रयक् रूप से चिन्ता न कर, उसे दूसरे समूहों के स्वार्थ के साथ सामंजस्य करना चहिए। जब ऐसा न हो तो राज्य को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। वह सब समूहों के हित का प्रतिनिधित्व करता है, श्रतः उसे विभिन्न समूहों के प्रारद्धित संवर्ध के मित्र समूहों के वह सार्वजनिक व्यवस्थायक समूह का आदर्श यह होना चाहिए कि वह सार्वजनिक हित की कामना करे, श्रीर उसकी पूर्त में पूर्णत्या योग दे।

च्यवसायिक समृह और ज्यक्ति — प्रत्येक व्यवसायिक समृह और उसके सदस्यों का घनिष्ट सम्बन्ध है। दोनों को एक दूसरे के उत्थान और विकास का प्रयत्न करना चाहिए। समृह का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति की कठिनाहयाँ दूर करे, और उसे आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करे। व्यक्ति की उस्रति से उसकी भी उस्रति होगो, क्योंकि वह व्यक्तियों का ही तो बना है। इसी प्रकार व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि वह अपने कार्य-व्यवहार से अपने समृह का गौरव बढ़ावे। आज-कल लोगों की आदर्य-होनता और सिद्धान्त-अवहेलना से जन साधारण की यह धारण हो चली है कि व्यवसाय का उद्देश्य स्वार्थ-

साधन है। व्यवसाय में लगा हुआ कोई व्यक्ति सचाई ईमानदारी आदि का आदर्श नहीं रख सकता। व्यक्तियों का कर्तव्य है कि अपने-अपने व्यवसाय में इन स्दुगुर्यों का परिचय देकर लोगों की उक्त धारणा को निर्मूल करें। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने व्यवसाय को केवल धनोपार्जन का साधन न समक्त कर उसे अपने विकास का साधन बनावे। हम अपने व्यवसाय को ख़्व मन लगा कर करें, और विविध किंदिनाइयाँ उपस्थित होने पर भी अपने मुनिर्घारित सिद्धान्तों से चिचलित न हों तो हमारा व्यवसाय निस्स्टन्देह हमारा उत्थान करने वाला होगा।

कुछ आदमी समभते है कि व्यवसाय में लग जाने से आदमी देश-मिन्त, नागरिकता, या समाज-सेवा नहीं कर सकता । यह समभ ठीक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो वह अपना व्यवसाय करते हुए ही देश-मिन्त आदि का सम्यक् परिचय दे सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि देश-मिन्त के लिए कोई खास प्रकार का ही व्यवसाय किया जाय। चाहे जो भी कार्य हो, उसी में देश-मिन्त की भावना का समावेश किया जा सकता है। लेखक, अध्यापक आदि अपना कतंव्य-पालन करते हुए देश-मिन्त कर सकते हैं, और दूसरों को देश-मन्त बना सकते हैं, यह तो सहज ही ध्यान में आ सकता है। परन्तु हमारा वक्तव्य यह है कि कार्य कोई भी हो, यह तो उसके करनेवाल व्यक्ति पर निर्भर है कि वह उसमें सेवा या परोपकार आदि का माव रखे। उदाहरणार्थ दुकानदार की ही बात लीजिए, वह अच्छा माल रखता है, साधारखतया सुनिर्धारित सुमाना लेते हुए,

उसे उचित मूल्य पर वेचतां है, ठीक तोलता है, कोई बालक या व्यनजान व्यादमी भी उसके यहाँ माल लेने बाबे तो उसे ठमने की कोशिश नहीं करता, अपने माल के दोष को छिपाकर या उसमें कुछ मिलाबट करके प्राहकों की आँखों में धूल फोकने का तथा उनके घन और स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने का प्रयन्त नहीं करता, अकाल या महाँगी के समय अपने स्वार्थ के लिए उसके मूल्य में अपरिमित बृद्धि नहीं करता, वरन् त्याग-माव से उसे सस्ता ही बेचता है, तो कीन उस दुकानदार के नागरिक भावों की प्रशंसा न करेगा ! इस व्यक्ति के देश भक्त होने में क्या संदेह है ! ऐसे व्यक्ति दुकानदारों में, यवेष्ट संख्या में हो तो दुकानदारों का गौरव बढ़ने में क्या सन्देह है ! अस्तु, अपने व्यवसाय का मान बढ़ाना, यह प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है । व्यवसायिक समृह को चाहिए कि वह अपने सदस्यों के सामने सफलता का ऐसा आदर्श उपस्थित करे, और उन्हें ऐसा आदर्श रखने के लिए प्रोत्साहित करे।



## ञ्चाठवाँ परिच्छेद राजनैतिक समृह

क्षित्व ले परिच्छेदों में वंशानुसार समृह, धर्मानुसार समृह, और व्यवसायानुसार समृह के विषय में विचार किया गया, है। इनके अतिरिक्त मनुष्यों के समृहों का एक और प्रमुख मेद वह होता है, जो मनुष्यों के राजनैतिक मतानुसार होता है। जिस प्रकार लोगों के व्यवसाय मिन्न-भिन्न होते हैं। उनके धार्मिक विचार पृथक्-पृथक् होते हैं, उसी प्रकार उनके राजनैतिक विचार मी मिन्न-भिन्न होते हैं। जिन लोगों के राजनैतिक विचार एक प्रकार के होते हैं, उनका समृह दृश्दे प्रकार के राजनैतिक विचार सा मिन्न-भिन्न होता है। इस प्रकार एक देश में राजनैतिक मतानुसार कई समृह हो सकते हैं। इस प्रकार एक देश में राजनैतिक मतानुसार कई समृह हो सकते हैं, और समय-समय पर नये समृहों के बनने तथा पुराने समृहों के विद्यत होते रहने से सब समृहों की संख्या में अन्तर होता रहता है।

राजनैतिक मतानुसार बने हुए समूहों का स्थूल वर्गीकरण इस

प्रकार किया जा सकता है—(१) पराधीन देश के अन्तर्गत (२) स्वा-धीन देश के अन्तर्गत, (३) राज्य से बाहर के चेत्र से भी सम्बन्धित। इनका क्रमशः विचार किया जायगा।

पहले उस समृह का उल्लेख कर देना आवश्यक है जो राज्य को अनावश्यक, तथा समाज के लिए अहितकर समकता है। इस समृह के व्यक्तियों का मत है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, अभी समाज अपूर्ण या अविकस्ति अवस्था में है, इसलिए उसे राज्य जैसी नियंत्रण करनेतालों सत्ता की आवश्यकता है; जब समाज अन्नत और विकसित हो जायगा, उसे राज्य की आवश्यकता न रहेगी। हमें चाहिए कि समाज की उस परिस्थित को लाने का प्रयन्त करें, जिसमें राज्य की आवश्यकता ही न रहे। इस समृह के, देश-काल के अनुसार कई मेद हैं।

राजनैतिक समूह, पराधीन देशों में — अब हम राजनैतिक मतानुतार बने हुए उन समूहों पर विचार करते हैं, जो पराधीन देशों में होते हैं। कुछ आदमी क्रांतिवादी होते हैं। ये सचाधारियों को हटाकर स्वराज्य स्थापित करने के पक्ष में होते हैं। इनके भी दो भेद मुख्य होते हैं, (१) सशस्त्र-कान्तिवादी; ये शस्त्रास्त्रों के बस से, हिंसा के प्रयोग से, सचाधारियों को भगा देने या उनको नष्ट करने के पच्च में होते हैं, जिससे उनका हतना आतंक जम जाय कि कोई दूसरी शांक उनके देश को पराधीन करने का साहस न करे, उनके देश को स्वराज्य मिल जाय। इस विचार-मद्धितवालों का जब तक काफ़ी प्रवल संगठन न हो जाय, ये छुक-छिप कर रहते हैं, इन्हें अपनी सब कार्रवाई

तथा श्रम्न-शम्त्र गुत रखने पड़ते हैं। इन्हें अपने कुछु गुतचर भी रखने पड़ते हैं, जो इस बात का पता लगाते रहें कि कौन मुख्य अधिकारी किस समय कहाँ होगा, कैसे उस पर आक्रमण करने में अधिक सफलता मिल सकेगी। प्रायः ऐसा होता है कि उनकी कार्रवाइयों का रहस्योद्धाटन हो जाता है, उनमें से कुछ व्यक्ति गिरफ़ार कर लिये जाते हैं, और उनके द्वारा दूसरों का पता लगाकर उन्हें कठोर दंड दिया जाता है, और उनके समूह को छित्र-भिन्न कर दिया जाता है। कालान्तर में ऐसा नया समूह वन सकता है, और फिर यह प्रयस्त होने लगता है। ऐसे समूह अनेक बार असफल होते हैं, तो कभी-कभी अपने उद्देश्य में सफलता भी प्राप्त कर तेते हैं। असफल होने की दशा में ये विद्रोही, क्रांतिकारी आदि कहे जाते हैं, और इनके कुछ अप्रणी मौत के घाट उतारे जाते हैं, दूसरे प्रायः आजन्म कारावास सुगतते हैं। हाँ, जब-कभी ये अपने मनोरथ में सफल हो जाते हैं तो देश का शासन-सूत्र इनके ही हाथ में आजाता है।

क्रान्तिवादियों का दूसरा समूह श्राहंसा-त्रती होता है । इस .
समूह के व्यक्ति सत्ताधारियों को जान-माल की हानि पहुँचाये
बिना ही अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहते हैं। ये श्रापने विपक्षियों
के प्रति भी प्रेम-भाव रखते हैं, और अपने सात्तिक प्रयत्नों द्वारा उनके
हृदय-प्रिवर्तन करने के पक्ष में होते हैं। इस मत का विशेष संगठन
और प्रचार आधुनिक काल में ही हुआ है। इसके प्रधान प्रवर्तक
टालस्टाय और महात्मा गांधी हैं। श्रहंसक क्रान्तिवादियों के मुख्य
साधन सत्याग्रह और असहयोग हैं। उनके मतानुसार देश में रचनात्मक

कार्य करके क्रमशः जनता का संगठन करना और उसका नैतिक तथा आर्थिक वल वढ़ाना आवश्यक है। उनका यह आदेश होता है कि अनुचित कानूनों को मंग करो और उसके लिए आवश्यक दंड सहर्ष सहन करो, साथ ही शासकों से ऐसा असहयोग करो कि उन्हें शासन-यंत्र चलाना ही दूमर हो जाय; वे शासन-कार्य को छोड़ने को वाध्य हो जाय और देश में स्वराज्य की स्थापना हो, जिसे संभा-लने के लिए जनता पहले से ही, रचनात्मक कार्य-क्रम द्वारा, तैयार रहे। भारतवर्ष में उपयुक्त प्रकार का समृह कांग्रेस है, और उसके सामने यह कार्य-क्रम सन् १९१९ ई० से ही है।

पराधीन देशों में एक समूह सुधारवादियों का होता है। वे क्राँति करना पसन्द नहीं करते। वे शासन-यंत्र में क्रमशः सुधार कराते रहना चाहते हैं, जिससे अन्त में शासन-कार्य शासितों के लिए बहुत कष्टप्रद या हानिकर न रहे। उनके प्रयत्न से जो कार्य होता है, वह जल्दी पूरा होने, में नहीं आता; शासक थोड़ी-थोड़ी रियायतें करके इस समूह को प्रसन्न करते रहते हैं। उनके कुछ आदिमियों को उच्च पद मिल जाते हैं, जनता की कुछ असुविधाएँ दूर कर दी जाती हैं। परन्तु यह सब-कुछ होता है, अधिकारियों की छन्न-छाया में ही, और उनकी ही कृपा-हिष्ट के फल-स्वरूप। आर्थिक और राजनैतिक सत्ता वास्तव में अधिकारियों के ही हाथ में रहती है, जनता को स्थार्थ स्वराज्य प्राप्त नहीं होता; ही, स्वराज्य के नाम पर, कृत्रिम या दिखावटी स्वराज्य अवश्य प्रदान कर दिया जाता है।

भारतवर्ष में उपयुक्त प्रकार का समूह 'लिबरल' दल है। इसके

वार्षिक अधिवेशन हो जाते हैं, उसमें झनेक प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं, समय-समय पर कुछ नेताओं के वक्तव्य निकल जाते हैं, इसे छोड़कर, इस समूह का क्रियात्मक या रचनात्मक कार्य प्राय: नगरप है। देश की विशाल जन-संख्या में इसके नियमानुसार सदस्य केवल कुछ हजार ही हैं, जविक कांग्रेस का संगठन नगर-नगर और गाँव-गाँव में है, और इसके नियमानुसार शुल्क देकर बने हुए सदस्यों की संख्या लाखों पर है। हिन्दू महासभा और मुसलिम लीग भी अंशत: ऐसे समूहों में शामिल की जा सकती है। पर इनमें साम्प्रदायिकता की भावना है। मुसलिम लीग तो केवल कुछ कट्टर मुसलमानों के ही मत की स्वक है।

पराधीन देशों में एक समूह ऐसे लोगों का भी होता है, जो देश की स्वाधीनता की विल्कुल चिन्ता नहीं करते, उसे अपने स्वाधे-साधन का हो ध्यान रहता है। इसलिए वह सदैव शासकों की हाँ में हाँ मिलाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता है। वह शासकों के प्रत्येक कार्य का समर्थन ही नहीं करता, उसके साथ तन, मन और धन से सहयोग करता है। यही नहीं, इस समूह के आदमी अनेक बार शासकों का भाव देखकर दमन या शोषण्-कार्य उस सीमा तक मी करने लगते हैं, जहाँ तक कदाचित शासक मी न करें। ये लोग अपने स्वार्य के लिए अपने देश-बन्धुओं के हितों की अवहेलना तक करते हैं, और इस प्रकार अपने नागरिक कर्तच्य पालन न करने के

<sup>\*</sup>भारतवर्ष के इन राजनैतिक समृद्दों के सम्बन्ध में श्रागे 'राजनैतिक दलवंदी' शीर्षक परिच्छेद में लिखा जायगा।

दोषी होते हैं। इन लोगों के समृह को 'जीन्हजूर' समूह कहा जासकता है।

भारतवर्ष में श्रविकतर राजा महाराजा, नवाब, तालुकेदार, जर्मीदार, पूंजीपति, महन्त, सरकारी नौकर तथा सरकारी पेंधन पाने वाले इस श्रेणी में है। यद्यपि इनमें कुळ भुन्दर अपवाद भी है, श्रविकतर व्यक्तियों की भावना राष्ट्र-विरोधी ही है। पिळुले राष्ट्रीय आन्दोलन के समय अमन-सभाओं के संयोजक और संचालक प्रायः ये ही लोग थे।

स्वायीन देशों में — अस्तु, यह तो राजनैतिक मतानुषार बने हुए उन समूहों को बात हुई जो पराधीन देशों में होते हैं। अब हम इस प्रकार के ऐसे समूहों पर विचार करते हैं, जो स्वाधीन देशों में होते हैं। अब हम हो पर्वा इस प्रकार के ऐसे समूहों पर विचार करते हैं, जो स्वाधीन देशों में होते हैं। यहाँ इन समूहों को स्वराज्य प्राप्त करने का कार्य नहीं करना होता, केवल उसकी रक्षा तथा राज्य की उन्नति करना होता है। रक्षा करने का प्रश्न विशेष रूप से उसी दशा में उपस्थित होता है, जब उनके राज्य पर किसी का आक्रमण होता हो, या होने वाला हो। ऐसे अवसर पर राज्य के विविध समूह अपना मेद-भाव मिटाकर सम्मिलित शक्ति से काम करते हैं। इस प्रकार उस समय प्राय: एक ही समूह प्रधानतया कार्यशील रहता है।

राज्य की उन्नति के सम्बन्ध में लोगों के विचारों में काकी मत-मेद रहता है। मत-मेद का विषय प्रायः श्रार्थिक कार्य-कम होता है। एक समूह एक योजना श्रपने सामने रखता है, दूसरा समूह श्रन्य प्रकार से ही राज्य की श्रार्थिक उन्नति होने में विश्वास करता है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न मत या आदर्श के अनुसार राज्य में अनेक समृह होते हैं; यथा व्यक्तिवादी, समाजवादी, बोलशेविक, नाज़ी, फैसिस्ट आदि। जिस समूह का कार्य-कम जनता को अधिक उपयोगी तथा ब्यवहारिक प्रतीत होता है, उसमें अधिक ब्यक्ति सम्मिलित होते हैं; इसके विपरीत, जिस कार्य-क्रमवाला समृह विशेष सफलता प्राप्त करने-वाला प्रतीत नहीं होता, उसके सदस्यों की संख्या कम होनी स्वामा-विक ही है। आज-कल ये दल नित्य नये बनते रहते हैं, और प्रत्येक राज्य में इनकी ख़ासी संख्या होती है। जिन राज्यों में डिक्टेटर या श्रिधनायक का प्रभुत्व है, वहाँ प्राय: एक ही समुह प्रमुख रहता है। यह समूह वह होता है जो डिक्टेटर का समर्थक तथा श्रनुयायी होता है। अन्य मत सब गौगा हो जाते हैं। हाँ, इन समूहों में से भी कोई-कोई चुपचाप प्रचार करके अपनी शक्ति और संगठन बढ़ाता श्रीर उस समय की प्रतीक्षा करता है, जब डिक्टेटर की डिक्टेटरी का अन्त हो जाय श्रीर यह समृह प्रमुख समृह का उत्तराधिकारी बन सके।

अन्तर्राष्ट्रीय समूह — अब राजनैतिक मतानुसार बने हुए. ऐसे समूहों पर विचार करें, जिनका चेत्र किसी राज्य विशेष तक परिमित न होकर कई-कई राज्यों तक विस्तृत हो। कुछ समूह दो या अधिक राज्यों का पारस्परिक सम्बन्ध बहुत घनिष्ट करने का उद्देश्य रखते हैं, ये ऐसी ही योजनाएँ बनाते तथा उन्हें अमल में लाने का प्रयस्न करते हैं। कुछ समूहों का विचार-चेत्र कोई साम्राज्य विशेष होता है। इनका उद्देश्य उस साम्राज्य के हितों की रक्षा और वृद्धि करना होता है। प्रत्येक साम्राज्य में एक राज्य प्रमुख होता है, दूसरे भाग उस राज्य के न्यूनाधिक अधीन होते हैं । फलत: उक्त समृह का उद्देश्य विशेषतया उस प्रमुख राज्य (तथा उसके स्वाधीनता-प्राप्त राज्यों का) हित-साधन होता है, चाहे इससे साम्राज्यान्तर्गत अधीन देशों की कितनी ही हानि क्यों न हो।

वैज्ञानिक आविष्कारों और उन्नति ने संसार की एकता बढ़ा दी है। अब एक देश के सुख-दुख का प्रभाव कभी-कभी संसार के दूर-दुर के देशों पर भी पड़ता है। यदि एक देश में दुर्भिक्ष पड़ता है या मकस्य आता है तो अन्य देशों के अनेक आदमी उससे सहात्मित-सूचक व्यवहार करते हैं, उसे धन-जन से सहायता पहुँचाते हैं। इसी प्रकार यह सोचनेवालों की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है कि यदि एक राज्य अपने श्रख्न-राख्नों की बहुत श्रधिक बृद्धि करे श्रीर युद्ध के लिए तैयार हो तो श्रन्य राज्यों पर बड़ा संकट उपस्थित हो सकता हैं। श्रतः विविध राज्यों में श्रस्त-शस्त्रों तथा युद्ध-सामग्री का परिमाणः परिमित रहना चाहिए। ऐसे ही विचारों से पिछले महायुद्ध के पश्चात सन् १९२० ई० में राष्ट्र-संघ की स्थापना हुई । इसका उद्देश्य दो या श्राधिक राज्यों को परस्पर लड़ने से रोकना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि करना है। इसका प्रधान कार्यालय जेनेबा (स्विटजरलैंड) में है। इसके सम्बन्ध में विशेष, इस पुस्तक के दूसरे भाग में लिखा जायगा। यहाँ हमें कुछ श्रन्य बातों पर विचार कर लेना है।

राज्य तथा राष्ट्र—िकसी राज्य में सब से बड़ा राजनैतिक समृह स्वयं वह राज्यृ ही होता है। राज्य के सम्बन्ध में विस्तार-पूर्वक श्र्याले परिच्छेदों में लिखा जायगा। 'संदोप में, राज्य किसी भू-भाग के उस जन-समृह को कहते हैं, जिसका भली-मांति संगठन हो, श्रीर जो स्वाधीन हो, किसी श्रम्य राज्य के श्रधीन न हो। श्रम्ह, यहाँ हमें एक दूसरे राजनैतिक समृह के विषय में विचार करना है; यह समृह है, 'राष्ट्र'। पहले यह जान लेना चाहिए कि राष्ट्र किसे कहते हैं।

संचीप में राष्ट्र उस जन समृह को कहा जाता है, जिस में भाषा. धर्म, जाति, श्रौर संस्कृति श्रादि में से किसी एक या श्रधिक प्रकार की एकता होने के अतिरिक्त भावों या हृदय की एकता श्रवश्य हो, जो स्वतंत्र हो, या जिसमें स्वतंत्र होने की प्रवल कामना हो। राष्ट्र की व्याख्या में अनेक लेखकों ने विस्तार-पर्वक लिखा है। उसका आशय यही है कि मानव-समाज के किसी श्रंग को राष्ट्र उसी दशा में कहा जाता है, जब उसके व्यक्ति परस्पर ऐसी सहानुभूति से मिले हुए हों, जैसी उनकी श्रन्य आदमियों से न हों, उनका परस्पर इतना सहयोग हो जितना दूसरों से न हो, वे एक ही शासन में रहने के इच्छुक हों, श्रीर उनकी यह श्रामलाषा हो कि वह शासन उनका ही हो, अथवा केवल उनमें से ही कुछ लोगों का। राष्ट्रीयता की यह भावना अनेक कारणों से उलब हो सकती है। कभी-कभी इसका कारण यह होता है कि वे लोग एक ही जाति के होते हैं। भाषा श्रीर धर्म की एकता से इसमें बहुत सहायता मिलती है। भौगोलिक एकता भी इसका एक मुख्य कारण होती है, राजनैतिक परम्परा की समानता का तो इसमें बहुत ही भाग होता है। राष्ट्रीय इतिहास, समान समष्टिगत गौरुव श्रौर श्रपमान, सुख-दुःख की स्मृतियाँ और समान भविष्य की आशाएँ राष्ट्र-निर्माण की महत्व-पूर्ण समग्री होती है।

कभी-कभी राज्य और राष्ट्रको एक ही समक्ष लिया जाता है। परन्तु इन दोनों में बहुत अन्तर है। प्रथम तो राज्य के लिए स्वतंत्र होना अनिवार्य है, राष्ट्रके विषय में यह बात नहीं है, स्वतंत्रता-प्राप्ति का उद्योग करनेवाला संगठित जन-समृद्द भी राष्ट्र कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि राज्य का चेत्र एक देश विशेष तक ही परिमित रहता है, राष्ट्रका चेत्र अपरिमित है, उसके व्यक्ति अपने देश से बाहर जाने पर भी राष्ट्र ही कहे जाते हैं।

च्यक्ति, राष्ट्रीयता और मानवता—पहले कहा गया है कि राष्ट्र के आदिमयों में सब से बड़ी एकता भावों या हृदय की एकता होती है। जदां एक ग्राम, नगर या प्रान्त के निवािषयों को कच्छ हो तो अन्य सब आदिमयों को चाहिए कि उनसे ग्रहानुभूति रखते हुए उनके कच्छ को निवारण करने का जी-जान से प्रयत्न करें; और जब तक इसमें सफलता न भिले, चैन न लें। राष्ट्र के मनुष्यों को यह समभ ना और अनुभव करना चाहिए कि इम सब एक मानु-भूमि (या पिनु-भूमि) की सन्तान है, परस्पर भाई-बन्धु हैं, दूसरे के सुख-दुल में इमारी भी लाभ-हािन है। किसी व्यक्ति को भय से या प्रलोभन से भो अपने राष्ट्र-बन्धुओं को हािन पहुँचाने का विचार न करना चाहिए। व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह राष्ट्र के हित और उत्थान को अपना हित और उत्थान समके।

कुछ लोगों का कथन है कि जब किसी देश के मनुष्यों में राष्ट्रीयता

का भाव उदित हो जाता है तो उनके विकारों था कार्यों में स्वतंत्रता नहीं रहती, राष्ट्रीयता के भाव में व्यक्तिस्व का भाव विलीन हो जाता है। व्यक्ति के सुलन्दुल, श्राशा-निराशा, दया, स्नेह, प्रेम श्रादि सुकुमार प्रहृतियाँ राष्ट्रीयता के भार से दव जाती हैं। मनुष्य राष्ट्र-रूपी यंत्र का एक पुर्णा मात्र रह जाता है। यह कथन कहाँ तक ठीक है ? तिनक विचार करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि यह राष्ट्रीयता के दुरुपयोग का श्रातर्राजत चित्र है। वास्तव में राष्ट्रीयता मनुष्य को यह शिखा देती है कि वह श्रपने विचार चेत्र को विस्तृत करे; मनुष्य केवल अपने लिए या अपने परिवार अथवा जाति के हो लिए नहीं है, उसे देश भर के मनुष्यों को, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म आदि के क्यों न हों, प्रेम करना चाहिए। इस प्रकार यह उसको अधन्यावस्था की, परिमित चेत्रवाली स्थित से निकालकर उसके दया, स्थाग और सहयोग आदि सद्गुणों के विकास में सहायक होती है।

स्मरण रहै कि वास्तविक राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीयता की विरोधी नहीं। अन्तर्राष्ट्रीयता का अभिप्राय यही तो है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के सुख-दुख को अपना सुख-दुख समके, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि न पहुँचावे, और ऐसा करने में उसकी दृष्टि केवल अपने राष्ट्र तक ही सीमित न रहे। हम ऊपर कह आये हैं कि राष्ट्रीयता मनुष्य की संकीर्णता को हटाकर, उसे उदारता का पय दर्शाती है। मनुष्य की उन्नति या विकास का यह कार्य निरंतर आगे वढ़ते रहना चाहिए, उसे किसी राष्ट्र या देश की चार-दिवारों में बन्द न रहना चाहिए।

मनुष्य अपने परिवार, जाति, याम, नगर, राज्य, राष्ट्र आदि की विविध मंज़िलों को पार कर चुकने पर भी अपनी यात्रा का अन्त न समक ले, उसे श्रीर आगे चलना है, उसे विशाल मानव-समाज में मिलना है; तभी उसे मानवता का अनुभव होगा और इतना विकिस्त होने पर ही वह वास्तव में 'मनुष्य' पद का अधिकारी होगा।



## नवाँ परिच्छेद राज्य श्रीर उसके तत्व

चिंक्य और अन्य समृहों में भेद — पिछले परिच्छेदों में मनुष्यों के कई प्रकार के समृहों का वर्णन किया गया है। वे समृह कुछ बातों में राज्य से मिलते हैं; राज्य स्वयं एक बड़ा समृह है। परन्तु राज्य में कई विशेषताएँ ऐसी हैं, जो उनमें नहीं हैं। अन्य समृहों से सम्बन्ध रखना न रखना, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हैं; वह चाहे तो उनका सदस्य बने और चाहे न बने; सदस्य बनना उसके लिए अनिवार्य नहीं है। उदाहरणार्थ व्यवसायानुसार कई समृह होते हैं, कोई व्यक्ति चाहे जिस एक का सदस्य हो सकता है; अन्य समृहों से उसका सम्बन्ध न रहेगा। यहीं नहीं, वह चाहे तो इन समृहों में से किसी का भी सदस्य न हो। ऐसा करने से वह सम्भवतः उन सुविधाओं से वंचित रहेगा जो उस समृह के सदस्यों को प्राप्त होती हैं, तथापि कोई उसे इस बात के लिए वाध्य नहीं कर सकता कि वह किसी समृह का सदस्य अवस्थ ही बने। किन्तु राज्य के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। राज्य का सदस्य तो प्रत्येक

व्यक्ति को बनना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं है, वहाउसका पूरा सदस्य नहीं है, तथापि उस पर राज्य का अधिकार या नियन्त्रण तो रहता ही है। यदि कोई व्यक्ति अपने राज्य को छोड़ कर बाहर अन्य राज्य में चला जाता है, तो वहाँ वह उस राज्य के नियन्त्रण से मुक्त नहीं हो सकता। प्रस्थेक व्यक्ति को किसी-न-किसी राज्य के अधीन रहना पड़ता है।

यदि किसी अन्य समृह का व्यक्ति अपने समृह के प्रति कुछ, अपराध करें तो उसे परिमित परिमाया में दंड दिया जा सकता है। उदाहरसार्थ वह कुछ जुर्माना आदि कर सकता है। व्यक्ति चाहे तो उस दंड को सहन करने के बजाय उस समृह से पृथक् हो सकता है। परन्तु राज्य के विषय में यह बात नहीं; राज्य से पृथक् तो वह हो ही नहीं सकता। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यदि वह एक राज्य से पृथक् होता है, तो दूसरे से सम्बन्ध हो जाता है। रही दंड की बात, सो राज्य व्यक्ति को फाँसी तक का दंड दे सकता है। इस प्रकार का दंड देने का अधिकार अन्य समृहों को नहीं होता।

राज्य में एक विशेषता यह भी है, कि वह श्रन्थ सब समूहों से ऊपर है। वह सब समूहों पर नियंत्रण करता है, उनके कार्य-त्रेत्र की मर्यादा निश्चित करता है, श्रीर प्रत्येक समृह को दूसरे के उचिता कार्य में बाधा उपस्थित करने से रोकता है।

पुनः अन्य बहुत-से समूहों के सम्यन्ध में यह बात है कि उनका होना सर्वत्र अनिवार्य नहीं है, किसी समूह का किसी देश में होना वहाँ की परिस्थिति या जनता की आवश्यकता पर निर्भर है। परन्तु राज्य एक ऐसा समूह है जो मनुष्य की सभ्यता के साथ अनिवार्य हो गया है। भिन्न-भिन्न देशों में राज्य का स्वरूप या संगठन अदि भिन्न प्रकार का हो सकता है, परन्तु सभ्य कहे जानेवाले प्रत्येक देश में राज्य होगा अवश्य ही।

यह ठीक है कि कुछ समूहों का चित्र राज्य की सीमा से बाहर भी होता है, परन्तु अन्य सब समूह एक सीमा तक राज्य के अधीन होते हैं, उन्हें राज्य के नियंत्रण में रहना पड़ता है, और उसकी आजाओं अर्थात् कानूनों का पालन करना होता है। राज्य का निर्माण ही उस समय होता है, जब वह अपने चित्र के सब व्यक्तियों तथा संस्थाओं पर नियंत्रण कर सकता है, उन पर अपनी आजा चला सकता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राज्य अन्य समूहों से बहुत मिन्न प्रकार का होता है।

'राज्य' शब्द का व्यवहार कई जगह श्रा चुका है, श्रीर श्रागे भी होगा। हमें श्रच्छी तरह जान तेना चाहिए कि राज्य से क्या श्रमिप्राय है, राज्य किसे कहते हैं, श्रीर उसके मुख्य तत्व कीन-कीन से हैं।

राज्य के तत्व — अनेक लेखकों ने राज्य की भिन्न भिन्न परिभाषाएँ की हैं। उनका उल्लेख करने की यहाँ आवश्यकता नहीं। संचेप में राज्य उस जन-समृह को कहा जा सकता है जो एक निर्धारित मूमाग पर रहता हो, जिसका राजनैतिक संगठन हो, और जो अपने चेन में पूर्ण स्वतंत्र हो, कैसी अन्य सचा के अभीन न हो। इस प्रकार राज्य

के निम्न लिखित तत्व होते हैं:-

- (१) जनता,
- (२) भूमि,
- (३) राजनैतिक संगठन, श्रीर
- (४) प्रभुत्व शक्ति

श्रव हम इन के विषय में क्रमशः विचार करते हैं।

## जनता

यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य में कम-से-कम इतनी जन-संख्या होनी ही चाहिए। प्राचीन-काल में, कितने ही देशों में नगर-राज्य थे, उनकी सीमा एक नगर विशेष तक ही थी। उन राज्यों के नागरिकों की संख्या कुछ, हज़ार ही होती थी। पारस्परिक युद्धों के मय, एकता की मावना, तथा यातायात के साधन और सुविधाएँ वढ़ जाने पर राज्य बड़े-बड़े होने लगे; नगर-राज्यों का स्थान देश-राज्यों ने लिया। प्रथव कुछ, लाख जन-संख्यावाले राज्य भी कम हैं, तथा उनका अस्तित्व विशेष कारणों पर अवलिध्वत है। इस समय कितने ही राज्यों की संख्या कई-कई करोड़ की है। यदि वतंमान विविध राज्यों का संख्या करें-कं तो उनकी जन-संख्या की विषमता की सहज ही कल्पना हो सकती है; बड़े राज्यों की जन-संख्या छोटे राज्यों की अपेखा कई-कई गुनी हैं।

राज्य में कम से कम जन-संख्या कितनी हो, और अधिक-से-अधिक कितनी, इसके सम्बन्ध में कोई भी सिद्धान्त स्थिर नहीं किया जा सकता। हो, यह कहा जा सकता है कि जनता इतनी होनी चाहिए जिसका अब कोई विवेकशील व्यक्ति यह स्वीकार या प्रतिपादन नहीं करता कि राज्य कोई देवी संस्था है, और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि, या देवता का अंश है। इस प्रकार जैसा कि पहले कहा गया है, राज्य का देवी सिद्धान्त उन्नत समाज में प्रायः इतिहास की वस्तु रह गया है।

राज्योत्पत्ति का सामाजिक इकरार-सिद्धान्त सतरहवीं और विशेषतया अक्षारहवीं शताब्दी में खूब ही प्रचलित रहा। पीछे क्रमश: इसकी आलोचना होने लगी। इस का खंडन किया जाने लगा। इस सिद्धान्त के विपन्न में बात यह है कि इतिहास में इस का आधार नहीं मिलता। किसी सुनिश्चित समय पर ऐसा नहीं हुआ कि एक राजा और प्रजा ने इस प्रकार का इकरार किया हो, और इस तरह राज्य की उत्पत्ति हुई हो। ऐसी प्रतिज्ञा सम्य और उन्नत तथा संगिठत जनता ही कर सकती है, और जनता की ऐसी अवस्था होने के लिए राज्य का होना आवश्यक है। इकरार दिद्धान्त के समर्थकों के शास उपयु क तर्क का कोई उत्तर नहीं है, अत: यह सिद्धान्त कल्पना-मात्र ही रह जाता है।

विकास-सिद्धान्त — राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धान्त उत्पर् वताये गये हैं, वे भ्रमात्मक हैं, उनमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परन्तु वे व्यापक रूप में बहुए नहीं किये जा सकते। बात यह है कि राज्य कोई ऐसी संस्था नहीं है, जिसके सम्बन्ध में यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सके कि अमुक समय इसका भाविष्कार या प्रारम्म हुआ। वरन् यह तो एक ऐसी संस्था है जिसका क्रमशः विकास हुआ है, जो सुदूर मृत-काल से अब तक धीरे-धीरे उन्नत होती आ रही है। मनुष्य समाज की किसी समय ऐसी अवस्था रही होगी, जब उसे राज्य की कल्यना भी न हो। पीछे कल्पना भी हुई तो कुछ विशेष विचारवान लोगों के मन में ही हुई। उन्होंने अपने विचार का जनता में प्रचार किया। कुछ समय कल्पना-जगत में ही रह कर, राज्य ने स्थूल रूप घारण किया; इसका प्रारम्भक स्वरूप कैया अन्वकसित रहा होगा! पीछे देश-काल भेद से इसमें आवश्यक परिवर्तन होता रहा। और अब तो विविध भूभागों में इसके मिन्न-भिन्न जटिल स्वरूप विद्यमान हैं। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि मानवसमान किसी ख़ास समय, अमुक मानसिक तथा शारीरिक उन्नति करके, यह विचार करने लगा कि अब राज्य का निर्माण किया जाय। राज्य-रूपी संस्था का तो घीरे-घीरे विकास हुआ है।

क्रमिक विकास का यह सिद्धान्त समान्यतया ठीक जँचता है, श्रीर श्रासानी से समक्ष में श्रा जाता है। तथापि सामाजिक उन्नति की भिन्न-भिन्न मंजिलों को निश्चित करने में बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है। एक साधारण कल्पना यह है कि राज्य के प्रारम्भिक स्वरूप का परिचय परिवार में मिलता है, बच्चे पिता के श्रधीन, उसके नियंत्रय में रहते हैं। यही भावना श्रागे बढ़ती है। परिवार बढ़ जाने पर, कई परिवारों के इकट्ठे रहने की दशा में, जो व्यक्ति बड़ा-बृढ़ा होता है, उसकी श्राचा उस चित्र के सब झी-पुरुष मानते हैं। बहुत से श्रादमियों की जाति या समृह पर एक चौधरी या मुखिया का श्रनु-शासन रहता है। इसमें उपर्युक्त परिवारिक पद्धति से ही कार्य होता है। पीछे समाज का विकास होने पर जब शान्ति श्रीर सुव्यवस्था की श्रावश्यकता होती है, तो इसी पद्धति से उसके शासन-प्रवन्ध का

Emare am ( Op

विचार किया जाता है। एक योग्य, वयोहुद्ध और समर्थ व्यक्ति को सरदार या नेता मानकर सब उसकी आजा या सलाह से काम करने लगते हैं। इस प्रकार राज्य-संस्था का प्राहुर्माव होता है। इसमें स्मरण् रखने की बात यह है कि जिस प्रकार कुटुम्ब में पुरुष की प्रधानता होती थी, उसी प्रकार राज्य-प्रवन्ध में भी पुरुष ही प्रधान रहा। इसे पैत्रिक सिद्धान्त कहते हैं। चिरकाल तक विद्वानों को यही मत मान्य रहा।

परन्त उन्नीसवीं शताब्दी के इतिहास-सम्बन्धी श्राविष्कारों ने यह स्चित कर दिया कि राज्य की उत्पत्ति का यही एक-मात्र, पूर्णतया व्यापक सिद्धान्त नहीं है। परिवार सर्वत्र पुरुष-प्रधान ही नहीं रहे: श्रनेक स्थानों में. समय-समय पर स्त्री-प्रधान भी रहे। श्रव भी, जैसा कि पाँचवें परिच्छेद में कहा गया है, कहीं कहीं ऐसे परिवार मिलते हैं, जिनमें स्त्री ही मिलिया रहती है, श्रीर बालक माता ( या नानी श्रादि) के वंश के माने जाते हैं। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य की उत्पत्ति के विकास-सिद्धान्त में, पैत्रिक स्वरूप ही सर्वत्र प्रचलित रहा; वरन अनेक स्थानों में मात-स्वरूप भी रहा है। इस मत के समर्थकों का कथन है कि आरम्भ में जब मनुष्य शिकार करके निर्वाह करता था श्रीर जहाँ-तहाँ जंगलों में घूमकर रहता था, स्त्री-पुरुषों में श्राज-कल की तरह विवाह-शादी करके स्थायी रूप से साथ-साथ रहने की रीति नहीं थी। किसी स्त्री का किसी पुरुष-विशेष से सम्बन्ध न होकर कई पुरुषों से सम्बन्ध हो सकता था। उस दशा में बच्चों पर माता का ही श्रिवकार था; श्रीर उनको माता के ही वंश का माना जाना स्वामाविक

था। इस पद्धति से जिस राज्य-प्रणाली का प्रावुमीव हुआ, वह स्वमावतः मातृ-सिद्धान्त की हुई, न कि पितृ-सिद्धान्त की। हाँ, पीछे जब मनुष्य कृषि-कार्य करने लगा, और स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने लगा, किसी स्त्री से एक पुरुष-विशेष का ही सम्बन्ध होने लगा, तो परिवार पितृ प्रधान होने लगे, और फलतः राज्य-पद्धति का स्वरूप भी पैत्रिक सिद्धान्त के अनुसार होने लगा।

यस्तु, यद्यपि श्राज-कल पैत्रिक िखान्त का ही अधिक समर्थन िक्या जाता है, त्रौर अधिकांश स्थानों में इसके अनुसार राज्य-पढ़ित का स्वरूप पाया जाता है; दूषरा पक्ष (मातृ-विद्धान्त) भी उपेक्षणीय नहीं है, इसके समर्थकों के कथन में भी बहुत-कुछ सार है। हाँ, यह निश्चय करना कि किस स्थान पर पहले कय कौनसा सिद्धान्त व्यवहार में आया, कितन है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं एक सिद्धान्त व्यवहार में आया होगा, कहीं दूसरा। यह भी आवश्यक नहीं कि जहाँ एक प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुई, वहाँ निरंतर वहीं कम बना रहा। समय और परिस्थित के अनुसार एक प्रकार के कम का दूसरे रूप में बदल जाना अवस्थव नहीं। सारांश यह कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इस विषय के अन्यान्य सिद्धान्तों में विकास सिद्धान्त ही अब अधिक तर्क-संगत और मान्य है। ही, इसके अनुसार, कहीं राज्य-पदित का स्वरूप मातृ-प्रधान रहा, और कहीं पितृ-प्रधान; तथा इन रूपों में से एक का समय पर दूसरे में परिवर्तित हो जाना भी सर्वया सम्भव है।

श्राधुनिक राज्यों के विकास की कोई ख़ासपद्धति या कारण निश्चित्

करना, लेखक के लिए वड़ी जोखम उठाना है; क्योंकि उसके विपक्ष या खंडन में बहुत कुछ कहा जा सकता है। इस लेखकों ने राज्य के विकास का प्रधान कारण सैनिक बल माना है। इस में सन्देह नहीं कि समय-समय पर ऐसा हुआ होगा कि एक गाँव या नगर के आदिमयों की आवश्यकताएँ बढ़ने पर उसके प्रमुख व्यक्तियों ने दूसरे गाँव या नगर से सम्बन्ध जोड़ने की बात सोची। यह कार्य सदैव मित्रता-पूर्ण ढंग से न होकर कभी-कभी संघल-मय भी रहा होगा। अथवा, शक्तिवान लोगों के मन में लोभ समाया, तो उन्होंने पास की दूसरी बस्तियों पर बल-पूर्वक अधिकार जमाने का प्रयत्न किया होगा। इस प्रकार जबिक इस समय भी राज्यों के जीवन में खुद का ख़ासा माग है, प्रारम्भ में ऐसा होना सर्वथा सम्भव और स्वाभाविक है। परन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि राज्य की उत्यन्ति ही युद्ध से हुई। ही, युद्ध से राज्य की हिंद्ध हो सकती है, और, हो सकता है विनाश भी।

इसी प्रकार समाजवादियों के इस कथन पर विचार किया जा सकता है कि अन्य सामाजिक संस्थाओं की भौति राज्य के विकास का आधार आर्थिक है। राज्य के संगठन में आर्थिक परिस्थियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। आज-कल भी हम देखते हैं, कि प्रजातंत्र कहे जाने वाले राज्यों का सूत्र-संचालन बहुत-कुळु पूंजीपतियों द्वारा होता है। जहाँ समाज में धन-वितरण की असमानता होती है, वहाँ प्रजातंत्र नाम-मात्र का ही होता है। वहाँ वास्तव में धनिक-तंत्र बन जाता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि राज्य की अत्यक्ति का एक-मात्र कारण आर्थिक परिस्थितियाँ ही हैं।

निदान, राज्य की उत्पत्ति या विकास में समय-समय पर विविध बातों का प्रमाव पड़ा हैं, परन्तु किसी एक बात को ही उसका मूल कारण नहीं कहा जा सकता । भिन्न-भिन्न स्थानों और भिन्न-भिन्न समय में राज्य का कमशाः विकास हुआ है । कोई राज्य एक दिन में नहीं बन गया । उसके निर्माण का रहस्य बड़ा पेचीदा रहा है । इसी प्रकार किसी राज्य के भविष्य के विवय में भी यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उसका विकास किस प्रकार होगा अथवा उसका क्या रूप होगा । हाँ, आधुनिक राज्य प्राचीन राज्य से कई बातों में स्वष्टतया भिन्न हैं; दोनों में मुख्य अन्तर निम्नलिखत हैं:—

- (क) अब राज्य बहुत बड़े-बड़े होने की प्रवृत्ति हैं। कई आधुनिक साम्राज्य प्राचीन साम्राज्यों से कहीं अधिक विस्तृत हैं, छोटे-छोटे राज्यों की मृति तथा चेत्रफल भी पहिले से अधिक हैं। अब नगर-राज्यों का तो युग गया ही समको।
- (ख) प्राचीन राज्यों की कार्य-पद्धति में रियरता कम थी, उदाहरपावत् किस अपराध का क्या दंड होगा, इसका कोई नियम न था। अब राज्य की प्रत्येक बात सुनिश्चित है, उसके लिए नियम या कानून बने हुए हैं, तथा बनते जाते हैं।
- (ग) अब जनसाधारण में राजनैतिक जायित अधिक है, 'कोउ तृप होउ हमें का हानी' की बात नहीं; राज्य के कार्यों में जनता अधिक भाग लेती है, और उनकी चर्चा बहुत होती है। राजतंत्र की जगह प्रजातंत्र बढ़ रहा है, अवैध राजतंत्र तो लुप्त-प्राय ही है।

(घ) पहले राज्य के कार्य में धर्म तथा धर्माधिकारियों का वड़ा भाग होता था; अब धर्म और राजनीति को यथा-सम्मव पृथक रखा जाता है, राज्य के विषयों को धार्मिक दृष्टि-कोण से नहीं देखा जाता। राज्य सब धर्मों से समानता का व्यवहार करता है। फल-स्वरूप किसी विशेष धर्म के अनुयाथियों का पक्षरात नहीं होता और न किसी धर्म के अनुयाथियों पर पहले की तरह अत्याचार ही होते हैं।

इस प्रकार, इस परिच्छेद में हमें मालूम हुआ कि राज्य की उत्वित्त के विषय में विकास-सिद्धान्त ही अधिक सत्यता-पूर्ण है। यह भी ज्ञात हो गया कि आधुनिकराज्य प्राचीनराज्य की अपेक्षा विशेषतया किन-किन वार्तों में मिन्न हैं।



## ग्यारहवाँ परिच्छेद राज्य की प्रभुत्व-शक्ति

क्षित्वते बताया जा चुका है कि राज्य के तत्वों में से एक, प्रभुत्व-शक्ति है। इस परिच्छेद में इसी के सम्बन्ध में विशेष विचार करना है। प्रत्येक राज्य में कोई संस्था—चाहे वह एक व्यक्ति हो, या व्यक्ति-समृह—ऐसी होती है, जिसके द्वारा राज्य अपनी प्रमुख सचा का उपयोग करता है। यह संस्था किसी के अधीन नहीं होती, इसकी आज्ञा राज्यभर में सबको शिरोधार्य होती है। इस संस्था की शक्ति को प्रभुत्व-शक्ति कहते हैं, और इसकी आज्ञाओं या आदेशों को कालन।

राज्य की प्रभुत्व-शाक्त अविरिमित तथा अवाध होती है। यदि कोई दूषरी संस्था इसमें वाधक हो सकती है, तो फिर वहीं संस्था प्रभुत्व-श्राक्तिवाली समभी जायगी; राज्य की प्रभुत्व-शक्ति नहीं रहेगी, और परिणाम-स्वरूप राज्य भी वास्तव में राज्य न रहेगा। राज्य और प्रभुत्व का एक दूसरे से अनिवार्य और अद्भूद सम्बन्ध है। राज्य के विना प्रभुत्व नहीं, और प्रभुत्व विना राज्य नहीं। पश्चत्व-शक्ति के लक्षण — अन्याभ्य लेखकों में यूनान के प्रसिद्ध नीतिज्ञ अरस्त् ने प्रभुत्व-शक्ति की परिभाषा बहुत सरल और स्वष्ट तथा व्यवहारिक रूप में की है। उसका कथन है कि "प्रभुत्व-शिक्त वह है जो (दूसरे राज्यों से) युद्ध और शान्ति, मित्रता स्थापित करना और संघि मंग करना, आदि विषयों का निर्णय करती है, जो क़ातृन, प्राण-दंड, अर्थ-दंड, देश-बहिष्कार, आय-व्यय की जांच, और शासकों की परीचा का निर्चय (उनके सेवा-काल की अविध पूरी होने पर) करती है।" इस परिमाषा के अनुसार, प्रभत्व-शक्ति के मुख्य लक्षया निम्नलिखत हैं:—

- (१) युद्ध और शान्ति का निश्चय करना।
- (२) टकसाल चलाना ।
- (३) क़ानून बनाना।
- (४) प्रजा से कर लेना श्रीर उसका व्यय करना ।
- (१) श्रवराधियों पर जुर्माना करना।
- (६) अपनी शासन-पद्धति को निश्चित करना।

इन लक्ष्यों के आधार पर, पाठकों को यह विचार करने में सुविधा होगी कि कोई राज्य वास्तव में कहाँ तक राज्य कहे जाने का अधिकारी है।

प्रभुत्य-शक्ति स्रवाध होती हैं — वहले कहा गया है कि राज्य की प्रभुत्व-शक्ति नागरिकों तथा उनके समस्त समृहों पर सर्वोपिर और निवाध होती है। राज्य-शासकों से भी ऊपर है। शासक वही कार्य तो कर सकते हैं, जिनके लिए राज्य स्नुमति दे, इस प्रकार राज्य

का प्रमुख अपने चेत्र में सर्व-प्रधान होता है। किन्तु यह तो राज्य के भीतर की बात हुई। बाहरी शिक्तयों के इस्तच्चे से भी राज्य मुक्त रहता है। \* यदि ऐसा न हो तो फिर उसकी स्वतंत्रता ही क्या हुई। राज्य की प्रमुख-शिक अविभाज्य होती है, राज्य में उसका पूर्णाधिकार होता है। जिस प्रकार एक मियान में एक ही तलवार रहती है, उसी प्रकार एक राज्य में एक ही प्रमुख-शिक्त रह सकती है, उसमें दूसरे का दुखल नहीं हो सकता। दूसरी प्रमुख-शिक्त के हस्तच्चे हो सकने का अर्थ यह होगा कि उस राज्य की प्रमुख-शिक्त अपूर्ण या विभाजित है और यह अस्वाभाविक है।

राज्य की प्रभुत्व-शक्ति के पूर्णाधिकारी होने के सम्बन्ध में लेखकों में बड़ा मतमेद रहा है। प्रोफ़ेसर वर्गत के इस कथन का ख़ूब विरोध हुआ है कि मैं व्यक्ति या व्यक्ति-समूहों पर राज्य की प्रभुत्व-शक्ति को अपरिमित, पूर्ण और व्यापक मानता हूं। परन्तु भली-भीति विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाया। कि इसमें विरोध करने योग्य कोई बात नहीं है। राज्य मनुष्यों का संगठित समाज है, उसकी उत्यक्ति ही तब होती है, जब उसके ज्रेत्र के व्यक्ति राज्य का नियंत्रण मानते हों और उसकी आजाओं अर्थात् कानूनों का पालन करते हों। राज्य का अस्तिस्व तभी तक है, जबतक कि व्यक्ति उसके

<sup>\*</sup>प्राय: राज्य अन्तर्राष्ट्रीय नियमों, समस्तीतों, संधियों और क़ानूनों के अनुसार कार्य करता है। पर इससे जसकी प्रभुत-चिक्त में अन्तर नहीं आता। कारण कि वह अन्तर्जातीय नियमों आदि का विचार स्टेच्छा से, अपने तथा अन्य राज्यों के हित की दृष्टि से, करता है।

अनुवर्ती हैं। इस प्रसंग में सुप्रसिद्ध अंगरेज नीतिज जान-आस्टिन का का कथन है कि यदि कोई निश्चित और समर्थ व्यक्ति (या व्यक्ति-समृह) ऐसा हो, जो किसी के भी अधीन न होते हुए अपनी आजा समाज के अधिकांश भाग पर चलाता हो तो वह व्यक्ति (या व्यक्ति-समृह) उस समाज में प्रभु है, और वह समाज राजनैतिक और स्वतंत्र समाज है।

प्रभुत्व-शक्ति के सिद्धान्त की श्रालोचना—
प्रभुत्व-शक्ति के सिद्धान्त पर अनेक आलोचनाएँ हुई हैं। कुछ विद्यानों
का मत है कि राज्य को लोगों के वैयक्तिक धर्म तथा जीवन में हस्तचेप
करने का अधिकार नहीं। परन्तु वैयक्तिक धर्म श्रीर जीवन का चेत्र क्या
हो, जिसमें राज्य हस्तचेप न कर सके, इसका निर्णय भी तो जनता की
बहु-सम्मति से होता है। इस प्रकार प्रमुत्व-शक्ति का प्रतिबन्ध-रिहत
होना एवं पूर्वोक्त आचेप का महत्व-हीन होना स्पष्ट है।

प्रभुत्व-शाकि पर विशेष विचारणीय श्राचेप सर हेनरी मेन का है। यह महाशय भारतवर्ष में सात वर्ष तक सरकार के क्रान्त-सदस्य रहे थे। इन्होंने श्रनुभव किया कि प्राचीनकाल में भारतवर्ष श्रादि पूर्वीय राज्यों में क्रान्त बनाने का भाव नहीं रहा है। प्राचीन प्रथा श्रोर नियम के श्रनुसार ही शासन होता रहा। स्वेच्छाचारी शासक भी मनमाने नये क्रान्त न बनाते थे। इस प्रकार यहाँ प्रभुत्व-शिक ऐसी श्रयिरिमत कभी नहीं हुई कि वह प्राचीनप्रथाश्रों और प्राचीन-नियमों की श्रवहेलना करे वरन् वह तो सदैव इनके द्वारा परिमित रही है। यह बात कुछ श्रंशों में श्राधुनिक पाश्चात्य देशों के सम्बन्धमें भी चितार्थ होती है।

इस दृष्टि से मेन ने यह प्रतिपादन किया कि प्रभुत्व-शक्ति को अपरिमित या प्रतिबन्ध-रहित नहीं कहा जा सकता।

इस विषय में कुछ राजनीतिशों का कथन है कि प्रशुख-शक्ति का छिद्धान्त आधुनिक राज्यों के सम्बन्ध में ही चरितार्थ होता है। अन्य लेखकों ने प्राचीन और मध्य-कालीन राज्यों पर भी प्रमुख-शक्ति का छिद्धान्त लगाने, और सध्य ही सर हेनरी मेन द्वारा किये हुए पूर्वों के आचेप से बचने के लिए राज्य और कान्त का अर्थ व्यापक कर दिया है। वे क़ान्त के अन्तर्गत समाज के उस आचार विचार को भी सम्मिलित करते हैं जिसको राज्य ने मान्य करके नियम का स्वरूप प्रदान कर दिया है।

राज्य की प्रभुत्व-शाक्ति कहाँ होती है ? — प्रत्येक राज्य
में ऐसी शक्ति होती है जो सर्वोपिर या सर्वोच्च होती है, पर वह शक्ति
कहाँ पायी जाती है ? उसका निवास-स्थान कहाँ है ? इस विषय पर
विचार करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य का उदाहरण लें। इंगलैंड का
उदाहरण सहज ही समक्त में आ सकता है। यद्यपि यहाँ कान्त से
बादशाह समस्त शक्ति का स्रोत है, वह सब कार्य अपने प्रधानमंत्री के
परामशं से करता है। प्रधानमंत्री को अन्य मंत्रियों का सहयोग प्राप्त
होता है। और, सब मंत्री ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
इस प्रकार पार्लिमेंट को ही कान्ती प्रभुताप्राप्त है। पार्लिमेंट का
पारिभाषिक अर्थ बादशाह के आतिरिक्त सरदार-समा और प्रतिनिधि-समा
है। जिस क़ान्त को वह बनाती है, वह वैच होता है; किसी न्यायालय
में उसके औविस्थ या न्यायानुकुलता का प्रश्न नहीं उठ सकता; परम्परा

रिवाज या पुराने क्षानून या अधिकार पत्र उस प्रयोग में वाधक नहीं हो सकते । कोई संस्था उसे रह वा संशोधित नहीं कर सकती। किसी नागरिक का कोई ऐसा अधिकार नहीं है, जिसे पार्लिमेंट रह न कर सके।

श्रच्छा, संयुक्त-राज्य-श्रमरीका में प्रभुत्व-शक्ति का निवास कहाँ है ? यहाँ प्रभुत्न शक्ति के निवास-स्थान की बात कुछ पेचीदा है। यहाँ की भिन्न-भिन्न रियासतों की प्रबन्धक तथा व्यवस्थापक (नियामक) शक्तियाँ परिमित हैं। इसी प्रकार संघ सरकार के राष्ट्रपति तथा काँग्रेस में से प्रत्येक की, तथा सम्मिलित रूप से दोनों की, शक्तियाँ भी परिमित हैं। ब्रिटिश पार्लिभेंट की तरह अमरीका की कांग्रेस को मनचाहा क़ानून बनाने का श्रिधिकार नहीं है। न्यायालय में संघ सरकार तथा प्रत्येक रियासत के बनाये क़ानून की न्यायानुकूलता पर विचार हो सकता है, श्रीर श्रगर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उक्त कानून श्रमरीका के शासन-विधान के विपरीत है तो वह उसे रह कर सकता है। परन्तु इससे यही तो अभिप्राय: निकला कि अमरीका में कांग्रेस, राष्ट्रपति अथवा (अमरीका की) रियासतों में से किसी एक को प्रभुत्व-शक्ति प्राप्त नहीं है। मुख्य अधिकारी कोई और ही है। यहाँ प्रभुत्व-शक्ति उस संस्था के पास है जिसे मनचाहा क़ानून बनाने का - अर्थात् अमरीका के शासन-विधान का संशोधन करने का कानूनी अधिकार है। \* इस \*काँग्रेस के दो-तिहाई सदस्य, या विविध रियासतों के तीन-चौथाई व्यवस्थापकों

<sup>\*</sup>काँग्रेस के दो-तिहाई सदस्य, या विशिष रियासतों के तीन-चौषाई व्यवस्थापकों द्वारा अनुमोदित विशेष सभा के सदस्य, श्रमरीका के शासन-विधान को बदल सकते हैं।

संस्था के बनाये नियमों पर न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। इसके अधिवेशन केवल विशेष दशाओं में ही होते हैं। तथापि सिद्धान्तत: इसका अस्तिस्य है।

राजनैतिक प्रभुत्व-शक्ति श्रीर जनता — कुछ लेखकों के विचार से प्रभुत्व-शक्ति की एक कल्पना कान्त्रती है और दूसरी राजनैतिक । कान्त्रनी प्रभुत्व-शक्ति वह है जिसका श्रत्तिस्व केवल कान्त्र की हथ्टि से हो, राजनैतिक प्रभुता का सम्बन्ध दैनिक श्रर्थात् व्यव-हारिक राजनीति से होता है। स्वेच्छाचारी या श्रान्यंत्रित राज्यों में राजा में प्रभुत्व-शक्ति मानी जाती है, कान्न से वही सर्वे-सर्वा, कर्ता-धर्ता है। परन्तु बहुधा वह कुछ विशेष कार्य नहीं करता, करने-धरनेवाले तो उसके मंत्री श्रादि होते हैं, वास्तविक या राजनैतिक प्रभुत्व हर्न्हीं का होता है। कहीं कहीं पुरोहित, सेनापति, पूँजीपति श्रादि राज्य के वास्तविक (राजनैतिक) प्रभु होते हैं, कहने-सुनने को (क्रान्त्रन से) प्रभुत्य राजा श्रादि का रहता है।

फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के बाद यह विचार फैला कि राजनैतिक प्रभुत्व जनता के हाथ में है, जनता ही समस्त अधिकार और सचा का स्रोत है। जनता ही राज्य को बनाती है, और एक विशेष प्रकार की शासन-पद्धित प्रचलित करती है, वही (जनता) जब चाहे शासकों को पदच्युत कर सकती है, शासन-पद्धित का स्वरूप बदल सकती है। प्रजा-तन्त्र राज्यों में जनता अपने ज्यवस्थापकों (नियामकों) को, और कहीं-कहीं अपने शासकों का चुनती है। निर्धारित अवधि के परचात् इन ज्यवस्थापकों और शासकों का नया निर्वाचन होता है। कपर कहा गया है कि इंगलैंड में प्रमुत्व-शक्ति ब्रिटिश पार्लिमेंट के हाथ में है। वहाँ केवल कानूनी प्रभुता का आशय लिया जाना चाहिए। राजनैतिक प्रभुता तो वहाँ जनता की ही समफनी होगी। वात यह है कि पालिमेंट के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, वे जनता के विचारों और इच्छाओं की अवहेलना नहीं कर सकते। उन्हें वही कानून बनाने का विचार करना पड़ता है, जिसे, उनकी समफ से, जनता का प्रभावशाली भाग चाहता है। वे अपनी पच के समर्थन में जनता की इच्छा की ही बात कहते हैं।

यहाँ हमने इंगलैंड के सम्बन्ध में विचार किया है। यह एक वैध राजतंत्र है। अन्य वैध राजतंत्र या प्रजातंत्र राज्यों के विषय में भी यही वात (प्रभुत्व-शक्ति का जनता में होना) सहज ही समक में आ सकती है। परन्तु अवैध राजनंत्र में यह वात कुछ अस्पष्ट रहती है। परन्तु अवैध राजनंत्र में यह वात कुछ अस्पष्ट रहती है। वहाँ राजा ही कान्त बनाता है और वही उसका पालन कराता है इस प्रकार वही व्यवस्थापक और शासक होता है। यही नहीं, उसके वारे में तो यह कहावत ठीक ही है कि 'राजा करे सो न्याय'। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा में ही प्रभुत्व-शक्ति रहती है। परन्तु इस सम्बन्ध में विचार करना होगा कि उपर्युक्त राजा मी प्राय: किसी निक्ती मित्र, मंत्री, सेनापति, पुरोहित आदि से विचार-विनिमय करता है, सलाह लेता है, चाहे वह नियमित रूप में न हो। प्राचीन भारत में जबकि एक तंत्र राज-पडति बहुत प्रचलित थी, राजा स्वयं-कान्तन हीं बनाते थे, वरन् धर्मशास्त्रों में विणित कान्त्नों के अनुसार शासन करते थे। नये क़ान्त बनाने, या क़ान्त्नों की व्याख्या करने का काम

विद्वान ब्राह्मणों श्रादि का था, और ये लोग जनता के भाषों, विचारों तथा उसकी श्रावश्यताओं का यथेष्ट ध्यान रखते थे। इस प्रकार एक-तंत्र राज्य में भी प्रमुख-शक्ति का निवास-स्थान अन्ततः जनता में ही होना सिद्ध होता है।\*

एक विद्वान का कथन है कि 'प्रभुत्व उसीका होता है, जो शिक्तशाली हैं। जो आजा का पालन करा चके और राज्य को नियंत्रित रखे, उसी को राज्य का प्रभु समक्ष्मना चाहिए। यदि हम जनता को प्रभुत्व-शक्ति सम्पन्न मानें तो क्या समस्त जनता श्राक्तशाली होती हैं ? जनता में तो बालक, बूढ़े, स्त्रियाँ और रोगी भी होते हैं। फिर संगठित तथा मियंत्रित जनता और असंगठित तथा अनियंत्रित जनता में भी बहुत अन्तर है।

क्या जनता के राजनैतिक प्रभुत्व का अर्थ निर्वाचकों की प्रभुत्व-शक्ति समभा जाय ? अनेक राज्यों में निर्वाचक कुल जनता में से आधि सेलेकर पंचमांश या इससे भी कम होते हैं। क्या इन्हें ही जनता समभा जाय ? परन्तु ये तो निर्धारित समय पर केवल प्रतिनिधियों का जुनाव करते हैं, और कुछ नहीं करते। फिर इन्हें प्रभुत्व-शक्ति-सम्पन्न कैसे माना जाय ? जिन राज्यों में, किसी विशेष विषय पर, अथवा कोई विशेष नियम बनाने के लिए, निर्वाचकों का मत लोने की पद्धति है.

<sup>\*</sup>जान आस्टिन का मत है कि अभुत्व-शक्ति ऐसे ख़ास व्यक्ति या व्यक्ति-समृह के हाथ में रहती है, जो निश्चित या प्रत्यच हो। परन्तु जनता में यह बात नहीं डोती। जनता का क्षोई निश्चित स्वरूप नहीं हैं, कोई खास व्यक्ति या व्यक्ति-समृह अपने आपको वास्तव में जनता नहीं कह सकता।

वहाँ उस सीमा तक अवश्य ही शासनं कार्य में उनका कुछ विशेष अधिकार माना जा सकता है; परन्तु स्मरण रहे कि अधिकांश निर्याचकों पर उनके सम्बन्धियों तथा पैसेवालों आदि का इतना प्रभाव पड़ता है कि वे अपने स्वतंत्र मत का उपयोग बहुत कम करने पाते हैं। इस प्रकार निर्याचकों को भी प्रमुख का आधार मानना कहाँ तक ठीक है ?

अच्छा अब प्रतिनिधियों की बात लें। आजकल प्रतिनिधि-निर्वाचन कार्य बहुत कष्ट और व्यय-साध्य है। अधिकाँश स्थानों में या तो धनी-मानी व्यक्ति प्रतिनिधि चुने जाते हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनको धनी-मानियों का समर्थन प्राप्त हो। फिर दलबनदी का युग ठहरा। जिस दल का व्यवस्थापक सभा में बहुमत होता है, वही दल मंत्रि मंडल बनाने में सफल होता है, शासन-सूत्र उसी के हाथ में रहता है। अन्य दलों में जो सब से बलवान होता है, वह इस बात की प्रतीक्षा में रहता है कि कव उसके लिए अनुकूल समय आवे और कब उसका बहुमत बन सके। हिसाब लगाने पर मालूम हो सकता है कि बहुधा पदारूढ़ दल वास्तव में जनता के बहुत थोड़े भाग का ही प्रतिनिधित्व करता है। जो लोग निर्वाचन-कार्य में, आर्थिक वाधाओं के कारण सफल नहीं होते, अथवा प्रतिनिधि निर्वाचित हो जाने पर भी दलवन्दी में अनुराग नहीं रखते, उनकी शासन-कार्य में कुछ नहीं चलती। फिर भी आधुनिक प्रतिनिध्यात्मक शासन को जनतंत्र या जनता का ही राज्य कहा जाता है। बात यह है कि जनता को शासन-कार्य में भागीदार बनाने का श्रभी कोई इससे बेइतर तरीका मालूम नहीं हो सका है। इस सम्बन्ध में प्रवस्त चल रहा है। सम्मव है, धीरे-धीरे इस दिशा में कुछ सुधार हो और कालान्तर में, शासन में अधिकाधिक जनता की शक्ति का उपयोग हो। अस्तु, चाहे निर्वाचन-पद्धित और दल-निर्माण आदि में सुधारों को कितनी ही आवश्यकता हो, यह तो स्वीकार करना ही होता है कि राज-सत्ता या प्रभुत्व-शक्ति का निवास, और किसी की अपेक्षा जनता में ही अधिक है।

विशेष वक्तव्य — यहाँ यह प्रश्न भी उठ सकता है कि जब जनता में प्रभुत्व-शक्ति का निवास है तो वह शासकों का ग्रत्याचार क्यों सहती है। बात यह है कि जनता में अज्ञान होता है, उसे अपनी शक्ति का बोध नहीं होता, उसमें संगठन का अभाव होता है, वह अपने बल का यथेष्ट उपयोग करने की अत्युत्तम विधि नहीं जानती, उसके, भिन्न-भिन्न भागों में, विभाजित होने से ब्रौर उन भागों के श्रापस में लड़ने-भगड़ने से उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है तो राजाओं का जोर बढ़ जाता है, वह मनमाना शासन करते हैं। जनता को यह विचार ही नहीं होता कि राजा के कार्य का विरोध कर उसे सत्त्रथ पर लाने का प्रयत्न करे। तथापि उस दशा में भी ऐसे अपनेक उदाहरण मिलते हैं जब राजाओं का श्रत्याचार बहुत श्रधिक होने लगा और वह प्रजा की सहन-शक्ति को लौंघ गया, तो प्रजा में क्रमशः विद्रोह की भावना जाग्रत होगयी श्रीर वह यहाँ तक बढ़ी कि अन्ततः राजा को अपने अधिकार श्रीर पद से हाथ घोना पडा।

अस्तु, श्रवत्प्रत्येक सभ्य समाज में यह बात मानी जाती है कि

राजनैतिक प्रभुत्व का निवास जनतां में है, चाहे वह अपनी शाक्ति कुछ विशेष अधिकारियों को ही क्यों न देदे। अतः उन्नत समाजों में बिना विद्रोह के ही जनता शासन-पद्धति में आवश्यकता- नुसार परिवर्तन और संशोधन कर खेती है। हाँ, प्रभुत्व-शक्ति की हिण्ट से संसार में वास्तविक जनता का युग आने में अभी विजय है।



## बारहवाँ परिच्छेद राज्य श्रोर व्यक्ति

0/8000 -

क्षित्रकुले परिच्छेद में यह बताया गया है कि राज्य की प्रभुत्व-शक्ति व्यपरिमित, निर्वाच श्रीर पूर्ण होती है। तो क्या राज्य में व्यक्ति या नागरिक की कोई स्वतंत्रता नहीं होती? क्या प्रभुत्व-शक्ति के साथ व्यक्ति-स्वातंत्र्य का सामंजस्य नहीं है?

क्या राज्य की उत्पत्ति से पूर्व मनुष्य स्वतंत्र था १प्रायः यह समभा जाता है कि प्रारम्भिक श्रवस्था में, जब राज्य का
प्राष्ट्रभीव नहीं हुआ था, मनुष्य प्राकृतिक या नैसर्गिक जीवन व्यतीत
करता था, तो वह सर्वथा स्वतंत्र था; जो जी में श्राता वह करता और
जहाँ इच्छा होती, वहाँ जाता। राज्य की उत्पत्ति के बाद मनुष्य के
स्वच्छन्द जीवन में वाधा उपस्थित हो गयी। उसके कार्यों पर नियंत्रख
होने लगा। अब वह अपनी मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता, राज्य
से उसकी स्वच्छन्दता विज्ञत होगयी। इस कथन में कहां तक सचाई
है १ क्या वास्तव में, राज्य की उत्पत्ति के पूर्व मनुष्य स्वतंत्र जीवन
व्यतीत करता था १

उस श्रवस्था की कल्पना करो, जब मनुष्य पर किसी प्रकार का नियंत्रया न हो। मोहन के मन में श्राया, उसने गोविन्द की कोई चीज़ उठाली, सोहन को पीटा श्रीर यमुना को श्रपशब्द कहा। इस दशा में मोहन बलवान है, वह स्वच्छुन्दता का व्यवहार कर रहा है। श्रव यदि केवल उसी की हिस्ट से विचार करना हो तो कहा जा सकता है कि उस समय स्वतंत्रता थी। परन्तु मनुष्य श्रकेला नहीं रहता, वह समाज में रहता है, श्रीर हमें समाज की हिस्ट से ही विचार करना है।

सामाजिक जीवन में वैयक्तिक स्वतंत्रता—उपर्युक्त उदा-हरण में मोहन की स्वतंत्रता का अर्थ गोविन्द, सोहन और यमुना की स्वतंत्रता का अपहरण है। इसी प्रकार, अन्य उदाहरण लेकर यह दर्शाया जा सकता है कि यदि मोहन बीस आदिमियों को मंडली में सबसे बलवान है, और अपनी स्वतंत्रता के उपभोग में सब को कष्ट पहुँचाता है, तो समाज की दृष्टि से यहाँ स्वतंत्रता का अभाव दी है। यदि मोहन अकेला रहता तो वह चाहे जहाँ जाता, और चाहे जो वस्तु लेता, वह अपनी प्राकृतिक या नैसिंगिक स्वतंत्रता का पूर्ण उपयोग कर सकता या। परन्तु यह बात तो है नहीं, वह समाज में रहता है। और, समाज में व्यक्तियों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं रह सकती। आज दूसरे लोगों को मोहन के विरुद्ध शिकायत है, कल ऐसा अवसर आ सकता है कि कोई मोहन को सताने लगे, तब मोहन को उसके विरुद्ध शिकायत होगी।

निदान, समाज में व्यक्तियों की सुख-शान्ति और वैयक्तिक स्वतंत्रता अभीष्ट है तो मोहन और उसके जैसे और भी सब व्यक्तियों के उन कार्यों का नियंत्रण करना होगा, जिनसे दूसरों को हानि होती है, या कष्ट पहुँचता है। यदि यह नियंत्रण करने वाली सत्ता अपूर्ण हुई, उसे अपने अधिकार के उपयोग करने में कुछ वाधा रही तो उसी सीमा तक वह समाज में व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रच्चा करने में असमर्थ रहेगी। इस प्रकार व्यक्ति-स्वातंत्र्य के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि कोई शक्ति ऐसी हो जिसका सब व्यक्तियों पर अपरिमित, निर्वाध और पूर्ण नियंत्रण हो। जब राज्य का निर्माण व्यक्तियों की जान-माल की सुरक्षा आदि के लिए किया जाता है तो राज्य की शक्ति अवश्य ही अपरिमित, निर्वाध और पूर्ण होनी चाहिए। किसी नागरिक का राज्य के विरुद्ध अधिकार नहीं माना जा सकता, बिना मेद-माव के सभी नागरिकों पर राज्य की पूर्ण सत्ता होनी चाहिए।

अराजकता की दशा में कुछ व्यक्ति-विशेष मनमाना कार्य करते हैं, दूसरों के कार्य-व्यवहार में हस्तचेष करते और उन्हें हानि या स्रति पहुँचाते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी होता है कि किसी चीज़ को सभी आदमी लेना चाहते हैं। इससे आपस में कमाड़ा होता है, मार-पीट की नौवत आती है और अनेक व्यक्ति हताहत हो जाते हैं; भावी कलह की नीव पड़ जाती है, समाज छिन्न-भिन्न हो जाता है। इसलिए समाज की दृष्टि से, अधिकांश व्यक्तियों के विचार से, अराजकता अवांछ्तीय है। राज्य का निर्माण करके, समाज के व्यक्ति मनमाने कार्य करने या मनचाही चीज़ प्राप्त करने के अधिकार पर राज्य का नियंत्रण स्वीकार करते हैं। इस प्रकार राज्य के प्रादुर्भाव से व्यक्तियों के अधिकार सीमित हो जाते हैं।

स्मरण रहे कि वास्तव में स्वतंत्रता और वात है तथा स्वच्छन्दता

या उच्छङ्खतता श्रीर बात । दोनों को एक समभना भयंकर भूल है। दोनों में ज़मीन आसमान का अन्तर है। स्वच्छन्दता का आशय, बिना किसी व्यक्ति या संस्था का लिहाज किये मनमाना कार्य करने का है। स्वच्छन्द व्यक्ति किसी के सुख-दुख या हानि-लाभ का विचार नहीं करते। यह समाज के लिए श्रहितकर है, बहुत अनिष्टकर है। इसी प्रकार यदि स्वतंत्रता का अर्थ विना किसी भी प्रकार की वाधा के, जो जी में आये, वह करने का लिया जाय. तो ऐसी स्वतंत्रता सम्भव या व्यवहारिक नहीं है। समाज में एक-से-एक श्राधिक बलवान हैं, इस प्रकार एक की स्वतंत्रता में दूसरा बाधक हो सकता है, दूसरे की स्वतंत्रता में तीसरा बाधक हो सकता है। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहेगा, यहाँ तक कि अन्त में एक ही व्यक्ति ऐसा रहेगा, जिसकी स्वतंत्रता में कोई अन्य व्यक्ति बाधक न हो सके । पर उसकी स्वतंत्रता में भी कोई अन्य दो या अधिक व्यक्ति मिलकर बाधक हो सकते हैं। इस प्रकार किसी की भी स्वतंत्रता सर्वथा निर्वाध नहीं हो सकती।

इंससे स्पष्ट है कि ऐसी निर्वाध और पूर्य स्वतन्त्रता सब व्यक्तियों को एक-साथ एक ही समय में नहीं हो सकती। ऐसी स्वतन्त्रता न राज्य के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, और न उसके विना ही। अतः स्वतन्त्रता का अर्थ दूसरों को कम-से-कम हानि पहुँचाते हुए अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकने का लिया जाता है। समाज में कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में वहाँ तक ही स्वतन्त्र रह सकता है, जहाँ तक कि वह दूसरों की स्वतन्त्रता में बाधा उपस्थित न करें। एक की

स्वतन्त्रता का आशाय, दूबरों की स्वतन्त्रता पर आशात पहुँचाना नहीं है। वह स्वतन्त्रता ही क्या हुई जो सब नागरिकों के लिए समान रूप से न हो।

इरवर्ट स्पेन्सर ने बहुत ठीक कहा है कि एक आदमी अपनी इच्छानुसार कार्य करने में स्वतन्त्र है, वशतें कि वह किसी दूसरे आदमी की वैसी स्वतंत्रता में बाधक न हो। अथवा हम यों भी कह सकते हैं कि मनुष्य को वैसा कार्य करने की स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिए, जैसे कार्य की स्वतन्त्रता वह दूसरों को देने को तैयार नहीं है। उदाहरखावत् में नहीं चाहता कि कोई मेरा माल चुरावे, मुक्ते मारे-पीटे या गाली दे, तो मुक्ते भी ऐसी स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती कि में किसी दूसरे का माल चुराऊँ, किसी को मारू या अपराव्द कहूँ। यदि स्वतन्त्रता की यह मर्यादा न रहेगी तो समाज का जीवन कितना संकटमय हो जायगा, यह स्पष्ट हो है।

समाज में स्वतन्त्रता की मर्यादा रखने के लिए, 'जिसकी लाठी उसकी मेंस' न होने देने के लिए, यह आवश्यक है कि मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार की सुविधा के लिए कुछ नियम या क़ान्न रहें, जिनका सव व्यक्ति पालन करें। क़ान्न का उद्देश्य यह होता है कि मनुष्य सुख-शान्ति का जीवन व्यतित करे, परन्तु उसके किसी कार्य-व्यवहार में दूसरों की हानि, असुविधा या कष्ट आदि न हो। साधारणतया आदमी क़ान्न को स्वतन्त्रता में वाधक समभा करते हैं। वे यह नहीं सोचते कि क़ान्न और स्वतन्त्रता का परस्पर धिनष्ट सम्बन्ध है। वे तो इन्हें सर्वथा वे-मेल मानते हैं। उनका

कथन है कि जहां कान्त होगा, वहाँ स्वतन्त्रता नहीं रह सकती। परन्तु विचार करने पर यह जात हो सकता है कि इस कथन में कुछ सार नहीं है। उत्तर उदाहरण द्वारा यह बताया जा जुका है कि सर्वया अमर्यादित स्वतन्त्रता केवल उसी दशा में सम्भव है, जब अकेले एक ही व्यक्ति की बात हो। समाज में, जहाँ अनेक आदमी मिल जुलकर पास-पास रहते हैं, वैसी स्वतन्त्रता व्यवहारिक नहीं है, हितकर भी नहीं है। राज्य में नागरिकों को वही स्वतन्त्रता रहती है, जो सब के लिए सम्भव होती है। इसी स्वतन्त्रता का क़ानून द्वारा अनुमोदन होता है; इसी की रक्षा क़ानून करता है।

श्रव यह श्रव्ही तरह ध्यान में श्रा सकता है कि वास्तविक श्रर्थांत् व्यवहारिक स्वतन्त्रता का राज्य की नियन्त्रक शक्ति से कोई विरोध नहीं है। सुभे तूचरे व्यक्तियों के इस्तच्चेप से सुक्ति तभी मिल सकती है, जब उस इस्तच्चेप को बल-पूर्वक रोक सकनेवाली शक्ति का श्रस्तव्य हो। यह शक्ति राज्य में होती है। नागरिक अपने कार्य में दूसरों के इस्तच्चेप श्रीर वाधाओं से बचना चाहते हैं तो इसका उपाय यही है कि वे राज्य की सत्ता को अपरिमित, निर्वाध श्रीर स्वतन्त्र माने। यही बात राज्य की प्रमुख-शक्ति के खिद्धान्त में निहित है। नागरिकों को व्यवहारिक स्वतन्त्रता का उपभोग करने के लिए राज्य की प्रमुख-शक्ति मान्य करनी होती है।

वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा—नागरिको की वैयक्तिक स्वतंत्रता पर निम्नलिखित दो तरह से आषात पहुँचने की सम्भावना हुआ करती है:—

- (१) जबिक एक नागरिक (व्यक्ति या व्यक्ति-समूह) के कार्य-व्यवहार में दूखरा नागरिक (व्यक्ति या व्यक्ति-समूह) अनुचित हस्तच्चेप करता है; अर्थात् जब नागरिकों का आपस में ही भगवा़ होता है।
- (२) जबिक सरकार (सरकारी कर्मचारी) किसी नागरिक के अधिकार को अपदरण करना चाहती है; अर्थात् जब नागरिक का सरकार से विरोध हो।

दोनों दशाओं में राज्य नागरिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जब दो नागरिकों का पारस्परिक फराड़ा होता है तो यह निर्णय करना होता है कानून की हिण्ट से किसका पक्ष उचित है और किसका अनुचित । इसके लिए राज्य में स्थान-स्थान पर दीवानी तथा क्रीजदारी आदि के सरकारी न्यायालय स्थापित रहते हैं। छोटे न्यायालयों के क्रीडलों की अपील बड़े न्यायालयों में हो सकती है, जिससे यदि यह आशंका हो कि निचले न्यायालय में निर्णय ठीक नहीं हुआ, तो उसका पुनर्विचार या संशोधन हो सके।

सरकार (अथवा उसके किसी अधिकारी) को भी यह अधिकार नहीं है कि नागरिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता का अपहरण करें। उन्नत राज्यों में ऐसी व्यवस्था रहती है कि यदि सरकार नागरिकों के अधिकारों में इस्तच्चेप करें तो वे अपनी रक्षा कर सकें। शासन-पद्धति की कुछ धाराएँ इसी उद्देश्य से बनायी जाती हैं; क्योंकि शासन-पद्धति में संशोधन तथा परिवर्तन करने का अधिकार नागरिकों (अर्थात् उनके प्रतिनिधियों) को ही होता है, अतः जब ऐसा प्रतीत होता है कि

वर्तमान धाराएँ नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो उनमें श्रावश्यक परिवर्तन या परिवर्द्धन कर दिया जाता है। इसलिए अधिकारियों को सहसा यह साहस नहीं होता कि नागरिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का आधात करें। हाँ, जिन राज्यों में व्यवस्थापक सभाएँ यथेष्ट अधिकार-सम्पन्न नहीं है अर्थात जहाँ नागरिकों को शासन-पद्धति में श्रावश्यक परिवर्तन श्रादि करने का अधिकार नहीं है और जहाँ न्यायालय भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं, वहाँ सरकार द्वारा वैयक्तिक स्वतंत्रता पर आघात होने की आशंका बनी रहती है। इंगलैंड में पार्लिमेंट को शासन-पद्धति सम्बन्धी पूर्ण स्वतंत्रता है, वह जब चाहे उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकती है। उसने नागरिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता सम्बन्धी कई क्रानून बना रखे हैं। इसके अतिरिक्त, इंगलैंड में वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा में वहाँ के न्यायालयों का भी बड़ा भाग है। वे उपर्युक्त कानूनों की आलो-चना तथा व्याख्या बड़ी उदारता से करते रहते हैं। जब कोई स्वेच्छाचारी अधिकारी —चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो —उक्त कानूनों की श्रवहेलना करता है, तो उसे पर्याप्त दंड दिया जाता है । बहत समय से वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा होते रहने से, अब तो वहाँ उसकी परम्परा ही बन गयी है। नागरिक उसका तनिक भी अपहरख सहन नहीं कर सकते।

श्रमरीका में, शासन-विधान में ही वैयक्तिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की व्यवस्था है। कोई राज्य उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। पुनः वहाँ संघ न्यायालय है, जो व्यवस्थापक समा से भी ऊपर है। यदि वहाँ कोई क़ान्त शासन-विधानः को भावना के विरुद्ध वन जाय तो संघ-न्यायालय उसे तुरन्त रह्ध कर सकता है। अस्तु, इंगलैंड, अमरीका आदि में वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा की विधि कुछ भिन होते हुए भी नागरिकों को प्राय: समान रूप से ही स्वतंत्रता प्राप्त है। योरप अमरीका में राज्य-नियम स्पष्ट तथा सुनिश्चित हैं, उनका सम्यक् पालन किया जाता है और सब नागरिक समान सममें जाते हैं। इससे वहां वैयक्तिक स्वतंत्रता पूर्णत: सुरक्षित है।

राज्य का सावयव सिद्धान्त — राज्य और व्यक्ति के पारस्वरिक सम्बन्ध को समभित के प्रसंग में राज्य का सावयव सिद्धान्त भी बहुत विचारणीय है। इस सिद्धान्त के समर्थकों का मत है कि मनुष्य एक राजनैतिक प्राणी है, राज्य और मनुष्य में बहुत कुळ समानता है। राज्य एक राजनैतिक संस्था है। दोनों शरीरचारी हैं। मनुष्य के शरीर के रक्त-विन्दुओं (Cells) का जो सम्बन्ध शरीर के साथ है, वहीं सम्बन्ध मनुष्यों का राज्य के साथ है। जिस प्रकार शरीर के किसी अंग को आधात पहुँचने से समस्त शरीर पीड़ा का अनुभन करता है, उसी प्रकार (वास्तविक) राज्य को भी अपने किसी नागरिक के पीड़ित होने पर कष्ट होता है। मनुष्यों की ही तरह राज्य उत्पन्न होता, बढ़ता और अन्त में नष्ट होता है। मनुष्यों की ही तरह राज्य उत्पन्न होता, बढ़ता और अन्त में नष्ट होता है। मनुष्यों की सीति राज्य के विविध अंग अपना-अपना कार्य करते हैं। राज्य मनुष्य का विराट-स्वरूप है। भिन्न-भिन्न लेखकों ने मानव शरीर के साथ राज्य की तुलना बहुत आवर्षक ढंग से की है। एक ने मनुष्य के सिर की तुलना राज्य की सर्वोंच सक्त है। एक ने मनुष्य के सिर की तुलना राज्य की सर्वोंच सक्त

से, मित्तिष्क की राज्य के कानून और प्रथाओं से, इच्छाओं की जजों और मिलस्ट्रेटों से, मुंइ और पेट की न्यापार, खेती और उद्योग घंघों से, तथा रक्त की सार्वजनिक कोष से तुलना की है। इससे इस सिद्धान्त का मान सहज ही समक्त में आ सकता है।

अब तिनक यह भी विचार करें कि इस के विपत्त में क्या कहा जाता है। इस सिद्धान्त के विरोधियों की सुख्य बातें ये हैं:—

(क) शरीर में रक्त विन्दुओं की स्वतंत्र इच्छा या कार्य-शाकि नहीं है; वे शरीर के साथ रहने की दशा में, उसकी किया में सहायक अवस्य हैं, पर शरीर से प्रथक् होने पर उनका उपयोग नहीं -रहता। इसके विपरीत मतुष्य में स्वतंत्र इच्छा या कार्य-शक्ति है, चाहे -यह राज्य में रहे या अलग।

(ख) मनुष्य चेतन प्राणी है, उसका जन्म, विकास और मृत्यु होती है। उसके शरीर के साथ ही उसके भिन्न-भिन्न अंगों की वृद्धि होती हैं; परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि राष्य की वृद्धि के साथ उसके अंग-भूत मनुष्य की भी वृद्धि ही होती हो। बहुधा इसके विपरीत भी अनुभव में आता है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की भौति राज्य चेतन प्राणी नहीं है।

(ग) चेतन प्राची का विकास और विनाश स्वयं प्राकृतिक नियमों से होता रहता है, किसी दूसरे के आधार पर नहीं। परन्तु राज्य का प्रादुर्माव, विकास और विनाश मनुष्य के आश्रित है। मनुष्य जब चाहे उसमें आवश्यक परिवर्तन या परिवर्द्धन आदि कर सकता है।

दोनों पक्ष की बातों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि राज्य श्रीर व्यक्ति में कुछ समानता तो श्रवश्य है, पर वह समानता एक श्रॅश में ही है, पूर्ण रूप से नहीं । श्रस्तु, मुख्य प्रश्न तो यह है कि इस तलना से क्या निष्कर्ष निकाला जाता है। राज्य के सावयव-सिद्धान्त को स्वीकार करने से यह मानना होता है कि व्यक्ति का स्वतंत्र श्रस्तित्व नहीं है, वह जो कुछ है, समाज या राज्य का श्रंग होने से है। श्रत: व्यक्ति को चाहिए कि श्रवने-श्रापको राज्य के श्रपंश करदे श्रीर उसकी इच्छा या उद्देश्य की पूर्ति में लगा रहे। इस प्रकार राजनीति में व्यक्तिवाद का कोई स्थान नहीं रहता। परन्तु, जैसा कि ऊपर कहा गया है, राज्य श्रौर व्यक्ति में समानता पूर्ण रूप से नहीं है; कई बातें राज्य के सावयव-सिद्धान्त के विरुद्ध हैं। श्रतः राज्य श्रीर व्यक्ति की तुलना से जो निष्कर्ष निकाला जाता है, वहीं पूर्ण रूप से उचित नहीं है। राज्य और व्यक्ति एक दूसरे से पृथक या स्वतंत्र नहीं हैं, दोनों को एक दूसरे का सहयोग चाहिए । राज्य नागरिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा करे और व्यक्ति राज्य की प्रभुता को मान्य करे। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है: इसका विशेष विचार ऊपर हो ही चका है।

स्वतंत्रता का विशेष अर्थ--राज्य के नियंत्रण में प्राप्त होने-बाली वैयक्तिक-स्वतंत्रता को नागरिक स्वतंत्रता (सिविल लिबर्टी), कहते हैं। राजनैतिक साहित्य में 'स्वतंत्रता' शब्द का प्रयोग अन्य अर्थ में भी किया जाता है। उदाहरणार्थ इससे राज्य्रीय स्वतंत्रता का भाव ग्रहण किया जाता है। जब यह कहा जाता है कि भारतवर्ष स्वतंत्र नहीं है, यह देश स्वतंत्रता-प्राप्ति केलिए आन्दोलन कर रहा है, तो स्वतंत्रता का अर्थ राष्ट्रीय स्वतंत्रता होता है, जो प्रत्येक देश के लिए अस्यन्तः आवज्यक है।

पुनः जब हम यह कहते हैं कि श्रमरीका या इंगलैंड में स्वतंत्र सरकार है तो हमारा श्राशय ऐसी सरकार से होता है. जो जनता के मत से बनी है तथा उसके प्रति उत्तरदायी है, श्रीर क़ानून द्वारा स्थापित है। इन देशों की राजनैतिक परिस्थिति के दिगदर्शन के लिए इस उसे वैधानिक या विधानात्मक स्वतंत्रता कह सकते हैं। ऐतिहासिक प्रसंग में हम ऐसी सरकार को भी वैधानिक सरकार कह देते हैं. जिसके निर्माण या संगठन में राज्य के कछ ही आदिमियों ने भाग लिया था. सब ने नहीं | उदाहरणावत् इंगलैंड में मताधिकार का विस्तार तथा तत्सम्बन्धी सुधार प्रथम बार विशेषतया सन् १८३२ ई० में हुआ, उस से पूर्व वहाँ जनता के बहुत थोड़े व्यक्तियों को ही शासन-पद्धति निर्घारित करने का अवसर प्राप्त था। परन्तु चूँ कि वे थोड़े से व्यक्ति (मतदाता) भी जनता का प्रतिनिधित्व करते तथा लोगों को सरकार की ज्यादितयों से बचाने का प्रयत करते थे, इसिलए इंगलैंड की तत्कालीन राजनैतिक स्थिति को भी 'वैधानिक स्वतंत्रता' कहा जा सकता है। तथापि वास्तव में इस शब्द का प्रयोग हमें ऐसे देश के सम्बन्ध में ही करना चाहिए, जहाँ जनता अर्थात् सर्वसाधारण नागरिक श्रपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन करते हैं।

# तेरहवाँ परिच्छेद राज्यों के भेद

िक्कुले परिच्छेदों में राज्य-सम्यन्धी कुछ वातों का विचार किया गया है। अब इस यह विचार करेंगे कि राज्य कितने प्रकार के होते हैं, प्राचीन-काल में उनके कितने मेद किये जाते थे, और पीछे उस वर्गीकरण के विषय में लोगों का क्या मत हुआ। इस विषय की भी चर्चा की जायगी कि किस प्रकार के राज्य में क्या गुग्-दोष होते हैं।

नगर-राज्य खोर देश-राज्य — प्रत्येक राज्य में भूमि और जनता अनिवार्य रूप से होती हैं। क्या इनके आधार पर राज्यों का वर्गींकरण करना ठीक होगा? यह कहना कि इत्तरी जनता वाला इतना भू-भाग एक प्रकार का राज्य माना जाय, और उससे बड़ा दूसरे प्रकार का, शास्त्र की दिष्ट से ठीक नहीं जचता। तथापि भूमि और जनता

के विचार से राज्य के दो मेद किये जाते हैं, नगर-राज्य और देश-राज्य | नगर-राज्यों का उदाहरणा विशेषतया प्राचीन यूनान में मिलता है | वहाँ एक एक नगर का एक एक राज्य था | नगर के निवासियों को नागरिक कहा जाता था, और वे अपना शासन-प्रवन्ध करते थे | कालान्तर में वहाँ राज्य वड़े बड़े होने लगे, उनका च्रेत्र एक-एक देश तक होने लगा | इन्हें देश-राज्य कहा जाता है । एशिया में तो ऐसे राज्य चिरकाल से रहे हैं ।

राष्ट्र-राज्य — सोलहवीं शताब्दी से कई देश-राज्य राष्ट्र-राज्य वनने लगे । उस समय राष्ट्रीयता की लहर बड़े वेग से चलने लगी थी । किसी एक जाति या संस्कृति के आदमी जब अपने राज्य का निर्माण कर लेते हैं, तो उसे राष्ट्र कहा जाता है । राष्ट्रीयता के लिए एक निर्धारित भृमि का होना तो आवश्यक है ही, इसमें और भी कई बातें सहायक होती हैं, यथा जाति और भाषा की एकता, धर्म की एकता आदि । किन्तु सब से अधिक महत्व भावों या हृदयों की एकता का होता है, जिससे उस चेत्र के सब ब्राइमी परस्पर प्रेम श्रीर सहानुभृति से रहते हैं, और सम्मिलित रूप से अपनी उन्नति का प्रयत्न करते हैं। राष्ट्रीयता के श्राधार पर बने हुए राज्य राष्ट्र-राज्य कहलाते हैं । योरप में फ्रांस, जर्मनी, इटली, टर्की ब्रादि राज्यों का निर्माण इसी प्रकार हुआ। किन्तु अब तो कोई राज्य किसी विशेष राष्ट्रीयता के ही आदिमियोंवाला नहीं होता। प्रत्येकराज्य में भिन्न-भिन्न राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति रहते हैं; उन्नत राज्यों के व्यक्ति अपनी भिन्नता की बातें भुलाकर राज्य-कार्य में भली भाँति सहयोग प्रदान करते हैं। इसलिए

श्रव राष्ट्रीयता के श्रानुसार राज्यों का वर्गीकरण किया जाना निरर्थक है।

पुरोहित-राज्य श्रीर लौकिक राज्य-राज्यो का एक वर्गीकरण इस विचार से भी किया जाता है कि उसमें या तो धर्म-सम्बन्धी विषयों को प्रधानता दी जाती है, या सांसारिक विषयों की। पहले को परोहित राज्य और दसरे को लौकिक राज्य कहा जाता है। प्राचीन काल में पुरोहित-राज्य की बहुतायत थी। श्रादमी समक्रते थे कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है तथा राज्य को अपने चेत्र में विशेष धर्म के प्रचार का कार्य करना चाहिए। ऐसी अवस्था में राज्य में परोहितों श्रीर पंडितों का विशेष प्रभाव होना स्वभाविक ही था। पीछे क्रमश: ऐसे विचारों का हास होता गया। श्रव एक ही राज्य में भिन्न-भिन्न धर्मी के माननेवाले रहते हैं और यह श्रावश्यक समभा जाता है कि राज्य को लौकिक विषयों पर ही ध्यान देना चाहिए, श्रीर उसे पुरोहितों श्रादि के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। इस प्रकार श्रव पुरोहित-राज्य का प्राय: लोप ही हो गया है। श्रिधकाँश में लौकिक राज्य ही रह जाने से, राज्यों के इस वर्गीकरण में कुछ तत्व नहीं रहा ।

होती है। अरस्तू ने राज्यों के तीन मेदं किये थे:-

१—राजतंत्र; एक व्यक्ति द्वारा शासन (Monarchy)

र—उच्च-जन-तंत्र; कुछ व्यक्तियों द्वारा शासन (Aristocracy)

३—प्रजातंत्र; बहुजन प्रजा द्वारा शासन (Polity)

अपस्त् का कथन है कि राज्यों के उपयु क नाम उसी दशा में प्रयुक्त होने चाहिए, जब शासन-कार्य लोक-हित की हिन्द से हो। इसके विपरीत, जब शासक स्वार्थ भाव से शासन करें, लोक-हित की परवाह न करें, तो राज्यों का स्वरूप विकृत हो जाता है। विकृत दशा में उपयु क भेदों का नाम क्रमशः इस प्रकार होना चाहिए:—

हितकर स्वरूप विकृत स्वरूप राजतंत्र स्वेच्छाचारी तंत्र (Tyranny) उच्च-जन-तंत्र कुलीन या धनी तंत्र (Oligarchy) प्रजा-तंत्र फुन्ड-तंत्र (Ochlocracy)

अरस्त् ने इसी वर्गीकरण्य में, बहुत-कुछ प्राचीन नगर-राज्यों के इतिहास के आधार पर, राज्य के स्वरूप-परिवर्तन का क्रम भी सूचित किया है। उसका मत है कि आरम्भ में राजा का श्वासन हुआ। कारण, उस समय नगर ही राज्य थे। ये नगर छीटे-छीटे थे तथा इनमें विशेष गुण-सम्पन्न व्यक्ति कम थे। ये व्यक्ति लोक-हितैषी थे। पीछे गुणवानो की संख्या बढ़ी, उन्हें एक व्यक्ति की प्रभुता सहन न हुई । उन्होंने अपना एक समूह बनाया और शासन करने लगे। कालान्तर में इन शासकों का पतन हुआ, ये जनता के धन से धनी होने लगे। धन से जनता में आदर मान होने लगा। इस प्रकार-धनिकों के शासन

का सूत्रपात हुआ। पीछे घन-तृष्या से शासकों का हास हो जाने से, इनके स्थान पर स्वेच्छाचारी व्यक्ति का शासन आया। इससे जनता को बल मिला और अन्ततः भुंड-तंत्र की स्थापना हुई।

कुछ लेखकों ने त्रारस्त् के पूर्वोक्त वर्गांकरण का स्वाभाविक कम इस प्रकार निर्धारित किया है:—पहले राजतंत्र होता है, फिर कमशः स्वेच्छाचारी तंत्र, उच-जन-तंत्र, धनिक-तंत्र, प्रजातंत्र श्रीर अन्त में भूँड-तंत्र । भूंड-तंत्र के बाद पुनः राजतंत्र की सम्मावना होती है। इस प्रकार वार-वार दोहराये जानेवाला एक चक वन जाता है। कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि अनेक राज्य ऐसे होते हैं, जिन्हें न तो विशुद्ध राजतंत्र ही कहा जा सकता है, श्रीर न विशुद्ध उच्च-जान-तंत्र या प्रजातन्त्र ही। उनमें, इन मेदों में से हो-दों के, और किसी-किसी में तो तीनों के धी लक्षया मिलते हैं। इन्हें 'मिश्रित राज्य' कहा जाना चाहिए।

यद्यपि श्रव नथे-नथे स्वरूपवाले श्रनेक राज्यों के श्रस्तित्व में श्रा जाने के कारण श्ररस्तू का वर्गीकरण उतना ठीक नहीं है, जितना उसके समय में था। तथापि वह है बहुत विचारणीय। उसका क्रमशः विचार किया जाता है। एहले राजतंत्र को लें।

### राजतन्त्र

राजतन्त्र, राज्य का वह स्वरूप है, जिसमें शासनाधिकार एक व्यक्ति में (राजा या बादशाह) में केन्द्रित हों, सब राज-काज उसकी इच्छानुसार चले; राज-कर्मचारियों को जो ऋषिकार हों, वे राजा के दिये हुए हों। राजतंत्र के दो भेद होते हैं:--(१) श्रनियंत्रित या श्रवेध राजतंत्र श्रोर (२) नियंत्रित या वैध राजतंत्र।

अवैध राजतंत्र - अवैध राजतन्त्र में राजा को शासनाधिकार पूर्ण रूप से रहता है, उसमें कोई इस्तच्चेप नहीं कर सकता । वह जैसा चाहता है, करता है: कानून या विधान से उसकी इच्छा या कार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। अथवा यों कह सकते हैं कि उसकी इच्छा ही क़ानून है। 'राजा करे सो न्याय' से यही भाव व्यक्त होता है। ऐसी दशा में, यदि राजा में दया, सेवा और परोपकार का भाव हो तो वह प्रजा की बहुत आर्थिक, और नैतिक आदि उन्नति करता है, जनता को खुब सुख शान्ति श्रीर समृद्धि पाप्त होती है, शिक्षा का प्रचार होता है, स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, श्रीर राज्य उत्तरोत्तर उन्नत तथा सभ्य होता जाता है। इसके विपरीत, यदि राजा भोग-विलास में रत. श्रपने ऐश्वर्य की चिन्ता में जीन हुआ। तो प्रजाके दुख का ठिकाना नहीं रहता। प्रजा की गाढी कमाई का पैसा राजा तथा उसके मुँ इ-लगे यार-दोस्तों द्वारा पानी की तरह बहाया जाता है, जनता की उन्नति या विकास की बात दूर रही, उसे खाने-पीने के भी यथेष्ट साधन नहीं रहते; राज्य की दशा दिन-प्रति-दिन अवनत होती जाती है। इस प्रकार अनियंत्रित राजतंत्र में प्रजा की दशा राजा के अच्छे या बुरे होने पर निर्भर है; वह बहुत उन्नत भी हो सकती है और बहुत श्रवनत भी। इतिहास में दोनों ही प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। प्रायः श्रनियंत्रित राजाओं के बुरे होने का अनुभव ऋधिक दुआ है।

कुछ ब्रादमी अनियन्त्रित राज्य के अच्छे होने के उदाहरख-स्वरूप

राम-राज्य का उल्लेख किया करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि रामचन्द्र जी बहुत साधु-स्वभाव के, स्वयमी और लोकोरकारों थे। उनके शासन में प्रजा बहुत सुखी और संतुष्ट थी। उनका आदर्श ही प्रजा की सेवा करना था। वे प्रजा के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तत्यर रहते थे। किन्तु हम राम-राज्य को अनियंत्रित राज्य नहीं सम्भन्ते। जैसा कि हमने अन्यन्न कहा है, उस समय शासन-विधि धर्म-शास्त्र हारा निर्धारित थी। अच्छे अनुभवी, त्यागी और परोपकारी विद्वान राजा को समय-समय पर उचित निर्देश करते थे। राजा उनके परामर्श का आदर करता था, उसका पालन करता था। निदान तत्कालोन राज्य वास्तव में अनियंत्रित नहीं था, वह प्रक प्रकार से नियंत्रित या वैच ही था। वैध राजतंत्र का विचार आगे किया जाता है।

वैध राजतंत्र—वैध राजतंत्र में, राजा की शक्ति मर्यादित रहती है। वह मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता, उठ पर मंत्रियों या व्यवस्थापक सभा श्रादि का नियंत्रण रहता है। प्राचीन काल में भारतीय प्रजाओं के वैष शासक होने की बात ऊपर कही जा चुकी है। आधुनिक काल के वैध शासक का एक अच्छा उदाहरण इगर्लैंड का बादशाह है।

बादशाह होने की हैिस्यत से उसे अपिरिमत अधिकार है। वह यदि चाहे तो पार्लिमेंट की अनुमित बिना ही सेना के हिथ्यार रखवा सकता है, सरकारी नौकरों को बार्लीस्त कर सकता है। इस प्रकार अंगरेज़ी शासन-पद्धति के अनुसार चलता हुआ मो बादशाह कई ऐसे कार्य कर सकता है, जिनका देश की आन्तरिक उन्नति तथा

श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर बहुत प्रभाव पड़े; परन्तु जैसाकि श्रन्यत्र कहा गया है, आज कल वह कोई भी कार्य, केंबल अपनी इच्छा के अनु-सार नहीं करता । प्रत्येक शासन-कार्य का निश्चय प्रधान मन्त्री करता है, जो अन्य मंत्रियों सहित ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रितिउत्तरदायी है। शासन-नीति का निश्चय पार्लिमेंट करती है, मंत्री उसे श्रमल में लाते हैं। हां, सब मुख्य कार्य बादशाह के नाम और हस्ताक्षर से होता है। बादशाह को न्याय सम्बन्धी मामलों में भी इस्तच्चे। करने का श्रिधिकार नहीं, वह केवल विशेष दशाश्रों में अपराधियों को च्रामा-दान कर सकता है। राज-कोण पर भी बादशाह का कुछ अधिकार नहीं, उसे निर्धारित रक्तम प्रतिवर्ष मिलती है। यदि वह इस रक्तम से कुछ भी श्रधिक चाहे तो पार्लिमेंट की नियमानुसार स्वीकृत लेनी होतो है। बादशाह पार्लिमेंट में जो भाषण देता है, वह प्रधान मंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा लिखा होता है। उसका श्रन्य राज्यों से जो पत्र-व्यवहार होता है, वह भी मंत्रियों से छिया नहीं रहता। यदि वह किसी अन्य राज्य के शासक या प्रवान कर्मचारीसे मिलना चाहे ता जब तक प्रधान मन्त्री इसमें सहमत न हो, वह ऐसा नहीं कर सकता। यहां तक कि बादशाह अपने विवाह-शादों के मामले में भी सर्वथा स्वतंत्र नहीं है। कछ ही समय की बात है, इंगलैंड के बादशाह ने प्रधान मनत्री की इच्छा की अबहेलना कर अपनी पसंद की महिला से विवाह किया, तो स्सी परिस्थित पैदा हो गयी कि बादशाह ने राजगहा छोड देना ही उचित समभा। इससे स्पष्ट है कि वैध राजतंत्र में राजा की शक्ति कितनी परिमित होती है। यदि राजा बहुत अच्छा हो तो वह एक

सीमा तक ही शासन-नीति को प्रभावित कर सकता है, और यदि वह बहुत बुरा हो तो शासन-कार्य जनता के लिए विशेष हानिकर नहीं होने पाना।

पुरतेनी या पेश्रिक राजा—राजतंत्र में (वह अवैध हो या वैध), राजा दो प्रकार का होता है:—(१) पुरतेनी, जो वंद्य-परम्परा के आधार पर राजा बनता है, या (२) निर्वाचित । पुरतेनी राजा में कोई विशेष गुण्य या योग्यता होने की आवश्यकता नहीं । उसके राजा बनने के लिए, यही पर्वाप्त होता है कि वह राजा का पुत्र है । प्रायः राजा के देहान्त या अध्मर्थ होने के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र सिंहासन पर बैठता है । यदि सबसे बड़ा पुत्र जीवित न हो तो उस पुत्र के सबसे बड़े पुत्र को (और पुत्र न होने की दशा में पुत्रों को ) राजगही पाने का अधिकार होता है । यदि बादशाह के बड़े पुत्र की कोई संतान न हो तो बादशाह का दूसरा पुत्र, या उसके भी जीवित न होने पर उसकी संतान अधिकारी होती है । यदि बादशाह का कोई पुत्र अध्वा किसी पुत्र की संतान अधिकारी होती है । यदि बादशाह का कोई पुत्र अध्वा किसी पुत्र की संतान जीवित न हो तो बादशाह की सबसे बड़ी लड़की या उसकी संतान अधिकारी होती है । यदि बादशाह की सबसे बड़ी लड़की या उसकी संतान अधिकारी होती है ।

निर्वाचित राजा— आजकत प्रायः राजतंत्र में राजा पुरतेनी ही होता है, परन्तु वह निर्वाचित भी हो सकता है। प्राचीन भारतवर्ष में अनेक राजा लोगों द्वारा खुने गये थे। यहाँ के वैदिक तथा बौद्ध साहित्य में राजाओं के निर्वाचन के विषय में बहुत-कुछ लिखा मिलता है। अन्य देशों में भी राजाओं का निर्वाचन हुआ है। निर्वाचन में राजा की व्यक्तिगत योग्यता की ओर ध्यान दिया जाता है, देश-काल

के अनुसार भिन्न-भिन्न गुणों का महत्व अधिक माना जाता है। तथापि प्रायः यह अवश्य देखा जाता है कि राजा ऐसे व्यक्ति को बनाया जाय जिसका अधिक से-अधिक जनता पर नियंत्रण हो सके, जो सव पर प्रभाव डाल सके। प्राचीन काल में राजा होनेवाले व्यक्ति में विशेषतया सैनिक गुणों को आवश्यकता बहुत समभी जाती थी। अन्य व्यक्ति की अपेक्षा जनता एक वीर योद्धा का नेतृत्व अधिक मानती थी। आतः अनेक राजा ऐसे व्यक्ति हुए हैं, जो सुयोग्य सेनापति थे। स्मरण रहे कि जब राजा एक वार निर्वाचित हो जाता है तो साधारण-तया उसे हटाने का प्रसंग बहुत कम आता है। उसके हाथ में सत्ता होती है, अनेक आदमी उसके समर्थक होते हैं। जब तक कि उसके व्यवहार में विशेष अधंतोष और जोम पेदा करनेवाली वात न हो, वह अपने पद पर आरूढ़ रहता है, जनता उसके विषद्ध खड़ी नहीं होती। इस प्रकार प्रायः नव प्रजा ने उसे एक वार चुन लिया तो वह जनम मर के लिए ही चुना गया समभा जाता है।

राजतंत्र के गुर्ण-दोष — संसार में राजतंत्र बहुत पुराना है। अनेक राजाओं का प्रजा सं पुत्रवत् व्यवहार रहा है, उन्होंने जनता का खूव हित-साधन किया है। इसमें एक लाभ यह है कि शासन-शक्ति एक जगह केन्द्रित रहती है, कुलोन-तन्त्र या प्रजातन्त्र की भांति विखरी हुई नहीं होती। जहां जनता में यथेष्ट राजनैतिक जागति नहीं है, प्रजा में शिक्षा की कभी है, सम्यता का विकास नहीं हुआ है, वहां राजतन्त्र बहुत उपयोगी प्रमाणित हुआ है। राजाओं ने अपने पैत्रिक या वंशागन गुर्णो तथा अनुभवों से जनता का बड़ा कल्याण किया है।

यह बात अच्छे राजतन्त्रों को लक्ष्य में रख कर कही गयी है. जिन्हें सुयोग्य श्रीर सेवा-भाव-युक्त राजा प्राप्त करने का सीमाग्य मिला है। परन्त सदैव क्या. साधारणतया भी ऐसा नहीं होता। राजतन्त्र बहत बुरा भी हो सकता है. श्रीर श्रनेक बार हुआ है। राजतन्त्र से हमारा अभिप्राय यहाँ अवैध राजतन्त्र से है। बात यह है कि अनियंत्रित राजतन्त्र में राजा के व्यक्तित्व का बड़ा प्रभाव पड़ता है। राजा अच्छा हुआ तो शासन बहुत अञ्जा होता है और वह बुरा हुआ तो शासन बिगडने में शंका नहीं होती। इस पद्धति में राजा के हाथ में अपरि-मित शक्ति तथा धन-वल रहता है। इससे उसकी प्रवृत्ति अपने सुख-भोग की श्रोर बढ़नी स्वामाविक है; किसी प्रकार का नियंत्रण न होने से उसके, अपने स्वार्थ के लिए जनता के हित को बलिदान करने की सम्भावना बहत होती है। लाखों आदिमयों पर हक्मत करनेवालों में ऐसे व्यक्ति विरत्ते ही होते हैं जो संयमशील और कष्ट-सिहण्ण बने रहें। अनियन्त्रित राजाओं का जीवन प्रायः ऐश्वर्य-भोगी, बिलासी त्राराम-तलब, स्वेच्छाचारी श्रीर श्रत्याचारी हो जाता है। युनः यदि श्रनियन्त्रित राज्य में राजा श्रन्छा भी हुआ, श्रीर उसके कारण से शासन-कार्य लोक-हित की हिन्ट से ही संचालित हुआ, तो भी इसमें यह दोष रह जाता है कि जिन लोगों पर शासन होता है. उनका अपने शासन में कोई भाग नहीं होता । फलतः न उनमें राजनैतिक जायति होती है श्रीर न वे शासन-सम्बन्धी कार्य करने की थोग्यता या चमता शात कर सकते हैं। शासन-कार्य में योग देने से ही जनता में अपने उत्तरदायित्व का भाव उत्पन्न होता है. श्रीर इससे उसके विकास में

सहायता मिलती है। अनियन्त्रित राज्य में यह बात नहीं; होती यह तो वैच राजतन्त्र (अथवा प्रजातन्त्र में) ही ही सकती है। वैच राज-तन्त्र में, जनता शासन-कार्य में भाग लेती है और अपनी जिम्मेवरी सम-कती है। इस प्रकार उसमें राजनैतिक भावना का उदय होता है और उसका विकास होता है। राजा भी भोग-विलास में जीवन व्यतीत नहीं करता, वह योग्य और अनुभवी व्यक्तियों के सम्पर्क में आता और उनके बहुत-कुळु नियन्त्रया में रहता है। इससे वह अनियन्त्रित राजा की तरह पतित होने से बचा रहता है।

अव पुरतेनी और निर्वाचित राजतन्त्र के विषय में विचार करें ।
आयः पुत्र में एक सामा तक पिता के गुण आते हैं । पुत्र को पिता
के अनुभवों का लाम भी सहज ही मिल जाता है । साधारणतया
आदमी यह आशा और अनुभान करते हैं कि अच्छे खानदान का
लड़का सद्गुरा निराल होगा । परन्तु यह आशा सदैव ही पूरी नहीं
होती । कितने ही सजनों के पुत्र दुर्जन और गुणवानों के पुत्र अयोग्य
हुए हैं । हतिहास में इसका स्पष्ट उल्लेख होते हुए, किसी व्यक्ति
को, उसके गुण कर्म का विचार किये बिना केवल उसके वश के
विचार से ही, राजा के उत्तरदायों पद पर वैद्याना बहुत अनुचित है ।
बहुधा जो व्यक्ति अपने यंश के कारण ही राजा, और विशेषतया
अनियंत्रित राजा, बन जाते हैं, वे बहुत शौक्षोन, आराम-तजब ओर
विलासी होते हैं । उन्हें शारीरिक या मानसिक परिश्रम करने का
अभ्यास नहीं होता, उनकी शक्ति या गुणों का विकास नहीं होता,
फिर उनके संगी-साथी भी उन्हें विगाड़नेवाले ही मिलते हैं । फलतः

वे प्रजा को केवल अपने सुख या स्वार्थ का साधन मानते हैं, उसे दास या गुलाम समम्तते हैं, उसे यथा-सम्भव कम अधिकार देते हैं। ऐसे राज्य में साधारणतथा राजा और प्रजा दोनों का पतन होता है। निर्वाचित राजाओं की बात दूसरी है। जहां राजा के निर्वाचन की प्रथा होती है वहां व्यक्तियों में अपने गुण या योग्यता बढ़ाने की माबना होती है, उन्हें शोखाहन मिलता है, उनमें प्रतियोगिता होती है कि योग्यता-बृद्धि में कीन आगे बढ़े। हमने ऊपर कहा है कि बंशागत राजतंत्र में कभी-कभी अब्धे सुयोग्य राजा का होना असमय नहीं, पर उनकी संख्या अपेज्ञाकृत कम रहती है, वे अपवाद-स्वरूप ही रहते हैं। नियम की बात करते हुए अपवाद को आवश्यकता से अधिक महस्व नहीं दिया जाना चाहिए।

### उच्च-जन-तन्त्र

उच्च जन-तन्त्र में प्रमुख शाधनाधिकार न तो एक ही व्यक्ति को होता है, और न समस्त जनता को हो। यह एक तंत्र और प्रजा तंत्र के बीच का है। इसमें राज-सत्ता कुछ थोड़े-से व्यक्तियों के हाथ में रहती है। ये व्यक्ति (१) उँचे घरानों के, (२) धनवान या (३) पंडित और पुरोहित, इन तीन वर्गों में से किसी एक के हो सकते हैं।

उद्य-जन-तंत्र के समर्थकों का कथन है कि इसमें शाधन-सूत्र उन व्यक्तियों के हाथ में होता है, जो इसके योग्य होते हैं, जिनमें राज-कार्य के संचालन के लिए आवश्यक गुरा होते हैं। इस प्रकार इसमें संख्या कृति अपेजा गुर्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। यदि इस विद्धांत की रक्षा होती रहे, अर्थात् शासन-सूत्र संभालनेवाले व्यक्ति हो तें ही तहें जिनमें इस कार्य का अनुभव, दक्षता और योग्यता हो, तो निःस-देह कार्य बहुत उत्तम हो। उच्च जनतंत्र सेाच विचार कर आगे बढ़ता है, एकदम क्रांति करने के पक्ष में नहीं होता, यथा-सम्भव प्राचीन प्रयाली को बनाये रखने का प्रयत्न करता है, इसमें बहुत-से व्यक्ति अनुभवी और गम्भीर होते हैं। देश-काल का विचार करते हैं। इसमें, उन लोगों का प्रावल्य नहीं होता, जो अर्थाग्य होते हुए भी शासन जैसे उत्तरदायी कार्य में योग देने लगते हैं, जैशक प्रजातंत्र में प्रायः होता है।

परन्तु यह केवल श्रादर्श की वात ठहरी। व्यवहार की वात लीजिए। शासन-कार्य के लिए सर्वोत्तम व्यक्तियों का चुनाव कैसे किया जाय, चुनाव का श्राधार क्या हा है जन्म या वंश के श्राधार मानें तो यह पहले ही कहा जा चुका है कि यह श्रावश्यक नहीं है कि योग्य दिता की सन्तान योग्य ही हो, फिर हस बात की तो संमावना श्रीर भी कम है कि श्रव्छे ख़ानदान के व्यक्ति श्रवश्य ही शासन-कार्य में दक्ष होंगे। धन को भी उत्तम व्यक्तियों के चुनाव का श्राधार नहीं माना जा सकता। धनवानों की संतान को शिक्षा-दक्षित के साधन श्रपेक्षाकृत सुलम श्रवश्य होते हैं, परन्तु वे प्राथः श्रालसी या श्राराम-तलब होते हैं। उन्हें जीवन-संग्राम की कठिनाइयों का श्रवस्य नहीं होता, श्रतः वे सर्व साधारण के लिए हितकर नियमों का निर्माण करने में श्रसमर्थ रहते हैं। निदान, जैसाकि एक राजनीतिश्र ने कहा है, 'उच्च-जन-तंत्र, जिसका पाया धन श्रीर जन्म पर है, केवल शरारत

भरा हुन्ना ही नहीं है, वरन् भयंकर भी है।' उच्च-जन-तंत्र में जागृति या विकास का श्रवसर थोड़े से ही व्यक्तियों को मिलता है, सर्व साधारणः जनता को नहीं।

#### प्रजातन्त्र

उत्तम राज्य वही है, जिसमें जनता को जाराति या विकास का अवसर अधिक से-अधिक मिले । इसकी सब से अधिक सम्भावना प्रजा-तंत्र में होती है । प्रजातंत्र में शासन-सूत्र का संचालन कोई व्यक्ति विशेष (राजा, बादशाह), या कुछ (कुलीन, घनी या पंडित) व्यक्तियों का समूह नहीं करता, वरन् जनता करती है । अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जनता किसे कहते हैं; अथवा, जनता में किन-किन व्यक्तियों का समावेश किया जाता है ।

पागल तथा कोड़ी व्यक्ति जनता के विकृत अंग माने जाते हैं, और नावालिंग अपरिपक्त अवस्था के। अतः इन्हें शासन-सम्बन्धी विषयों में, मत देने योग्य नहीं समक्ता जाता। प्राचीन काल में िक्रयों को भी इस कार्य से पृथक रखा गया है। इसके अतिरिक्त प्राचीन यूनान और रोम आदि में दास-प्रथा बड़े जोर पर थी, कुल आवादी में उनकी ख़ासी संख्या होती थी। वे भी शासन सम्बन्धी वातों में भाग लेने से बंचित रखे जाते थे। इन सब को निकाल देने पर जो व्यक्ति रोष रहते थे, वे ही प्राचीन यूनान आदि में, राजनैतिक विषयों का विचार करने में भाग लेते थे। तथापि इसे उस समय जनतंत्र या प्रजा-तंत्र कहा जाता था।

यह तो उस समय की बात हुई, जब राज्य छोटे-छोटे होते थे, नगर-राज्यों का युग था, राज्य की सीमा एक नगर तक ही परिमित रहती थी। पीछे राज्य बड़े होने लगे। तब सब जनता का उसमें भाग लेना सम्मव न रहा। क्रमशः प्रतिनिध-प्रणाली का श्राविष्कार हुआ। यह विचार किया गया कि नियम-निर्माण में जनता नहीं, उस के चुने हुए प्रतिनिध ही भाग लें; हाँ, प्रतिनिधयों के चुनाव में अधिकाँश जनता भाग ले। कालान्तर में दास-प्रथा का हात हुआ, और अन्त में वह उठ भी गयी। इस प्रकार जनताका यह वहिष्कृत अंग अव जनता में समाविष्ट हो गया। इसी प्रकार घीरे-धीरे खियों पर से भी प्रतिबन्ध उठा। यद्यपि इस समय कई देशों में लोगों के इस विषय सम्बन्धी पुराने संस्कारों के स्मृति-स्वरूप, खियों को निर्वाचन-श्राधिकार बहुत कम है, अधिकाँश सम्य राज्यों में उन्हें बहुत-कुळु मताधिकार प्राप्त है।

प्रजातंत्र की विशेषता यह है कि जिन लोगों के लिए शासन होता है, उनकी अधिकांश संख्या (पागल, कोड़ी और नावालिंग छोड़कर) परोच्च रूप से ही सही, अपने लिए कानून बनाने में कुछ भाग लेते हैं; वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो कानून बनाते हैं; और सरकार का संगठन करनेवाले होते हैं। इस भकार प्रजातंत्र में शासन-सम्बन्धी अन्तिम अधिकार जनता को होता है। जनता में अपने उत्तरदायित्व का भाव पैदा होता है, उसमें राजनैतिक जायति होती है, उसका विकास होता है, उसमें शासन-कार्य की क्षमता होती

है। प्रजातंत्र में आदर्श यह रहता है कि अधिक-से-अधिक जनता की उन्नति हो, किसी समूह-विशेष की नहीं। इसमें जन्म या वंश के आधार पर ही किसी व्यक्ति को विशेष गुण-समझ नहीं समक्ता जाता। इसमें राजतंत्र या उच्च-जन-तंत्र की अपेचा अधिक जनता के हित, तथा उसकी जागृति या विकास का लक्ष्य रहता है। अतः इसे उनकी अपेक्षा उत्तम माना जाता है।

इसका यह आशय नहीं कि प्रजातंत्र निदोंष है। प्रजातंत्र जनता का शासन है, इसमें गुणों का ध्यान न रख कर संख्या को महत्व दिया जाता है। यह मान लिया जाता है कि सब मन्द्यों में शासन करने की क्षमता है. श्रीर यह चमता सब में समान रूप से है। ऐसा समभा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपने हिताहित को समभतने की शक्ति है, और वह अपना कार्य विचार और विवेक-पूर्वक करता है। परन्तु यह बात कहाँ तक ठीक है, इसका हम आये दिन, निर्वाचन श्रादि के श्रवसर पर. श्रनभव करते हैं। मतदाता श्रनेक बार यह जानते हुए भी कि अमुक व्यक्ति अव्छा प्रतिनिधि सिंख न होगा, भय या प्रलोभन आदि के कारण उसके लिए अपना मत दे देते हैं, और पीछे अयोग्य प्रतिनिधियों के चुने जाने तथा श्राहतकर कानून बनाये जाने की शिकायत करते हैं। यहाँ तक कि प्रजातंत्र के विफल होने की घोषणा की जाती है। वास्तव में प्रजातन्त्र उसी दशा में सफल हो सकता है. जब मनुष्यों में पर्याप्त बुद्धि, योग्यता, श्रीर श्रवने उत्तरदायित्व की भावना हो। जहाँ इस शर्त के पूरी होने में जितनी न्यूनता रहती है, वहाँ उतने

ही अंश में प्रजा-तन्त्र का असफल रहना स्वामाविक है। तथापि इस में यह विशेषता बड़े महत्व की है कि इसका आदर्श मानव समाज से जन्म या वंश आदि की असमानताओं को दूर कर सब के लिए समान रूप से उन्नति या विकास का अवसर उपस्थित करना है।

निदान, राज्यों के विविध भेदों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्य शासन-पद्धतियों की अपेता प्रजातन्त्र में राज्य का उद्देश सफल होने की सम्भावना अधिक है। हां, प्रजातन्त्र में भी कुञ्ज न्यूनता या त्रुटियाँ होती हैं, इन्हें दूर करने के लिए निरन्तर प्रयस्त होते रहने की आवश्यकता है।



## चोदहवाँ पश्चिहेद शासन-पद्धति

-0000000

हिन्दि छुले परिच्छेद में हमने राज्य के मेदों का विचार किया था, उसमें वर्गोकरण का आधार विशेषतथा यह रखा था कि प्रमुख-शक्ति एक व्यक्ति में है, कुछ में है, अथवा अधिकाँश जनता में है। राज्यों के मेद सरकार के संगठन अर्थात् शासन-पद्धति के स्वरूप के आधार पर भी किये जाते हैं। इस परिच्छेद में हम शासन-पद्धतियों के कुछ मुख्य-मुख्य मेदों का विचार करेंगे। कोई राज्य किसी भी तरह का हो, उस की एक कार्य-प्रणाली होती है, उसके शासन, व्यवस्था और न्याय-सम्बन्धी कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के अनुसार उसके विविध अधिकारियों का संगठन होता है, और शासकों तथा शासितों के पारस्परिक सम्बन्ध, अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। इन नियमों के संगढ को शासन-पद्धति या विधान कहते हैं। वास्तव में निरंकुश राज्यों में विधान नहीं होता, वहाँ तो राजा स्वेच्छाचारी होता है,

उस पर क़ान्न का प्रतिबन्ध नहीं होता | विधान का उद्देश्य थह होता है कि राजा के स्वेच्छाचार को इटाकर, उसकी जगह क़ान्न का शासन स्थापित करें ।

शासन-पद्धतियों का वर्गांकरण करने की कोई एक निर्धारित विधि नहीं है। भिन्न-भिन्न हिन्ट-कोणों से उनके श्रनेक वर्गांकरण हो सकते हैं। शासन-पद्धति का, एक वर्गांकरण के श्रनुसार किया हुआ भेद, दूसरे वर्गांकरण के श्रनुसार किये हुए भेद से सर्वथा भिन्न नहीं होता, कोई-कोई शासन-पद्धति तो कई-कई वर्गांकरणों में आ जाती है।

शासन पद्धतियों का एक वर्गीकरण इस दृष्टि से किया जाता है कि राज्य के भिन्न-भिन्न भागों की सरकारों का स्म्पूर्ण राज्य की केन्द्रीय सरकार से क्या सम्बन्ध है। यहाँ पहले इस का ही विचार करते हैं।

संपात्मक और एकात्मक शासन-पद्धति—जब कुछ निकटवर्ती राज्यों को किसी अन्य राज्य के आक्रमण का भय होता है, अथवा, वे समब्दि-रूप से अपनी उन्नति करने के अभि-लाषी होते हैं, और वे सब मिलकर एक ऐसी केन्द्रीय सरकार का संगठन करते हैं जो उनकी आत्म-रक्षा अथवा आर्थिक या राजनैतिक हित के लिए उनकी सेना, मुद्रा या व्यापार आदि विभागों का प्रवन्ध सामृहिक रूप से करती हैं, तो यह कहा जाता है कि उन्होंने अपना 'संघ' बनाया ! संघ-शासन में सम्मिलित राज्यों की सरकारें अपने-अपने राज्य-सम्बन्धी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आन्तरिक विषयों में स्वाधीन रहती हैं। ऐसी

शासन-पद्धति आस्ट्रेलिया, यंयुक्त-राज्य श्रमरीका श्रादि में प्रचिति है। श्रम्य ऐसे राज्यों के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जिनका कुल मिलाकर विस्तार बहुत हो, और जहाँ के विविध भागों के निवासियों की श्रा-यश्यकता, भाषा, रहन-यहन और रीति-रस्म आदि में मिलता हो। कारख, इस शासन-पद्धति के श्रमुक्तार विविध राज्यों को अपने श्रान्तरिक शासन-प्रवन्ध में स्वतन्त्रता होती है। ये श्रपनी श्राय का कुळु भाग और श्रपने कुळु श्रिषकार संघ-सरकार को दे देते हैं, जो इन राज्यों के पारस्परिक भगड़े मिटाने तथा बाहरी श्रापित से रह्मा करने के श्रतिरिक्त उनकी सामृहिक उन्नति की व्यवस्था करती है।

विविध संघों में देश-काल के अनुसार थोड़ा-बहुत अन्तर होता है, तथापि उनमें कुछ वार्ते प्राय: मिलती हैं। संघ के समस्त शासन-अधिकार संघ-सरकार तथा संघान्तरित राज्यों को सरकारों में वँटे रहते हैं। प्रत्येक राज्य को अपने-अपने चेत्र में शासन-व्यवस्था और न्याय-सम्बन्धी कुछ अधिकार रहते हैं। विधान में हस बात का सप्ट उल्लेख रहता है कि किन विषयों में संघ-सरकार को अधिकार होगा, और किन-किन विषयों में संघान्तरित राज्यों को। बहुधा कुछ विषय ऐसे भी होते हैं, जिनमें संघ-सरकार को, और ताथ ही संघान्तरित राज्यों की सरकारों को, अधिकार होता है। इस कार्य-विभाजन के सम्बन्ध में विधान में व्योरेवार उल्लेख होने पर मी व्यवहार में कभी-कभी संघ सरकार और संघान्तरित राज्यों को सरकारों में मत-भेद उपस्थित हो जाता है, उसका निपटारा संघ-न्यायालय करता है।

<sup>\*</sup> भारतवर्ष में भी ऐसी ही शासन-पद्धति जारी करने का विचार हो रहा है।

कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ राज्य मिलकर किसी विशेष उद्देश्य को सिद्ध करना चाहते हैं, वे संघ की पूर्ण अवस्था को नहीं पहुँच पाते। उनका संगठन शिथिल रहता है। इसे मिन संघ या 'कानफेडरेशन' कहते हैं। प्राय: यह अवस्था स्थायी नहीं होती, या तो हसमें थोग देने वाले राज्य प्रथक प्रथक हो जाते हैं, अथवा क्रमशः संघ का ही निर्माण कर लेते हैं।

संव-शासन-पद्धित के विपरीत जो शासन-प्रणाली होती है, वह एकात्मक कहलाती है। इसमें सब शासन-कार्य केन्द्र से होता है। प्रान्तीय सरकारों या स्थानीय शासन-संस्थाओं को जो अविकार दिये जाते हैं, वह केवल सुभीते की हिंदि से। केन्द्रीय सरकार जब चाहे, उन अधिकारों को वापिस ले सकती है। एकात्मक राज्य में एक केन्द्रीय सरकार, एक केन्द्रीय न्यवस्थापक मंडल, और एक केन्द्रीय न्यायालय की प्रमुख शक्ति होती है। प्रान्तीय या स्थानीय संस्थाएँ इनके अधीन तथा इनके नियंत्रण में कार्य सम्यादन करती हैं। ऐसी शासन-पद्धित उस राज्य के लिए उपयुक्त होती है, जो छोटा हो, तथा जिसके निवासियों की आवश्यकताएँ, भाषा, रहन-सहन और रीति-रस्म आदि प्राय: समान ही हों, जैसे इंगलैंड आदि।

एकात्मक शासन-पद्धति लिखित भी हो सकती है, श्रोर श्रांखित भी; किन्तु संघात्मक शासन-पद्धति तो लिखित ही होती है। शासन पद्धति के लिखित श्रोर श्रंलिखित भेटों के सम्बन्ध में श्रागे लिखा जाता है। लिखित श्रोर श्रिलित शासन-पद्धित — लिखित शासन-पद्धित — लिखित शासन-पद्धित वह है जिसमें शासन-सम्बन्धी सुख्य-सुख्य सब सिद्धान्तों का, एक शासन-पत्र में उल्लेख होता है। समय-समय पर इसमें, पीछे उपयोगी प्रतीत होने वाली बातों — प्रथाओं, रिवाजों, समभौतों या संधियों — श्रादि का भी समावेश होता रहता है। कुछ लिखित विधान ऐसे भी होते हैं, जिनमें थोड़े-से ही विधयों का उल्लेख होता है, श्रोर शेष बातों के विचार के लिए साधारण कानून की सहायता ली जाती है। संयुक्त-राज्य श्रमरीका तथा फांस श्रादि में शासन-पद्धित लिखित है।

अविश्वित शासन-पद्धित वह होती है जिसमें अधिकौश बातें प्रयाओं, रिवाजों या समभौतों के अनुवार होती है जिनका विकास धीरे-धीरे होता है, जिनके लिए किसी ख़ात समय कोई विशेष क़ानून नहीं बनाया जाता । उदाहरखवत् इंग्लैंड की शासन-पद्धित अलिखत है। वहाँ के अधिकांश शासन-सम्बन्धी नियम रीति-रिवाज़ पर निर्भर हैं, इनके अनुसार वहाँ मिल्ल-भिल्ल समय से कार्य हो रहा है। इंग्लैंड के प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति किसी ख़ास समय यह निश्चय करके नहीं बैठे कि अब से देश का शासन अमुक रीति से होगा। मंत्री-मंडल का क्या अधिकार हो, उसका राजा तथा व्यवस्थापक सभा से क्या सम्बन्ध रहे, नागिरकों के अधिकार क्या रहें, आदि विषय वहां कानून से निर्धारित नहीं है। वहाँ शासन-पद्धित में क्रमशः और स्वाभाविक वृद्ध हुई हैं। इसीलिए जैसा कि आगोब ताया जायगा,

इसमें परिवर्तन मी आखानी से हो सकते हैं।

स्मरपा रहे कि कोई शासन-पद्धति न तो पूर्णतः लिखित होती है, श्रीर न पूर्णतः श्रिलिखित ही । लिखित शासन-पद्धित में भी कुछ बातें श्रिलिखित रहती हैं, हसी प्रकार श्रिलिखित शासन-पद्धित श्रांसाः लिखित रहती है। ऊपर कहा गया है कि इंगलैंड की शासन-पद्धित श्रिलिखित मानी जाती है, किन्दु यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण क़ानून सुभीते के लिए लिखे भी गये हैं। इन्हें पालिमेंट ने समय-समय पर स्वीकार किया था। यथा, मताधिकार-विस्तार का क़ानून, जो सन् १९१८ और सन् १९२८ में बना था, सरदार समा श्रीर प्रतिनिधि समा के पारस्परिक सम्बन्ध का कानन जो १९११ में बना।

परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील शासन-पद्धित—
शासन-पद्धितयों का एक वर्गीकरण इस विचार से किया जाता है कि
उनमें परिवर्तन-वंशोधन या सुधार सुगमता-पूर्वक हो सकता है, या
बहुत कि नमनशील, लचीली या परिवर्तन आसानी से हो
सकता है उसे नमनशील, लचीली या परिवर्तनशील शासन-पद्धित
कहते हैं। इसके विपरीत, जिस शासन-पद्धित में परिवर्तन करने के लिए
नियमानुसार बहुत-सी कार्रवाई करनी पड़ती है, अथवा परिवर्तन होने
में बहुत समय लगता है, उसे कठोर, दुध्दरिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील शासन-पद्धित कह सकते हैं। यो तो संसार में कोई वस्तु
अपरिवर्तनशील नहीं है, यहाँ केवल पुलनात्मक हिंह से हो इस शब्द

का प्रयोग किया जाता है।

जासन-पदितयों का यह भेट एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाया। इंगलैंड की शासन-पद्धति में आवश्यक फेर-बटल आसानी से हो सकता है। उसके लिए बहुत आंदोलन नहीं करना पडता। शासन-नियमों का संशोधन करने के लिए विशेष बन्धन नहीं है। मंत्री-मंडल जब जैसा चाहे. संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है। इसलिए शासन-पद्धति में एकदम महान परिवर्तन होना. यहां तक कि उसका रूपान्तर हो जाना भी. असम्भव नहीं है। यह बात अवश्य है कि मंत्री-मंडल इस बात का ध्यान रखेगा कि उसके प्रस्ताव के पक्ष में पार्लिमेंट का बहमत हो: श्रीर पार्लिमेंट भी किसी प्रस्ताव को स्शीकार करने में लोकमत का विचार करेगी. और इंगलैंड का लोकमत प्रगतिशोल न होकर संरचणशील ही है। तथापि जब शासन-पद्धति-सम्बन्धी कोई परिवर्तन करने का एक बार निश्चय हो जाय तो उसमें काननी प्रतिबन्ध वाधक नहीं होता। रोज़मरी की साधारण कार्रवाई की ही तरह परिवर्तन हो सकता है। सन १९१८ और सन १९३८ ई० में मताधिकार-विस्तार-सम्बन्धी प्रस्ताव जिसका शासन-पद्धति पर बहत प्रभाव पडा. साधारण रीति से ही स्वीकार हो गया था । उसके लिए किसी विशेष प्रणाली के अवलम्बन की आ-वश्यकता नहीं पड़ी थी। इसी वर्ष (१९४०) की बात है, युद्ध के सङ्कट का अनुभव होने पर पालिंमेंट में शासन पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना भटपट स्वीकृत हो गया।

श्रव, इसके विपरीत, दुष्परिवर्तनशील शासन-पद्धति की बात लीजिए। इसके बदलने में बहुत-सी किंटनाइयों का सामना करना पड़ता है, श्रसाधार्य प्रयाली श्रवलम्बन करनी होती है। कहीं तो उसका प्रस्ताय दोनों व्यवस्थापक समाख्यों से निर्धारित बहुमत से स्वीकार कराना होता है, कहीं उसे लोक-मंत के लिए उपस्थित किया जाकर, उसके पक्ष में निर्धारित बहुमत संग्रह करना आवश्यक होता है। कहीं केवल शासन-विधान के परिवर्तन को लक्ष्य में रखकर ही नया निर्वाचन होता है, अथवा विधान-सभा का संगठन किया जाता है। संयुक्त-राज्य अमरीका आदि में दुष्परिवर्त्तनशील शासन-पद्धित ही प्रचलित है। वहाँ शासन-विधान-सम्बन्धी संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए कांग्रेस के दो-तिहाई सदस्यों या वहां की विविध रिया-सतों की व्यवस्थापक समाझों के सदस्यों में से तीन-चौथाई सदस्यों की, आवश्यकता होती है। वर्तमान योरपीय महायुद्ध को लक्ष्य में रख कर, अमरीका का राष्ट्रपति इंगलैंड को सहयोग देने के लिए जैसा प्रस्ताव स्वीकार कराना चाहता था, शासन-विधान की किंतनाइयों के ही कारण न करा सका।

सभात्मक और अध्यक्षात्मक शासन-पद्धति—व्यवस्थापक मंडल और प्रवन्धकारिणी समा के पारस्परिक सम्बन्ध के आधार पर भी शासन-पद्धति के दो मेद किये जाते हैं:—(१) सभात्मक, मंत्री-मंडल-पूलक या पालिंमेंटरी, और (१) अध्यक्षात्मक या प्रेसी-हेंशल। सभात्मक शासन-पद्धति के उदाहरण के लिए इंगलैंड की जासन-पद्धति अञ्जी है। यहाँ जब नया जुनाव होता है तो बादशाह मंत्री-मंडल बनाने का कार्य उस दल के नेता को देता है, जिसका प्रतिनिध-सना में बहुमत हो। जब वह अपने मंत्री जुन लेता है तो वह

प्रधान मंत्री बनता है, श्रीर मंत्री-मंडल में समापति का पद प्रह्म करता है। मंत्री-मंडल प्रतिनिधि-सभा के प्रति उत्तरदायी रहता है, जब उसकी नीति का प्रतिनिधि-सभा के बहुमत द्वारा समर्थन नहीं होता तो उसे त्याग-पत्र देना पड़ता है, श्रीर उसकी जगह नये मंत्री-मंडल का पूर्वोक्त विधि से संगठन किया जाता है। समरण रहे कि इस पद्धति में मन्त्रियों का उत्तरदायित्व सामृहिक रूप से होता है। कोई मंत्री श्रकेला पदच्युत नहीं होता। एक मंत्री के सम्बन्ध में निन्दा का प्रस्ताव पास होने पर सब मन्त्री त्याग-पत्र हकट्टा ही देते हैं। क्योंकि सन्त्री पार्लिमंट के प्रति, श्रीर उसके द्वारा मतदाताश्रों के प्रति, उत्तरदायी होते हैं, इस पद्धति को उत्तरदायी शासन-पद्धति भी कहते हैं।

इस पद्धति में शासकों ( मन्त्रियों) को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान रखना पड़ता है। जब मतदाता या प्रतिनिधि-सभा मन्त्रियों के कार्य से असन्तुष्ट हों, तो वह सरकार (मन्त्री-मंडल) को पलट सकते और नयी सरकार का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार मतदाताओं या प्रतिनिधि-सभा का सरकार पर ख़ूब नियन्त्रण रहता है। युद्ध आदि की विशेष अवस्थाओं को छोड़कर मन्त्री पार्लिमेंट के सदस्यों में से ही होते हैं। मुख्य-मुख्य मंत्री पार्लिमेंट में बैठते उस पर अपना प्रभाव डालते तथा उसमें प्रकट किये जानेवाले लोकमत से प्रमावित होते हैं। इस प्रकार इस पद्धति में सरकार के इन दोनों अंगों का परस्पर में धनिष्ट सम्बन्ध बना रहता है।

श्रध्यक्षात्मक शासन-पद्धति को समकते के लिए संयुक्त-राज्य श्रम-रोका की शासन-प्रणाली का विचार कीजिए। वहाँ एक व्यक्ति अध्यक्ष या राष्ट्र-पति होता है। वह प्रवन्धकारिखी का समापति होता है, जिसके सदस्य स्वयं उसके द्वारा ही चुने हुए होते हैं। अध्यक्ष का चुनाव जनता (निर्वाचकों) द्वारा होता है, श्रीर वह उसके प्रति ही उत्तरदायी होता है। वह निर्धारित समय तक अपने पद पर रहता है, उससे पूर्व व्यवस्थापक मंडल के ऋविश्वास-सूचक प्रस्ताव से भी नहीं हटाया जा सकता । यहाँ के व्यवस्थापक मंडल में, जिसे कांग्रेस कहते हैं, दो सभाएँ होती हैं, प्रतिनिधि-सभा ( निचली सभा ) और सिनेट (अपरली सभा)। व्यवस्थापक मंडल के सदस्य भी जनता (निर्वाचकों) द्वारा चुने जाते और उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार अध्यक्ष तथा कांग्रेस दोनो जनता के ही प्रति उत्तरदायी होते हैं, परस्पर एक दूसरे के प्रति नहीं। यह शासन-पद्धति सभारमक पद्धति की अपेक्षा अधिक स्थायी है। इसमें अध्यक्ष तथा व्यवस्थापक मंडल दोनों का कार्य-काल निर्धा-रित है, एक बार चुनाव होने के बाद, निर्धारित अविध तक दोनों अपने अपने पद पर रहेंगे। निर्वाचकों या प्रतिनिधियों का कोई दल बहु-संख्यक होकर सरकार को पद-च्युत नहीं कर सकता। अध्यत्व की अधी-नता में सरकार दृढ़ रहती है। यदि ऐसा विवाद उपस्थित हो कि सरकार किसी विषय में अपने अधिकार की सीमा से बाहर काम कर रही है, तो उसका श्रंतिम निर्णय राज्य के संघ-न्यायालय द्वारा होता है। इस प्रकार सरकार पर एक तरह से न्यायालय का नियंत्रण है, और, जनता का तो है ही। इस शासन-पद्भित के अनुसार

प्रबंधकारिया सभा के सदस्य व्यवस्थापक मंडल में नहीं बैठते; शासक श्रीर व्यवस्थापक एक दूसरे से अलग रहते हैं, और ये दोनों, न्यायाधीशन समृह से अलग हैं।

एक-सभात्मक और द्विसभात्मक शासन-पद्धति-शासन-पद्धतियों के भेद एक श्रीर प्रकार से भी किये जाते हैं। जब व्यवस्थापक मंडल में एक ही सभा होती है, तो शासन-पद्धति एक-सभारमक कहलाती है, श्रीर जब दो सभाएँ होती हैं, तो द्विसभारमक । दो सभात्रों में से जिसमें जनसाधारण के प्रतिनिधि होते हैं, उसे छोटी सभा, निचली सभा अथवा 'लोग्रर हाउस' कहते हैं। दूसरी सभा, जिसमें धनी-मानी या प्रतिष्ठित सदस्य होते हैं, अथवा (संघ-शासन की दशा में) जिसमें भिन्न-भिन्न राज्यों की श्रोर से प्रतिनिधि होते हैं, उसे बड़ी सभा ऊपरली सभा, या 'श्रपर हाउस' कहते हैं। स्मरण रहे कि निचली सभा में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, और विशेषतया आर्थिक विषयों में इसके अधिकार भी, ऊपरली सभा की अपेक्षा, अधिक होते हैं । दूसरी सभा पहली समा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर विचार श्रीर आवश्यक होने पर उनमें संशोधन करती है। इस प्रकार वह जिन कानुनों को श्रच्छा नहीं समभती उनके बनने में देर लगाती है। साधारण क्रानून दोनों समाओं की स्वीकृति से बनते हैं। प्रत्येक प्रस्ताव पहले एक सभा में तीन बार उपस्थित किया जाता है, वहाँ उसके पास हो जाने पर फिर उसे दूसरी सभा में भेजा जाता है। वहीं भी उस पर तीन बार विचार होता है। यदि ऐसा होने पर वह उसी रूप में पास हो जाता है, जिस रूप में वह इस सभा में आया था, तो दोनों समाओं से पास समफा जाता है। यदि यहाँ इसमें कोई संशोधन हो जाता है तो संशोधित प्रस्ताव पहली सभा में लौटा दिया जाता है, और वहाँ उस पर पुनः नियमानुसार विचार होता है। यदि दोनों सभाओं में मत-भेद बना ही रहता है, समफौता नहीं हो सकता तो या तो प्रस्ताव रोक दिया जाता है, या दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन किया जाता है, और इस अधिवेशन में जो निर्णय होता है, उसे दोनों समाओं का निर्णय मान लिया जाता है।

साधारणतथा आर्थिक विषयों को छोड़कर, दोनों सभाओं की शिक्त समान होती है। परन्तु निचलों सभा में सर्व द्यापरण के प्रतिनिधि होने से, अर्थात् मताधिकार अधिक से-अधिक व्यक्तियों को होने से, वहीं जनता का मत सूचित करने वाली मानी जाती है। उपरत्ती सभा का महत्व बहुत कम रह गया है। उदाहरणवत् हंगलेंड में सरदार सभा (धन-सम्बन्धी प्रस्तावों को छोड़कर) सर्वजनिक क़ानून के प्रस्तावों को अधिक से अधिक दो वर्ष तक क़ानून बनने से रोक सकती है। उसके पश्चात्, उसके विरोध करने पर भी, प्रतिनिधि-सभा द्वारा तीन वार स्वीकृत किये जाने पर, प्रस्ताव क़ानून का रूप चारण कर लेता है। धन-सम्बन्धी (आयं का हो, चाह व्ययं का), क़ानून का प्रस्ताव प्रतिनिधि-सभा में उपस्थित किया जाता है, और उनकी स्वीकृति होने पर वह अन्य सार्वजनिक क़ानूनों प्रस्तावों के समान सरदार सभा में भेजा जाता है। इस सभा द्वारा संशोधित किये जाने पर भी वह बाद-शाह की मंजूरी के लिए उसी रूप में जाता है, जिसमें वह प्रतिनिधि-शाह में जाता है, जिसमें वह प्रतिनिधि-शाह मंजूरी के लिए उसी रूप में जाता है, जिसमें वह प्रतिनिधि-शाह में जाता है, जिसमें वह प्रतिनिधि-शाह भी मंजूरी के लिए उसी रूप में जाता है, जिसमें वह प्रतिनिधि-

सभा द्वारा स्वीकृत हुआ है।

साधारणतया दूसरी सभा के होने से ये लाभ समके जाते है:--इससे. क़ानून बनने में बहुत जल्दबाज़ी नहीं होती। काम धीरे-धीरे होता है। धनी-मानी आदि ऐसे स्वार्थ और हितों वाले व्यक्तियों का भी क़ानून बनाने में काफ़ी भाग रहता है. जो देश में अल्प-संख्यक होते हैं। यदि एक ही सभा हो तो इस अंग्री के अधिकारों का सहज ही अपहरण हो सकता है। दूसरी सभा से उनका प्रतिनिधित्व हो जाता है, उनका हष्टि-कोण विचारार्थ उपस्थित होता है। इस सभा में कुछ सदस्य सरकार द्वारा नामज़द रहते हैं। स्वाधीन देशों में सरकार का उद्देश्य यह नहीं होता कि जनता के हितों के विरोधी, श्रीर अपने पक्ष के श्रादमियों को ही नामज़द करे। वहाँ सरकार सदस्यों को नामज़द करने के अवसर का उपयोग इसलिए करती है कि सभा में कुछ विशेष अनुभवी और विचारवान व्यक्ति पहुँच जायँ। पुनः दुसरी सभा से एक लाभ यह भी है कि प्रबन्धकारिगी सभा व्यवस्थापक सभाओं से पृथक् और स्वतंत्र रहतीहै। यदि एक ही व्यवस्थानक सभा हो तो वह प्रबन्धकारिखी पर अपना बहुत अधिक प्रभाव डाल सकती है; यहाँ तक कि प्रवन्धकारियाी के उसके अधीन ही हो जाने की सम्भावना रहती है।

श्रव इस सभा से होनेवाली हानि की बात लीजिए। पहले कहा गया है कि दूसरी सभा जल्दबाज़ी को रोकती है। परन्तु जब जनता बहुत प्रगतिशील होती है, श्रादमी क्रान्तिकारी सुपार चाहते हैं, तो दूसरी सभा की कार्यवाई बड़ी वाषक हो जाती है। काम में इतनी देर लगने की सम्भावना रहती है कि जनता का जोश ही ढंडा हो जाय।
ऐसी अवस्था में दूसरी सभा का होना राज्ये के लिए अहितकर होता
है ? फिर धनवान और पूँजीपति तथा महन्त या ज़मीदार आदि प्रायः
संरक्षणशील और पुराने विचारों के होने के अतिरिक्त, पराधीन देशों में
सरकार के समर्थक, उसकी हाँ में हाँ मिलानेवाले होते हैं। इससे देश
की स्वाधीनता-प्रांति के मार्ग में चिन्तनीय विष्न बना रहता है। कितने
ही राजनीतिशों का मत है कि व्यवस्थापक मंडल में दूसरी सभा रहने से
दो में से एक बात होती है; दूसरी सभा प्रतिनिधि-समा से सहमत होती
है, अथवा उसको विरोधी। पहली दशा में यह सभा अनावश्यक
प्रतीत होगी, और दूसरी दशा में केवल वाधक रहेगी। अतः दूसरी
समा न रहनी चाहिए।

कई राज्यों में दूसरी सभा की समस्या बनी ही हुई है, इसे हटाना तो कठिन प्रतीत हो ही रहा है, इसमें यथेष्ट सुधार भी सहज नहीं है। उदाहरखबत् सन् १९११ में इंगलैंड में यह निश्चय किया गया था कि सरदार-सभा के सदस्य प्रतिनिध्यात्मक सिद्धान्तों पर चुने जाया करें। परन्तु श्रभी तक इस विषय की ऐसी योजना तैयार नहीं हुई, जो सब दलों को मान्य हो। यदि सदस्यों को निर्वाचित करने का ही निश्चय किया जाय तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इसके लिए किन व्यक्तियों को मताधिकार दिया जाय। जब सरदार-सभा निर्वाचित सदस्यों की सभा होगी तो वह धन-सम्बन्धी प्रस्तावों पर श्रधिकार रखना तथा मंत्रियों का नियंत्रण करना भी चाहेगी। प्रतिनिधि-सभा इसे ये श्रधिकार देना पसन्द न करेगी। दोनों सभाश्रों के कार्य में वड़ी उलक्षम पैदा होगी। इन किंद्रनाह्यों के कारण खरदार-सभा के संगठन सम्बन्धी कोई प्रस्ताव कार्य में परिणत नहीं हो पाता। यह इंगलैंड की बात है। अन्य राज्यों में भी, जहाँ द्विसमास्मक शासन-पद्धति है, ऐसी .ही समस्या है।

भिन-भिन्न शासन पद्धितियों की तुलाना—शासन-पद्धितयों के मुख्य-मुख्य वर्गांकरणों का विचार हो चुका। प्रायः किसी वर्गांकरणों के सम्बन्ध में निरपेक्ष रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि उसका अमुक भेद दूसरे भेद से अवश्य ही अच्छा होगा। उदाहरण-वत् यह निश्चय करना किउन है कि लिखित और अलिखित, परि-वर्तनशील और अपरिवर्तनशील, या अध्यक्षात्मक और समात्मक शासन-पद्धित को अच्छा या खुरा अथवा अधिक या कम लाभदायक होना देश-काल पर निर्भर है। किसी देश के लिए हस समय एक शासन-पद्धित उपयुक्त है तो यह सर्वथा सम्भव है कि कालान्तर प्में परिस्थिति वहल जाने पर उसकी उपयोगिता घट-बढ़ जाय, या न ही रहे।

श्रस्तु, श्राज-कल साधारण तौर से यह सममा जाता है कि इस समय छोटे-छोटे राज्यों का श्रास्तत्व संकट में है, वे प्रथक-पृथक् रूप से न तो श्रपनी रत्ता ही कर सकते हैं, और न वे यथेष्ट उन्नति करने में ही सफल हो सकते हैं। श्रतः जिन राज्यों का एक संघ बन सकता है, उन्हें मिलकर संघ निर्माण करना चाहिए; श्रीर साथ ही संघ की केन्द्रीय सरकार को यथेष्ट श्राधिकार देकर उसे थथा-सम्मव बलवान बनाना चाहिए। बड़े राज्य भी अपने भिन्न भिन्न भागों में प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना कर इसी प्रकार संघ-शांसन-पद्धित का अवलम्बन करें तो अच्छा है। इससे एक तो प्रान्तों को अपनी उन्नति और विकास का अवसर मिलेगा, दूसरे वे एक-दूसरे की सहानुभूति और सहयोग से लाम उठावेंगे। " भारतवर्ष की भावी शासन-पद्धित की ब्बीरेवार बातों में, राजनीतिजों का चाहे जो मतभेद हो, यह सर्वमान्य हैं कि शासन संवासक होना चाहिए।

शासन-पद्धति एक समात्मक हो या द्विसात्मक १ संवात्मक शासन-पद्धति में तो व्यवस्थापक मंडल में प्रायः दो सभाश्रों का होना श्रावश्यक समक्ता जाता है, एक में संघ की जन-संख्या के श्रनुपात से जनता के प्रतिनिधि होते हैं. श्रीर दूसरी सभा में संघान्तरित राज्यों में से प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि समान संख्या में रहते हैं। एकात्मक राज्य श्रायवा संघ के किसी एक भाग में दो सभाश्रों का होना कुछ ठीक नहीं है। बहुधा दूसरी सभा के सदस्य बहुत घनी-मानी ज़मीदार या पूँजी-पति श्रथवा उच समके जानेवाले घरानों के होते हैं। इनके स्वार्थ सवंसाधारण के स्वार्थों से भिन्न होते हैं, ये पुराने संस्वर्णशील विचारों के होने से प्रगति-विरोधी प्रमाणित होते हैं। इस सभा के कारण श्रनेक बार लोकहितकर झानून बनने या संशोधन स्वीकृत होने में श्रनावश्यक विलम्ब लग जाता है।

<sup>\*ि</sup>कसी संवारमक राज्य की बल-वृद्धि का उद्देश्य दूसरे राज्यों पर अस्याचार करना न होना चाहिए। चाहिए यह कि वे संसार यह विविध राज्य अपने आप को एक विशाल परिवार का सदस्य मानते हुए परस्पर में मैत्री-मान से रहें।

िकसी राज्य की शासन-पद्धति का निश्चय करने के लिए शावश्यक है कि वहाँ के राजनीतिज्ञ भिन्न-भिन्न शासन-पद्धतियों की साधारण समीचा करने के साथ अपने राज्य की परिस्थित तथा अनुमनों पर भली भाँति विचार करें और तहुपरान्त जो पद्धति उचित जचे, उसका आयोजन करें। इसके श्चितिरक्त यह भी आवश्यक है कि किसी शासन-पद्धति के अन्ध-भक्त न होकर, जब-जब उसमें (गम्भीर विचार के बाद) जैसा परिवर्तन या संशोधन करना उचित प्रतीत हो, उसके करने के लिए तैयार रहें।



# पंद्रहवाँ परिच्छेद राज्य का कार्य-चेत्र

~ 20 March

ह्या राज्यों तथा शासन-पद्धतियों के मेदों का विचार कर चुके। अब इमें देखना यह है कि राज्य का कार्य-चेत्र क्या हो और यह कि इस विषय में राजनीतिशों के क्या विचार हैं? उन्होंने क्या विद्धान्त स्थिर किये हैं १ इस सम्बन्ध में विचार करते समय हमें स्मरण रखना चाहिए कि राज्य का निर्माण इसलिए किया जाता है कि समाज में रहनेवाले व्यक्तियों को अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता मिले, किसी की स्वतंत्रता में कोई दूसरा इस्तच्चिप न करें, राज्य प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करें। इसलिए राज्य के कार्य-चेत्र सम्बन्धी जो भी सिद्धान्त निश्चित किये जाय, उनमें वाह्य रूप ते, उनको कार्य में परिण्यत करने की विधि में चाहे जितना अन्तर हों, पर उन सबके उद्देश्य में तो समानता ही रहेगी। प्रत्येक सिद्धान्त के प्रतिपादक अपने-अपने ढङ्क से नागरिकों की स्वतंत्रता-प्रति का लक्ष्य रखेंगे। अन्तर केवल मार्ग का होगा; पहुँचना सब को एक ही स्थान पर है।

#### व्यक्तिवाद

राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में दो सिद्धान्त सुख्य हैं, व्यक्तिवाद क्षीर समाजवाद। पहले व्यक्तिवाद को लेते हैं। श्रव से एक पीढ़ी पहले तक इसी का बोलवाला था। प्रत्येक सम्य सरकार इसी को श्रप्ताये हुए थी। विद्धान लोग इसी का समर्थन करते थे। इस मत के श्रप्ताया है, उसके दिना काम नहीं चल सकता। श्रतः राज्यका कार्य-चित्र कम-से-कम रहना चाहिए। राज्य उन्हीं कार्यों का सम्यादन करे, जिनसे व्यक्तियों के जान-माल की रक्षा हो, वे घोले श्रादि से वच्नें, उनके नागरिक जीवन के मार्ग की वाधाएँ दूर हो, श्रीर उन्हें श्रावश्यक सहायता मिले। राज्य को कोई श्रावकार व्यक्तियों पर नियंत्रण करने का नहीं है। व्यक्तियों को अपना-श्रपना कार्य स्वतंत्रता-पूर्वक करने देना चाहिए। हीं, जब उनमें परस्पर विवाद या भगड़ा हो तो राज्य को उसका नियटारा चाहिए करना।

व्यक्तिवादियों का मत है कि राज्य का कार्य केवल शायन करना है, जिवका चेत्र आन्तरिक शान्ति और विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना, होना चाहिए। राज्य एक राजनैतिक संस्था है, उसे उन अनेक कार्यों से कुळ प्रयोजन नहीं, जो जनता की भजाई के लिए आवश्यक हैं, यथा—शिचा, स्वास्थ्य, आजीविका, नागरिकों की बीमारी, इद्धावस्था या बेकारी में उनका जीवन-विवाह, अनाथों और दरिग्रों का भरण-पोषण, जनता की नैतिक या सांस्कृतिक उन्नति आदि।

नागरिकों के बहुत-से कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आर्थिक होते हैं। इम अपनी (भौतिक) आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग करते हैं, इसमें हम दूसरे व्यक्तियों की सहायता लेते हैं, भांति-भांति की वस्तुएँ उत्पन्न करते हैं, जिन चीज़ों को हम नहीं बना सकते. उन्हें दूसरों से लेते हैं. श्रीर बदले में उन्हें उनकी श्रावश्यकता की वस्त देते हैं, श्रथवा उन्हें उन वस्तुश्रों की क़ीमत देते हैं। इस प्रकार पदार्थों की उलित्त. विनिमय और व्यापार आदि होता है। व्यक्ति-वादियों का मत है कि इन श्रार्थिक कार्यों में राज्य कोई इस्तत्त्रेप न करे । उनकी नीति, "व्यक्ति जैसा चाहें, करें," होती है । उदाहर खनत् एक फारख़ाने में माल बन रहा है तो राज्य को इस बात से कोई प्रयोजन नहीं कि वहाँ मज़दर कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं. रात को भी काम होता है, या केवल दिन में ही, काम करनेवालों की उम्र क्या है, क्या वहाँ बालक और ख़ियाँ भी काम करती हैं, कारख़ाने का स्थान कहां तक स्वास्थ्य-पद है, मज़दूरों को वेतन कितना मिलता है, छड़ी कितनी श्रीर कब मिलती है, इत्यादि। ये बातें पूँजीपित श्रीर मज़दूरों में परस्वर तय करने की हैं, अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो फिर राज्य के बीच में दख़ल देने की क्या ज़रूरत है !

इसी प्रकार जब माल तैयार हो गया है तो उसकी क्षीमत क्या हो, मुनाक्षा कहां तक रहे, श्रथवा कितना माल देश में रखा जाय श्रीर कितने का विदेशों में निर्यात हो, विदेशों से कौन-कौन-सा सामान कितने परिमाशा में मेंगाया जाय इन वार्तों को ख़रीदने वेचनेवाले तथा श्रायात-निर्यात करनेवाले जानें, राज्य को इनसे, क्या मतलब ? आयात-निर्यात-कर निर्धारित करने में, अथवा अन्य क़ानूनों से, राज्य न तो किसी पदार्थ के आयात या निर्यात को प्रोत्साहन दे, और न उस पर कोई प्रतिवन्ध ही लगावे।

व्यक्तिवादी यह मानकर चलते हैं कि पूँजीपित और मज़दर. क्रेता और विक्रेता (खरीदनेवाला और वेचनेवाला ) आयात श्रीर निर्यात करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति श्रपने-श्रपने हित को पूरी तरह समभता और तदनुसार कार्य करता है। व्यक्तिवादी मूल जाते हैं कि बहुधा जिन दो पक्षों को परस्पर व्यवहार करना होता है, उनमें से एक बुद्धिमान और सम्पन्न हो सकता है और दूसरा अल्पन्न तथा श्रममर्थ । इन दो पक्षों में पारस्परिक समभौता वास्तव में स्वतंत्र समभौता नहीं है। उदाहरणार्थ जब एक आदमी बहुत दरिद्र है, बहु तथा उसका परिवार भूख से व्याकुल है, उसे एक कारख़ाने का मालिक कहता है कि तुम काम करना चाहो तो करो, तुम्हें दिन भर के काम के पाँच आने मिलेंगे। मज़रूर जानता है कि पाँच आने से जो भोजन मिलेगा, उससे उसका तथा उसके परिवार का दोनों वक्त का गुज़ारा न होगा। पेट भरने का ही काम न होगा, फिर कपड़े की तो बत ही क्या ? परन्त वह सोचता है कि इस कार्य को करना स्वीकार ही कर लिया जाय, ऐसा न हो कि यह भी हाथ से निकत्त जाय श्रीर पूरा उपवास ही करना पड़े। निदान, वह अपनी इच्छा से कारख़ाने में काम करना स्वीकार करता है। परन्तु तनिक सोचिए, उसकी इच्छा कहाँ तक स्वतन्त्र इच्छा है। इसी प्रकार श्रन्य उदाहरणों से बताया जा सकता है कि आर्थिक कार्य करने शते दो पत्नों में एक पत्नों अपनी

परिस्थिति से लाचार होने के कारण श्रपनी स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं कर सकता। श्रपने निर्णयमें वह स्वतन्त्र दिखायी देता हुआ। भी वास्तव में स्वतन्त्र नहीं होता। व्यक्तिवाद सिद्धान्त इस बात की सर्वथा उपेचा कर देता है।

इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य के कार्यों की सूची का बहुवा छोटा-सा रहना स्पष्ट ही है। इस सूची के कार्यों में मुख्य ये होंगे:— सेना (जल-सेना, स्थल-सेना और वायु-सेना) रखना, पुलिस रखना, न्यायालयों की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य और सफ़ाई आदि के नियम बनाना और यह देखना कि इनको मंग तो नहीं किया जा रहा है। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य का यह कार्य नहीं है कि यह नागरिकों के हित की दृष्टि से डाक, तार, रेल, चिकित्सालय, विद्यालय आदि का भी प्रवन्ध करे।

गत शताब्दी के पूर्वार्क में इस सिद्धान्त का बड़ा प्रचार था। उस समय भी इसका विरोध हुआ था। पीछे विशेषतया कल-कारए गानों की वृद्धि ने परिस्थित में बहुत परिवर्तन कर दिया। व्यक्तियों की स्वन्तन्त्रता के आधार पर, सरकारों ने कल-कारख़ानों के संचालन में किसी प्रकार इस्तच्चेय न किया। इससे अमजीवियों की दशा चिन्तनीय हो गयी, काम करने के घंटे बहुत अधिक रहे, स्वास्थ्य के विषयों पर ध्यान न दिया गया, अल्पायु बालकों (नाबालियों) से काम लिया गया, मज़दूरी कम दी गयी। इससे लोगों को स्वष्ट मालूम हुआ कि व्यक्तियाद का विद्धान्त कितना दोष-पूर्य है। सरकार की अ-इस्तच्चेय नीति के विद्ध लोकमत प्रवल हो उठा। तव भिन्नभिन्न राज्यों में ऐसे

नियम बनने लगे, जो उपर्युक्त सिद्धान्त के प्रतिकृत थे। उदाइरणावत् इंगलैंड में सन् १८३३, १८४४, १८५० और इसके बाद बने हुए कान्नों से स्त्रियों और बालकों के काम करने के घंटे सीमित किये गये। इस से व्यक्तिवाद सिद्धान्त के दूसरे पहलू का कुछ आभास मिल सकता है।

#### समाजवाद

श्रव हम राज्य के कार्य-चेत्र सम्बन्धी दूसरे सिद्धान्त का विचार करते हैं। वह है समाजवाद। वह व्यक्तिवाद का विरोधी है। वह राज्य को केवल शासन करनेवाली संस्था न मान कर उसे सांस्कृतिक संस्था समभता है। समाजवाद के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता के अज्ञान और दरिद्रता का भी निवारण करे। समाजवाद नागरिकों को अधिक-से-अधिक वैयक्तिक स्वतन्त्रता देने के पत्त में है, पर उसका मत है कि यह स्वतन्त्रता उसी दशा में हो सकती है, जब राज्य के हित को धक्का न लगे: क्योंकि राज्य श्रीर नागरिक में वि-भिन्नता नहीं, उनके उद्देश्य में समानता है, दोनों एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर है। समाजवाद के अनुसार राज्य को नागरिकों के आर्थिक जीवन पर भी अधिकार होना चाहिए. वह आर्थिक चीत्र में प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली का व्यवहार करके समाज की अधिक-से-अधिक भलाई करने का श्रादर्श रखता है। समाजवादियों का विचार है कि व्यक्तिवादियों की 'श्र-इस्तत्नेप' या 'जैसा चाहे करो' की नीतिः समाज के लिए अनिष्टकर है।

समाजवाद के भिन्न-भिन्न रूप — यद्यपि कुछ दार्शनिकी ने समाजवाद की मूल बातें बहुत प्राचीन समय से जनता के सामने रखी हैं, तथापि इस मत का विशेष प्रचार आधुनिक काल में ही हुआ है। श्रीद्योगिक क्रान्ति, यंत्रों श्रीर कल कारखानों द्वारा बड़े पैमाने की उत्पत्ति होने से घन-वितरण की असमानता बहुत बढ गयी। एक और कुछ इने-गिने व्यक्ति लखपति या करोड़पति बनगये तो दूसरी श्रोर असंख्य जनता मज़दूरों की हो गयी। पूँजीपतियों को ऐश्यर्थ श्रीर भीग विलास से छुटकारा न रहा और मज़दूरों को अपने शरीर को जीवित रखने के लिए रोटी-कपड़ा भी यथेष्ट पिमाण में न मिलने लगा। इससे लोगों का ध्यान समाजवाद की आर अधिकाधिक गया। देश काल के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों में इसके अनेक रूप हो गये. कोई वहत उप. कोई थोडा उग्र. कोई नर्म और कोई विशेष नर्म। कोई किसी बात पर ज़ोर देता है, कोई किसी बात पर । उन सबकी चर्चा करने की यहाँ आवश्यकता नहीं । उनमें से विशेष उल्लेखनीय राज्य-समाज-बाद ( स्टेट सोशालिज्म ), समिष्टवाद ( कम्यूनिज्म ), बोलशेविज्म, श्रीर वैज्ञानिक समाजवाद हैं।

राज्य-समाजवाद राज्य के कार्य-चेत्र को देश-रक्षा, शान्ति और सुप्रवन्य तक ही परिमित नहीं रखता, वह जनता की समस्त आवश्यक-ताओं को राज्य द्वारा पूरा कराने के पक्ष में हैं। वह धनीत्पत्ति, ज्यवसाय और वितरस्य पर राज्य का पूर्य नियन्त्रस्य चाहता है, उत्पत्ति के सब साधनों पर सरकार का स्वामित्व हो; भूमि, खान, और पूँजी सरकार की हो। कोई ज्यक्ति ज़मीदार या पूँजीयति न हो। रेल, तार,

डाक, टेलीफोन, नहर, कल-कारख़ाने सब राज्य के रहें। स्कूल, अस्पताल आदि भी सरकारी ही हो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करे, परन्तु वह कोई कार्य अपने लिए या अपने परिवार आदि के लिए न करे। वह जो कक करे. सब राज्य के लिए करे। जराज पदार्थों पर राज्य का स्वाधित्व हो । राज्य नागरिकों को उनकी श्रावश्यकता के श्रनुवार पदार्थ दे, वह भोजन-वस्त्र के श्रातिरिक शिक्षा. स्वास्थ्य और चिकित्सा आदि की भी व्यवस्था करे। सन्तान के भरण-पोषण के लिए माता-पिता को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं, यह कार्य भी राज्य का है। वेकारी, बीमारी, या बृद्धावस्था के लिए किसी व्यक्ति को कल बचाकर रखने की ज़रूरत नहीं, इसका भार भी राज्य यहणा करेगा। राज्य नागरिकों का श्राधिक-से-श्राधिक हित साधन करे। व्यक्ति अनेक दशाओं में अपना हित नहीं समभते. और समभते भी हैं तो उसे लक्ष्य में रखकर उचित आचरण नहीं करते । उदाहरणार्थ अनेक आदमी खूच शराब पीते हैं, इससे उनके द्रव्य और स्वास्थ्य दोनों की क्षति होती है, पर वे इसे बन्द नहीं करते । परन्त जब शराब का उत्पादन राज्य के अधिकार में होगा तो यह दशा न रहेगी: इसमें सहज ही सुधार हो जायगा। श्रस्तु, राज्य समाजवादी राज्य को अधिक-से-अधिक अधिकार दिये जाने के पद्म में हैं। स्मरण, रहे कि वे सब कार्य शान्तिमय उपायों से ही करना चाहते हैं।

इसके विरुद्ध समष्टिवादी या कम्यूनिष्ट उप्र मतावलम्बी हैं, वे श्रपना (समाज की भलाई का) कार्य-कम शक्ति के बल पर, हिंसासमक उपायों से भी पूरा करने में संकोच नहीं करते। वे शक्ति का प्रयोग उस समय तक करने के पक्ष में है, जब तक समाज से वर्ग-विभिन्नता मिट न जाय। पूँजीपति और अमजीवी, ज़मीदार और किसान, साहूकार और ऋरणी आदि का मेद न रहे। इस सत के अनुसार समस्त वस्तुओं पर सरकार का अधिकार होना चाहिए, कोई व्यक्ति अपनी निज की वस्तु नहीं रख सकता।

'बोलशेविज्म' समाजवाद का रूसी संस्करण है। यह शब्द रूसी भाषा के उस शब्द के आधार पर बना है, जिसका अर्थ मताधिकार या बहुमत है। रूस में अमजीवियों का शासन है। इसकी स्थापना वहीं सन् १९१७ ई० से हुई, जब इस देश का शासन-सूत्र लेनिन के हाथ में आया।

श्राधुनिक काल में समाजवाद का मुख्य प्रवर्तक कार्लमार्क्स हुआ है। इस महान् दार्शनिक ने इस विषय का प्रतिपादन ऐसे वैज्ञानिक दक्ष से किया है कि इसकी 'दास केपिटल' नामक पुस्तक समाजवादियों के लिए एक धार्मिक ग्रंथ हो गयी है, इसने संसार भर के विचारकों का ध्यान अपनी और श्राकर्षित किया है। श्रव समाजवाद कहने से प्राय: कार्लमार्क्स के ही समाजवाद का श्राध्य लिया जाता है। अधिकांश समाजवादों कार्ल-मार्क्स को ही अपना गुरू समभते हैं। वे अपने मिन्न-मिन्न सिद्धान्तों का मूल आधार उसके ही वाक्यों या लेखों को मानते हैं। वात यह है कि कार्ल-कार्क्स के श्रन्थ के मिन्न-मिन्न भागों के विविध अर्थ किये जाते हैं। समाजवाद के इस महान आवार्य

के मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार है:--

१— इतिहास की आर्थिक व्याख्या। समाज में जो विविध परि-वर्तन होते हैं, उनका मूल कारण आर्थिक होता है। जितने मत, सम्प्रदाय, आन्दोलन आदि होते हैं, जितने आविष्कार या अनुसंधान किये जाते हैं, संबक्षा मुख्य कारण आर्थिक होता है। सब लड़ाई-फगड़ों की तह में घन का प्रश्न होता है। प्रत्येक सम्यता का मूला-धार धन है। लोगों का रहन-सहन, उनके राजनैतिक, सामाजिक आदि विचार उनकी आर्थिक परिस्थिति से निश्चत या नियन्त्रित होते हैं। मनुष्य के विकास का इतिहास समाज के आर्थिक विकास की कहानी है।

२ — वर्गवाद । समाज में दो वर्ग हैं, पूँजीपति श्रीर मज़दूर । यंत्रयुग के पूर्व इन वर्गों में विशेष श्रन्तर न था । जब से मशीनों के
ह्यारा बड़ी मात्रा की उत्पत्ति होने लगी, इनका श्रन्तर एवं संघर्ष क्रमशः
बढ़ने लगा । श्रार्थिक जगत में तो पूँजीपति खेंस्वर्ग हो ही गये, राजनीति में भी इनकी ही प्रधानता हो गयी, श्रिषकौंश निर्वाचनों के स्त्र
इनके हाथमें होते हैं, ये जिस उम्मेदवार को चाहते हैं, उसे विजयी बना
सकते हैं । मार्क्स का मत है कि पूँजीपति श्रीर मज़दूरों के संघर्ष का
कारण व्यक्तिगत सम्यत्ति की व्यवस्था है । यह संघर्ष तभी समाप्त होगा,
जव व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्था हटा दी जायगी । श्रदाः समी सम्यत्ति
सरकारी समभी जानी चाहिए । ऐसा होने पर जनता के निर्धनता
तथा श्रार्थिक विषमता से होनेवाले कष्टों का श्रन्त हो जायगा ।

३-मूल्य का अम-सिद्धान्त । प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में कुछ

श्रम लगता है। मधीनों का प्रयोग होने से पहले श्रम का जो मूल्य लगाया जाता था, वह एक छीमा तक उचिते था। पर जब से मधीनों द्वारा वस्तुएँ बनने लगीं, श्रमजीवियों को तो मूल्य का थोड़ा सा ही भाग मिलता है, शेष मूल्य बचत के रूप में पूँजीवित के पास रहता है, श्रयीत पूँजीवित वस्तुओं पर बेहद सुनाका लेता है। श्रादमी समभते हैं कि वस्तुओं की उत्पत्ति में बुद्धि का माग विशेष है, श्रतः वे ग्रायी मज़दूरों के श्रम से श्रनुचित लाम उठाते हैं। वस्तुओं का मूल्य विशेषतया (शारीरिक) श्रम के श्रनुसार लगाया जाय तभी उसका सुधार हो सकता है।

मार्क्स के समाजवाद के ये तीन मुख्य सिद्धान्त हैं। इसके आति-रिक्त समाजवाद धर्म अर्थात् मज़इनको एक व्यर्थ का डोग समभता है। उसके अनुसार धर्म, जो भाग्यवाद, संतोषवाद आदि का प्रचार करता है, सामाजिक उन्नति में बाधक हैं। महन्त और पुजारी आदि मुफ्ताक़ोर है।

समाजवाद के गुण-दोष--आधिक आर्थिक व्यवस्था ऐसी कि एक ओर तो पूँजीपित अधिकाधिक धनवान होते जाते हैं, और उनकी संख्या हनी-गिनी ही रहती हैं, दूसरी और अधिकाँश श्रमजीवियों की दशा बहुत विन्तनीय होती है, उन्हें खाने-गीने के यथेष्ट साधन नहीं, बीमारी और बुढा में उन्हें कोई पूळ्नेवाला नहीं, वैसे भी असंख्य च्यक्ति बेकारी से पीड़ित रहते हैं। समाजवाद का दावा है कि वह इन बुराइयों को दूर

करेगा। वह लोगों की आर्थिक ही नहीं, सामाजिक और बौदिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगा। व्यक्ति अपने लाभ के लिये कुछ न करेंगे, इससे पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता का अन्त होगा, उसका स्थान सहकारिता प्रह्म करेगी। मनुष्य समाज-हित के कार्य करने पर वास्तव में सामाजिक बनेगा, और अपने अन्दर सामाजिक जीवन के उपयोगी गुर्मों की इदि करेगा। इस प्रकार समाजवाद मनुष्य को नरक-यातना से मुक्ति दिलाकर स्वर्गीय सुख प्रदान करेगा।

निस्तन्देह इस समय पीडित मानव समाज अपने कष्टों को दर करने के लिए समाजवाद का संदेश बड़ी आशा और उत्सकता से सुन रहा है। भला, रोगी उस वैद्य का स्वागत क्यों न करेगा, जो उसकी बीमारी दर कर, उसे श्रारोग्यता प्रदान करने का निश्चित आश्वासन दिला रहा है। तथानि हमें यह जान लेना चाहिए कि समाजवाद के विपक्ष में क्या कहा जाता है। इस सिद्धान्त के आलो-चकों का कथन है कि यह अधिकांश में अव्यवहारिक है: मुमि, कार्ख़ाने श्रीर उद्योग-धंधेां पर राज्य का स्वामित्व हो जाने से व्यक्तियों को श्रपने परिश्रम, बुद्धि श्रीर प्रतिभा का फल न मिलेगा। काम में उनका स्वार्थ न रहेगा तो उन्हें उसके करने में उत्लाह या प्रवृति भी कम होगी. इससे एक तो काम का परिमाण घट जायगा, दूसरे वह होगा भी घटिया दर्जे का । इससे राज्य को सामृद्धिक दृष्टि से हानि होगी, श्रीर फल-स्वरूप व्यक्तियों की भी क्षति होगी। पुनः समाजवाद मनुष्य-मनुष्य से पूँजीपति श्रीर मजदूर, ज़मीदार श्रीर किसान, बड़े श्रीर छोटे का भेद मिटा कर समानता स्थापित करना चाहता है। यह एक श्रादर्श

मात्र है। इसका पूरा होना कपोल कल्पना है। मनुष्यों में योग्यता, प्रतिभा या शारीरिक क्षमता आदि की हाँक्ट से कुळु-न-कुळु भेद रहता है। यदि दो व्यक्तियों का पद आज कृतिम रीति से समान कर दिया जाय तो कुळु समय बाद वे पुन: अधमान स्थिति के हो जायँगे। फिर वही असंतोष और कष्टों का अनुभव होगा। इस प्रकार राज्य के कार्यों का चेत्र बहुत अधिक बढ़ाये जाने से भी वह उद्देश्य पूर्णतया सिद्ध न होगा, जिसे समाजबाद प्राप्त करना चाहता है। समाजबाद का प्रधान सूत्र इतिहास का आर्थिक विवेचन है। परन्तु मानव जीवन के अनेक हिंग्दकोण है, उसकी अनेक समस्याएँ हैं, उन सबका एक ही हल कैसे हो सकता है, चाहे वह हल कितने ही महत्व का क्यों न हो।

### उचित मार्ग

अपर व्यक्तिवाद और समाजवाद के पक्ष एवं विपक्ष में संदोष में लिखा गया है। व्यक्तिवाद राज्य द्वारा केवल अस्यन्त आवश्यक कार्य कराना चाहता है, और समाजवाद राज्य को सभी (आवश्यक भी और लोक-हितकर भी) कार्यों के करने का उत्तरदायों मानता है। दोनों मत एक-दूसरे के विपरीत हैं। यद्यपि जैसाकि हमने इस परिच्छेद के आरम्भ में कहा है, दोनों का उद्देरय एक ही है— अर्थात् व्यक्ति की उन्नति—पर दोनों का मार्ग भिन-भिन्न है; एक उत्तर, तो दूसरा दक्षिया। अब यहां प्रश्न यह उउता है कि उन्नित स्या है? इसर कुछ समय से दोनों सिद्धान्तों की कड़ता जुत हो रही हैं। कुछ

श्राँस तक दोनों में कुछ समसौता-सा हो गया है श्रोरर मानों बीच का मार्ग निकल रहाँ हैं। व्यक्तिवादी यह श्रमुसव कर चुके हैं कि नागरिकों के श्रार्थिक कार्यों में भी राज्य की श्र-हस्तच्चेप नीति दोव-पूर्ण है। व्यक्तियों की श्रमीमित स्वतंत्रता से बहुत हानि होती है, उनकी स्वतत्रता वहीं तक रहनी उचित है, जहाँ तक राज्य का हित हो। श्रमितक्त्य प्रतिहन्द्रिता का परिखाम बहुत हानिकर होता है। इस प्रकार व्यक्तिवादी समाजवाद की बोर वढ़ रहे हैं, हाँ, वे श्रमी पूर्णतः सार्वजनिक श्रमिकार के पच्च में नहीं हुए हैं। श्रस्तु, राज्य के कार्य-चेत्र सम्बन्धी विचारों में बहुत परिवर्तन होरहा है, श्रम राज्य को केवल शासन-संस्था न मानकर उसे नागरिक जीवन के सब च्हों में मलाई करने का साथन माना जा रहा है।

इस प्रकार राज्य को शान्ति-स्थापक कार्य तो करने ही चाहिए।
लोक-हितकर कार्यों में से वे कार्य उसके करने के हैं, जिन्हें देश-काल
के अनुसार करना उपयोगी हो। इस विचार से राज्य के कार्य क्याक्या होंगे, इसका ब्योरेवार वर्णन अगले परिच्छेद में किया जायगा।
यहाँ इस पाउकों का ध्यान केवल इस बात की ओर दिलाना चाहते हैं कि
जब इस यह कहते हैं कि राज्य को लोक-हितकारी कार्य भी करने चाहिए
तो इसमें कोई चौकने की बात नहीं है। यह शंका करने का कारण
नहीं है कि इससे व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा उपस्थित होगी।
इस तो स्वयं यह कहते हैं कि यह स्वतंत्रता का ग्रुग है, प्रत्येक व्यक्ति
अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता चाहता है! परन्तु यह भी तो स्मरण रहे
कि अव राज्य और नागरिकों के हितों में कोई वास्तविक विरोध नहीं

माना जाता। दोनों एक दूषरे के लिए श्रावश्यक श्रीर उपयोगी हैं, दोनों का उद्देश्य एक ही है। दोनों को एक दूषरे की उन्नति में सहयोग प्रदान करना चाहिए।

राज्य स्रोर व्यक्ति के उद्देश्य की समानता—प्राचीन काल में यूनान और रोम स्रादि में राज्य को एक प्रकार से साध्य माना जाता था, और उसके सम्मुख व्यक्ति केवल एक साधन मान्र था। व्यक्ति का समस्त जीवन राज्य के स्रधीन था। किसी व्यक्ति को किस प्रकार की शिला प्राप्त करनी चाहिए, कौन-सा धर्म स्वीकार करना चाहिए, स्रादि वातों का निर्णय राज्य ही करता था। उस समय राजनीतिज्ञों का मत था कि नागरिकों का, राज्य से प्रकल्प कोई जीवन नहीं, कोई स्रविकार नहीं। उन्हें राज्य के लिए जीना चाहिए, और आवश्यकता होने पर उसके लिए मरना भी चाहिए। कालान्तर में यह सिद्धान्त कम मान्य रह गया। दूसरे मत का प्रचार वहा, इसके अनुसार राज्य को स्वयं साध्य नहीं माना जाता, वह एक साधन-मात्र है। उसका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता-रह्या, उन्नति स्रीर विकास करना है। इस प्रकार राज्य एक साधन है, और साध्य है नागरिक।

वास्तव में उपर्युक्त दोनों विचारों में एक श्रेंश तक सचाई है, तो कुछ भ्रम भी है। राज्य श्रीर नागरिक के उद्देश्य में भिन्नता नहीं, समानता है। राज्य जब नागरिकों की उन्नति करता है तो वह श्रपनी ही उन्नति करता है; कारण, वह नागरिकों का ही सामृहिक रूप है। इसी प्रकार जब नागरिक राज्य के उत्थान में सहयोग प्रदान करते हैं, तो इससे उनका भी हित-साधन होता है; क्योंकि वे राज्य के ही तो अंग हैं। निदान, राज्य इस हिन्ट से एक साध्य है कि नागरिकों को उसकी उन्नति और सेवा करनी चाहिए। किन्तु तूसरी हिन्ट से वह एक साधन भी है; क्योंकि उसका उद्देश्य नागिरकों की उन्नति और विकास है।

भारतवर्ष और समाजवाद—इस परिच्छेद को समास करने से पूर्व एक प्रश्न पर विचार कर लेना अप्रासंगिक न होगा। अकसर इस विषय की चर्चा की जाती है कि भारतवर्ष में समाजवाद का प्रचार होगा या नहीं। एक पच का मत है कि भारतवर्ष और रूस में बहुत समानता है, रूस की तरह यह देश खून लम्बा-चौड़ा है। समाजवाद के प्रचार से पूर्व रूस इषि-प्रधान था, वहाँ निरंकुश शासन-पद्धति थी, अनेक धर्म प्रचलित थे, जनता अत्यन्त दिद्ध थी। ये समाजवाद के प्रचार में मी हैं। अतः यहाँ समाजवाद के लिए बहुत अनुक्लता है। दूपरे सज्जों का कथन है कि भारतवर्ष में आध्यात्मक भावों का प्रचार विशेष है, यहाँ अर्थिक बातों को बहुत कम महत्व दिया जाता है। अतः यहाँ समाजवाद के लिए विशेष चेत्र नहीं है।

यहाँ अब प्रश्न यह उठता है कि वास्तविक स्थिति क्या है! भारत-वर्ष में अब समाजवाद का विचार और प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। विचारों के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता। इस युग में, कोई वाद किसी देश विशेष तक परिमित नहीं रह सकता। इस देखते हैं कि यहाँ स्थान-स्थान पर समाजवादी संस्थाओं का संगठन हो रहा है, जिनमें युवक तथा बड़ी उम्र के विद्यार्थी बहुत भाग

लेते हैं। स्वयं कांग्रेस के अन्दर एक समाजवादी दल बन गया है, जिसका उद्देश्य यह है कि यहाँ की सबसे बड़ी राजनैतिक संस्था श्रपने कार्य-क्रम में समाजवाद को श्रपनाये। इस दल में कितने-ही सुप्रसिद्ध नेता सम्मिलित हैं। भारतीय राष्ट्र के महान नेता पं जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि भारतवर्ष की वेकारी श्रीर निर्धनता की भयंकर समस्या समाजवादी आधार पर किये हुए संगठन से हो हल हो सकती है। इस प्रकार यहाँ समाजवाद के पक्ष में मत बढ़ता जाता है। परन्तु इसका आशय यह नहीं कि यहाँ रूस के ही ढङ्ग का समाजवाद हो। प्रत्येक देश की परिस्थित भिन्न-भिन्न होती है. सामाजिक। तथा सांस्कृतिक वातावरण पृथक् पृथक् होता है। जीवित जागृत जातियाँ किसी वाद या मत को लेते समय उसे अपने अनुकल कर लेती हैं। इमारा विचार है कि भारतवर्ष में जो समाजवाद फैलेगा. वह भारतीय रूप-रेखा वाला होगा। यद्यपि प्रत्येक देश की विचार-धारा में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है, फिर भी उसमें कुछ विशेषता बनी रहती है, जिसके कारण उसे किसी अन्य देश की विचार-धारा से पृथक् श्रीर स्वतंत्र समभा जा सकता है। यदि यहाँ कोई एक व्यक्ति भारतीय जनता के विचार प्रकट कर सकता है तो वह महात्मा गांधी है। अतः आगे-महात्मा जी के शब्दों में-यह बताया जाता है कि यहाँ समाजवाद किस दङ्ग तथा किस प्रकार का होने की सम्भावना अधिक है-

"आर्थिक समानता अर्थात् जगत् के सब मनुष्यों के पास एक समान सम्पत्ति का होना, यानी सब के पास इतनी सम्पत्ति का होना कि जिससे वह अपनी कुद्रती आवश्यकताएँ पूरी कर धर्के। कुद्रत ने ही एक आदमी का हाझमा अगर नातुक बनायाहो, और वह केवल पाँच ही तोला अन खा सके, और दूसरे को बीस तोला अन खाने की आवश्यकता हो, तो दोनों को अपनी-अपनी पाचन-शक्ति के अनुसार अन्न मिलना चाहिए। सारे समाज की रचना इस आदर्श के आधार पर होनी चाहिए। अहिंसक समाज को दूसरा आदर्श नहीं रखना चाहिए। मानांकि पूर्ण आदर्श तक हम कभी नहीं पहुँच सकते, मगर उसे नज़र में रखकर हम विधान तो बनायें, और व्यवस्था तो करें। जिस हद तक हम आदर्श को पहुँच सकेंगे, उसी हद तक सुख और सन्तोष प्राप्त करेंगे, और उसी हद तक सामाजिक आहिंसा सिद्ध हुई कही जा सकेगी।

"इस आर्थिक समानता के धर्म का पालन एक अकेला मनुष्य भी कर सकता है। दूचरों के साथ को उसे आवश्यकता नहीं रहती। अगर एक आदमी इस धर्म का पालन कर सकता है, तो ज़ाहिर है कि एक मंडल भी कर सकता है। यह कहने की ज़रुरत इसिलए है कि किसी भी धर्म के पालन में जहाँ तक दूचरे उसका पालन करते जायँ, नहीं तक हमें रके रहने की आवश्यकता नहीं। और फिर, आज़िरी हद तक न पहुँच सकें, वहाँ तक कुछ भी त्याग न करने की खित्त बहुषा देखने है आती है; यह भी हमारी गति को रोकती है।

"श्रहिता के द्वारा आर्थिक समानता कैसे लायो जा सकती है, इसका विचार करें। पहला क़दम यह है। जिसने इस आदर्श को अपनाया हो, वह अपने जीवन में आवश्यक परिवर्तन करे। हिन्दुस्तान की ग़रीब प्रजा के साथ अपनी बुलना करके अपनी आवश्यकताएँ कम करें। अपनी धन कमाने की शाक्ति को नियम में रखें। जो धन कमाये, उसे ईमानदारी से कमाने का निश्चय करें। सहें की वृत्ति हो, तो उसका त्याग करें। घर भी अपना सामान्य आवश्यकता पूरी करने लायक ही रखें, और जीवन को हर तरह से संयमी बनाये। अपने जीवन में सम्भव सुधार कर तेने के बाद अपने मिलने-जुलनेवालों और पड़ोसियों में समानता के आदर्श का प्रचार करें।

''आर्थिक समानता की जड़ में धनिक का ट्रस्टीपन निहित है। इस आदर्श के अनुसार धनिक को अपने पड़ोसी से एक कौड़ी भी ज्यादा रखने का अधिकार नहीं। तब, उसके पास जो ज्यादा है, क्या वह उससे छीन लिया जाय १ ऐसा करने के लिए हिंसा का आश्रय लेना पड़ेगा। श्रीर, हिंसा के द्वारा ऐसा करना सम्भव हो, तो भी समाज को उससे कुछ फायदा होनेवाला नहीं है, क्योंकि द्रव्य इक्ट्रा करने की शक्ति रखनेवाले एक आदमी की शक्ति को समाज खो बैठेगा। इसलिए श्रहिंसक मार्ग यह हुआ कि जितनी मान्य हो सके, उतनी अपनी श्रावश्यकताएँ पूरी करने के बाद जो पैसा बाक़ी बचे उसका वह प्रजा की आरे से टस्टी बन जाये। अगर वह प्रामाणिकता से संरक्षक बनेगा तो जो पैसा पैदा करेगा, उसका सद्व्यय भी करेगा। जब मनुष्य अपने श्रापको समाज का सेवक मानेगा, समाज की ख़ातिर धन कमायेगा, समाज के कल्याया के लिए उसे ख़र्च करेगा, तब उसकी कमाई में शुद्धता आयेगी । उसके साहस में भी आहिंसा होगी । इस प्रकार की कार्य-प्रयाली का आयोजन किया जाय, तो समाज में बगैर संघर्ष के मुक क्रान्ति पैदा हो सकती है।

''इस प्रकार मनुष्य-स्वमाव में परिवर्तन होने का उल्लेख इति-हास में कहीं देखा गया है ? व्यक्तियों में तो ऐसा हुआ ही है। बड़े पैमाने पर समाज में परिवर्तन हुआ है, यह शायद सिद्ध न किया जा सके। इसका अर्थ इतना ही है कि न्यापक अहिंसा का प्रयोग आज तक नहीं किया गया। हम लोगों के हृदय में इस भूदी मान्यता ने घर कर लिया है कि अहिंसा व्यक्तिगत का से ही विकसित की जा सकती है, श्रीर वह व्यक्ति तक ही मर्योदित है। दरअसल बात ऐसी है नहीं। ऋहिंसा सामाजिक धर्म है, सामाजिक धर्म के तौर पर उसे विकसित किया जा सकता है, यह मनवाने का मेरा प्रयत और प्रयोग है । यह नयी चीज़ है, इसलिए इसे फ्रूड समझ कर फेंक देने की बात इस युग में तो कोई नहीं करेगा। यह किउन है, इस्रील ए अशस्य है, यह भी इस युग में कोई नहीं कहेगा; क्योंकि बहुत-सी चीर्जे अपनी श्रांखों के सामने नयी-पुरानी होती हमने देखी हैं; जो श्रशक्य लगता था, उसे शक्य बनते इमने देखा है। मेरी यह मान्यता है कि अहिंसा के चेत्र में इससे बहुत ज्यादा साहस शक्य है, और विविध धर्मों के इतिहास इस बात के प्रमाणों से भरे पड़े हैं। समाज में से धर्म को निकाल फेंक देने का प्रयत्न बांभ के घर पुत्र पैदा करने जितना ही निष्फल है, और अगर कहीं सफल हो जाये तो समाज का उसमें नाश है। धर्म के रूपान्तर हो सकते हैं। उसमें निहित प्रत्यक्ष वहम, सड़न और अपूर्णताएँ दूर हो सकती हैं; हुई हैं, श्रीर होती रहेंगी। मगर धर्म तो जहाँ तक जगत् है, वहाँ तक चलता ही रहेगा, क्योंकि जगत् का एक धर्म ही आधार है। धर्म की अन्तिम व्याख्या है, ईश्वर का क़ानून। ईश्वर और

उतका क़ान्न श्रवम-श्रवम चीहें नहीं हैं। ईश्वर श्रयांत् श्रवतिव जीता-जागता क़ान्न । उत्तका पार कोई नहीं पा सका । मगर श्रवतारों ने और पैगम्बरों ने तपस्या करके उतके क़ान्न की कुञ्ज-कुञ्ज आंकी जगत् को करायी है।

"किन्तु सहा प्रथल करने पर भी धनिक संरक्षक न वर्ने, और भूखों सरते हुए करोड़ों को चिंहसा के नाम से बौर अधिक कुनलते लायें, तब हम क्या करें ? इस प्रश्न का उत्तर हूँ दुने में ही अहिंसक क़ानून-भंग आत हुआ। कोई चनवान ग्रीयों के सहयोग के बिना धन नहीं कमा सकता। मनुष्य को अपनी हिंसक शिक्ष का मान है, क्योंकि वह तो उसे लाखों वर्षों से विरासत में मिली हुई है। जब उसे चार पैर की जगह दो पैर और दो हाथवाले प्रायी का आकार मिला, तब उसमें अहिंसक शिक्ष भी आई। हिंस-शिक्ष का तो उसे मूल से ही मान या, मार अहिंस-शिक्ष का भान भी घोरे-शिरे, किन्तु अचूक रीति से रोज़-रोज़ बढ़ने लगा। यह मान ग्रीयों में प्रचार पा जाये, तो वह बलवान वर्ने और आर्थिक असमानता को, जिसके कि वह शिकार बने हुए हैं, अहिंसक तरीके से दूर करना सीख लें।"\*



<sup>\*&#</sup>x27;हरिजन सेवक' से

## सोलहवाँ परिच्छेद राज्य के कार्य

किया गया है। इस विषय में दो सिद्धान्त सुख्य हैं:—व्यक्तिवाद और समाजवाद। व्यक्तिवादों चाहते हैं कि राज्य का कार्य-चेत्र बहुत परिमित रहे, वह वे ही कार्य करे, जो शान्ति-स्थापना के लिए आवश्यक हो। इसके विपरीत समाजवादियों का मत है कि राज्य का कार्य-चेत्र अधिक हो, वह शान्ति-स्थापक कार्यों के अधिक-स-अधिक प्रजातंत्रात्मक होता जाता है, व्यक्ति और राज्य का मेद मिटता जाता है, व्यक्तियों को राज्य द्वारा कार्य कराने में अपनी स्वतंत्रता का अपहरण नहीं करना होता, उन्हें इसमें सुभीता मालूम होता है। इसलिए राज्य का कार्य-चेत्र वढ़ता जाता है। अस्तु, राज्य के कार्यों के प्रधानतया दो मेद किये जा सकते हैं:—(१) शान्ति-स्थापक, और (२) लोक-हितकर।

## शान्ति-स्थापक कार्य

पहले राज्य के, शान्ति स्थापना के लिए किये जानेवाले कार्यों का विचार करते हैं। ये कार्य निम्नलिखित हैं:—

- (१) राज्य की बाहरी आक्रमणों से रक्षा।
- (२) राज्य के भीतर शान्ति सुव्यवस्था रखना।
- (३) न्यायकार्य ।

इनमें पहले दो कार्य, एक ही कार्य के दो रूप हैं, खौर वह एक कार्य है, व्यक्तियों के जान-माल की रज्ञा। विवेचन की सुविधा के लिए उसे दो आगों में विभाजित किया जाता है।

एक्षा- लोभ नुरी वला है। इससे प्रेरत होकर कितने ही राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण कर उसके जन-धन पर अपना अधिकार जमाने के लिए उत्कुक रहते हैं। इससे संसार का नातावरण बहुत दूषित हो गया है। वहुत-से राज्य, विशेषतया छोटे और अल्प शिक्तमान राज्य सदैव इस चिन्ता में रहते हैं कि न-मालूम कब उन पर दूसरे राज्य का घावा हो जाय। इसलिए वे अपनी आस्म-रज्ञा का प्रवन्ध करते हैं। पहले विशेषतया स्थल-मार्ग से आक्रमण हुआ करते थे, उस समय रक्षा के लिए स्थल-सेना की ही योजना की जाती थी। पीछे जल-मार्ग से भी आक्रमण होने लगे, और राज्यों का जल-सेना का प्रवन्ध करना पढ़ा। अब वैज्ञानिक उन्नति से हवाई जहाजों द्वारा भी नगरों को ध्वंस करने का कार्य किया जाता है; फलतः वायु-सेना का महत्व बढ़ता जा रहा है। निदान, अब सेना तीन प्रकार की होती हैं:—स्थल-सेना,

जल-सेना श्रीर वायु-सेना। श्राज-कल गज्य वायु-सेना की वृद्धि के लिए विशेष रूप से दत्त-चित्त हैं।

**छंसार में बहुत वर्षों** से श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और निशस्त्रीकरण की बात चल रही है। यह कहा जा रहा है कि प्रत्येक राज्य की लेना तथा सैनिक सामग्री बहुत परिमित रहे, कोई दूसरे पर आक्रयण न करे. श्रीर यदि कोई यद्ध का प्रसंग धाने लगे तो धन्य राज्य आक्रमरा-कारी को समम्प्रावें बुम्पावें, और इससे काम न चलने पर सब राज्य मिलकर आक्रमणकारी का विरोध करें। ऐसे ही विचारों से पिछली योरपीय महायुद्ध के बाद, सन् १९१९ ई० में राष्ट्र-संघ की स्थापना हुई थी। इसके सम्बन्ध में विशेष का से तो एक स्वतन्त्र परिच्छेद में ही लिखा जायगा । यहाँ यही कहना अभीष्ट है कि राष्ट्र संघ को इस उद्देश्य में सफलता नहीं मिली और उपर्युक्त विचार कार्य-रूप में परिण्त न हए। इस समय तो योरप में चारों श्रोर 'त्राहिमाम्' का करुण कन्दन है, युद्ध की लपटों का प्रभाव एशिया और अक्षरीका तक व्याप्त है। मानव संसार इतना परेशान है कि अहित्सा-प्रचारक महात्मा गाँधी का सन्देश सुनने की उसमें चमता ही नहीं रह गयी: उनका सन्देश नकारख़ाने में तृती की तरह हो रहा है। श्रीरों की तो बात ही क्या, स्वयं भारतवर्ष में, यद्यपि कांग्रेस ने स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए श्रहिन्सात्मक कार्य-क्रम श्रपनाया था, तो भी यहाँ अनेक आदमी बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए (तथा देश की भीतरी अधान्ति या अव्यवस्था का नियन्त्रस्य करने के लिए भी) सैनिक व्यवस्था की श्रावश्यकता श्रतुभव करते हैं।

श्राज-क किसी राज्य की दूसरे राज्य से जो सन्य श्रादि होती है, वह या तो श्रात्म-रच्चा के हेतु की जाती है, या श्राप्ता राज्य बढ़ाने (श्रायवा दूसरे राज्य में श्रार्थिक सुविधाएँ प्राप्त करने) के लिए। प्रत्येक दशा में श्राप्ता हम थात की है कि भिन्न-भिन्न राज्यों का परस्पर सहयोग हो, श्रीर यह कार्य एक दूसरे की ही नहीं, मानव जाति की हित-चिन्तना की हिष्ट से हो। श्राप्त श्राप्त व्यक्त अपना-श्राप्त व्यक्त करने की चेण्टा से हमारा यथेष्ट उद्धार कदांपि न होगा। मानव समाज एक विशाल परिवार है; श्रात: सबकी यलाई में हमारी भी भलाई है।

शान्ति और सुज्यवस्था—सेता, राज्य के व्यक्तियों की जान-माल की रचा, वाहर से हांनेवाले आक्रमणों से, करती है। राज्य में इस बात की भी आवश्यकता होती है कि उसके भीतर शान्ति रहे, चोरो या लूट-मार आदि न हो, किसी व्यक्ति का दूसरे से लड़ाई-फगड़ा न हो। यदि सब व्यक्ति समभर्तार और सुशिक्षित हों तो वे अपना-अपना कार्य मली-मांति करते रह सकते हैं। पर यह तो आदर्श की बात ठहरी। व्यवहार में तो नित्य पारस्तरिक फगड़ों का अनुमन होता है, लोगों के जान-माल को खनरा रहता है। इसे रोकने के लिए राज्य में पुलिस की व्यवस्था करनी होती है। (कभी-कभी विशेष अवसरों पर तो उपद्रवियों को दमन करने के लिए सेना की भी आवश्यकता पड़ती है।) राज्य में नागरिकों को चूमने-फिरने, सभा करने, मिलने-जुलने, आजीविका प्राप्त करने आदि के विविध अधिकार होते। हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी

नागरिक के इस श्रिषकार के उपभोग में बाघक होता है, तो राज्य का कार्य है कि वह ऐसा न होने दें। राज्य इस कार्य के लिए पुलिस रखता है, जो श्रिपराध करनेवालों की खोज करती, उन्हें गिरफ्रतार करती तथा उन्हें न्यायालय पहुँचाती है।

राज्य की आन्तरिक शान्ति और सुज्यवस्था के लिए पुलिस ही पर्याप्त नहीं है। वह तो केवल, अपराधियों को तलाश करने का काम करती है तथा ऐसे व्यक्तियों को गिरफ़ार करती है, जिनके सम्बन्ध में यह शंका हो कि उन्होंने राज्य का कोई नियम मंग किया है। किसी व्यक्ति ने वास्तव में नियम मंग किया है या नहीं, क़ानून के अनुसार वह अपराधी है या नहीं, इसका निर्णय पुलिस नहीं कर सकती। यह कार्य न्यायालय का है। राज्य स्थान-स्थान पर न्यायालयों की स्थापना करता है। जब दो या अधिक नागरिकों का परस्पर फगड़ा होता है तो उन में से किसका पन्न उचित है और किसका अनुचित, इसका विचार न्यायालय में होता है। कभी-कभी नागरिक का सरकार से भी विरोध होता है; नागरिक समभता है कि वह उचित मार्ग पर है, और सरकार उसे दोधी मानती है। इसका भी निपटारा न्यायालय ही करता है।

न्याय--न्याय का उद्देश्य है कि जनता कानून का पालन करे, उसके हृदय में कानून का सम्मान हो, नागरिक परस्पर में सद्भाव से है, रहें, राज्य में शान्ति और सुज्यवस्था हो । यह उद्देश्य तभी पूरा होता जब न्याय-कार्य सस्ता और निस्पक्ष हो । एक और तो अदालती फीस तथा अन्य खुर्च हतना अधिक न होना चाहिए कि न्याय ग्रीबों की पहुँच से बाहर हो जाय, दूधरी श्रोर उसमें रंग, जाति या पद के कारण किसी से पक्षपात न होना चाहिए। पराधीन देशों में, विशेषतथा राजनैतिक विषयों में, शासकों के त्रुंट-युक्त पक्ष का भी समर्थन होने श्रोर शासक जाति के श्रादमियों से अनुचित रियायत होने की सम्भा- यना रहती है। इसके निवारण का उपाय होना चाहिए।

जो व्यक्ति राज्य का नियम भंग करता है, उसे न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है। प्रायः इस्में बदले की भावना ऋषिक रहती है, अपराधी के सुधार की भावना कम। जब अपराधियों को दंड-स्वरुप निर्धारित समय तक क्रेंद्र की सज़ा दी जाती है तो उन्हें जेल में रखा जाता है, और अधिकतर स्थानों में जेलों की व्यवस्था ऐसी होती है कि अपराधी को जितने अधिक समय की क्रेंद्र होती है, उतना ही वह अधिक अपराधी बन जाता है; सुधार को तो बात ही दूर रहां। फिर, जब किसी बड़े अपराध में प्राय-दंड दिया जाता है तो सुधार किये जानेवाले व्यक्ति का ही अन्त हो जाता है। इस बातों की ओर ध्यान दिया जाने लगा है, दंड के बजाय सुधार की पढ़ित का अवलम्बन हो रहा है। बालकों (नाबालिगों) के लिए तो अब भी दंडशाला की जगह सुधार - शाला ( 'रिफ़ारमेटरी') की व्यवस्था को जाने लगी है।

<sup>&</sup>quot;यह कहा जाता है कि कठोर दंड से अन्य नागरिकों पर अच्छा प्रभाव पड़ता हैं, वे अपराध करने से रुकते हैं। परन्तु अनुभव बतलाता है कि इस कथन में विश्लेष तत्व नहीं है। इस विषय का निस्तार-पूर्वक विचार औ० केला जो की "अपराध चिकित्सा" पुस्तक में किया गया है।

### लोक-हितकर कार्य

यह तो राज्य के उन कार्यों की बात हुई जो उसे शान्ति-स्थापना के लिए करने होते हैं। अब लोक-हितकर कार्यों की बात लीजिए— जो नागरिकों की शारीरिक, मानसिक या सांस्कृतिक उन्नति श्राहि के लिए उपयोगी होते हैं। इन कार्यों में से किस-किस को राज्य करे श्रीर कहाँ तक करे, यह सामयिक परिस्थित पर निर्भर है।

शिक्षा—शिक्षा की उपयोगिता सर्व-विदित है। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि शिक्षा का आशय केवल कुछ पढ़ने-लिखने की योग्यता प्राप्त करना ही नहीं है। शिक्षा से अभिप्रायः है, सभी आवश्यक विषयों का ज्ञान—शारीरिक शिक्षा अर्थात् बलवानश्रीर स्वस्थ होने का ज्ञान, अर्जीवका प्राप्त करने और स्वावलम्बी होने का ज्ञान, कर्तव्याकर्तव्य और नागरिकता का ज्ञान, जिसे प्राप्तकर कोई व्यक्ति अपने राज्य का सुयोग्य नागरिक वनता है, इस्थादि। इस शिक्षा के खिए पाठशालाएँ या स्कूल पर्याप्त नहीं होते। आवश्यकता है कि राज्य में पुस्तकालय, वाचनालय, अजायवघर, व्यायामशाला, अनुसंधानशाला आदि भी यथेष्ट संस्था में हों। आज-कल अनेक उन्नत राज्य भी अपने यहाँ की शिक्षा-पद्धति में संशोधन या सुधातें की बड़ी आवश्यकता अनुभव करते हैं, फल-स्वरूप कई स्थानों में बहुत सुधार हो भी रहा है। तथापि अभी इस दशा में बहुत ध्यान दिये जाने की जररूत है। घट्टत से देशों में तो साधारण शिक्षा की ही बहुत कमी

है। मारतवर्ष में लगभग नब्बे फी-सदी जनता के श्रज्ञानांधकार में रहने से राज्य की इस ओर अपने कर्तव्य-पालन में श्रवहेलना सूचित होती है। गत वर्षों में जब कि यहाँ प्रान्तों में लोक-प्रिय (काँग्रोसी) सरकारें थीं, शिक्षा-प्रचार के लिए बड़े पैमाने पर कार्य आरम्भ किया गया था। वैसा प्रयन्त निरन्तर बना रहने की आवस्थकता है।

स्वास्थ्य- 'शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्'। जिसराज्य में नाग-रिकों के स्वास्थ्य-रत्ना की उचित व्यवस्था नहीं, वह कैसे उचित करेगा! स्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धी कितने ही कार्य ऐसे हैं, जिन्हें नागरिक व्यक्ति-गत रूप से नहीं कर सकते। नगर या गाँव की सफ़ाई, मोरियों या नालियों की व्यवस्था, स्वच्छ जल के लिए नलों का प्रबन्ध, खाद्य पदायों में मिलावट रोकना, संकामक रोगों का निवारण, भिन्न-भिन्न प्रकार के रोगियों के लिए विशेष रूपसे चिकित्सा का प्रबन्ध आदि अनेक कार्य ऐसे हैं, जिनके लिए राज्य को यथेष्ट व्यवस्था करनी चाहिए। जनता में स्वास्थ्य-सम्बन्धी जान के प्रचार के लिए सिनेमा\* और जादू की लालटेन के द्वारा भी बहुत काम किया जा सकता है। इस विषय के उपयोगी साहित्य के प्रचार को भी बहुत आवश्यकता है।

निर्धन देशों में श्रादिमियों को श्रच्छा श्रीर पर्याप्त भोजन-वस्त्र मिलना कठिन होता है, श्रीर रहने के लिए साफ हवादार मकानों की भी एकवड़ी समस्या है। श्रतः राज्य को लोगोंकी श्रार्थिक दशा सुधारने

सिनेमा आदि का जपयोग एक सीमा तक ही होना अमीप्ट है। कोई सिनेमा ऐसा न हो जो मन में कुथिचार पैदा करनेवाला हो, इस दृष्टि से इस पर काफी निर्यंत्रण रहना आवश्यक है।

के लिए श्रीचींगिक श्रीर शिल्य-सम्बन्धी योजनाओं को श्रमल में लाने की श्रीर समुचित ध्यान देना चाहिए। बहुषा सम्बच व्यक्ति, जिन्हें श्रावश्यक भोजन, बज्जादि का श्रमाय नहीं होता, श्रपनी श्रारामतलबी, विकासिता, श्रीक्रीनी श्रादि के कारचा रोगी रहते हैं। श्रदा राज्य में सादगी के जीवन का प्रचार होना चाहिए तथा हसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

यातायात के साधन--राज्य में यातायात या श्रामदरफ़त के साधनों की उन्नति की बहुत आवश्यकता होती है। मिन्न-भिन्न भागों के आदिसियों के आपस में मिलने-जुलने और विचार-विनिमय करने से ज्ञान और अनुभव की वृद्धि होती है, भावों की संकीणता हटती है, दृष्टि-कोण विशाल होता है, एक-दृषरे के प्रति सहिष्णाता श्रीर उदा-रता की वृद्धि होती है। यह तो मानसिक तथा नैतिक उन्नति की बात हुई। यातायात के साधनों से राज्य की आर्थिक उन्नति में भी बहत सहायता मिलती है, व्यापार की वृद्धि होती है, भिन्न-भिन्न भागों के श्रादमी एक-दर्श की श्रावश्यकता श्रीर श्रभावों को जानते. श्रीर उनकी पृति में योग देते हैं। इससे दैनिक जीवन में सुख श्रीर सुवि-धाओं की बृद्धि होती है। इस जिए गाँव-गाँव और नगर-नगर तक सड़कों का विस्तृत जाल विछा होना चाहिए; रेल, डाक, तार, टेली-फ़ोन, रेडियो आदि के प्रचार की भी आवश्यकता स्पष्ट है। इन कार्यों का श्रायोजन व्यक्तियों के बश का नहीं, राज्य ही इन्हें श्रव्छी तरह कर सकता है। कहीं-कहीं कुछ काम कम्यनियों द्वारा भी किये जाते

हैं। इस दशा में राज्य का सहयोग क्रौर नियन्त्रण रहना बहुत उपयोगी है।

आधुनिक सम्यता में, शहरों में तो यातायात के साधनों को बढ़ाने की ओर कुछ विशेष ध्यान दिया जाता है, पर गाँवों की प्रायः उपेक्षा की जाती है। नागरिकता के विचार से गाँववाले भी उपर्युक्त सुविधाओं के वैसे ही अधिकारी हैं, और कोई राज्य केवल नगरों के उत्थान से उन्नत नहीं हो सकता। अतः गाँवों की और भी पर्याप्त ध्यान दिये जाने की ज़रूरत है।

समाज-सुधार — राज्य की समाज-सुवार के सम्बन्ध में क्या नीति रहनी चाहिए ? समाज-सुधार से हमारा आशय लोगों की सामाजिक रीति-रहमों, विवाह-शादी और जन्म-मरण सम्बन्धी लोक-व्यवहार से है । प्रायः समाज में कोई प्रथा आरम्भ में किसी विशेष कारण या आवश्यकता-वश आरम्भ होती है; पीछे आदमी उसकी मूल बात भूज जाते हैं और आवश्यकता न रहने पर भी उस प्रथा के प्रति अन्ध-विश्वास रखते हैं तथा उसका पूर्णतथा पालन करते हैं, चाहे यह कितनी ही हानिकर क्यों न हो गयी हो। उदाहरणवत् भारतवर्ष में बाल-विवाह, बुद्ध-विवाह, औसर-मीसर (किसी के मरने पर विरादरी की दावत) आदि, अथवा मद्यपान, या जुआ इत्यादि। ऐसे विषयों में विचारशील नेता समाज का नेतृत्व करते हैं, और लोकमत तैयार करके आवश्यक सुधार करने के लिए प्रथत्मशील होते हैं। परन्त बहुधा ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनको यथेष्ट सफलता नहीं मिलती और राज्य की सहायता, या कानून की महद की ज़रूरत

पड़ती है। राज्य को चाहिए कि ऐसे सुधारों के लिए प्रोत्साहन दे,
और आवश्यक क़ानून बना कर सुधारकों का सहायक हो। भारतवर्ष
में कन्या-वध और सती-दाह प्रथा बन्द होने में तभी सफलता मिली,
जब आवश्यक क़ानून बन गया। इस विषय के आधुनिक उदाहरखों
में बाल-विवाह-निषेध और अस्पुश्यता-निवारण सम्बन्धी क़ानून बहुत
विचारणीय हैं।

बहुत समय से बाल-विवाह का प्रचार यहां सुधारकों के लिए चिन्ता का विषय था। सन् १९३०ई० में, ब्रिटिश भारत में इस आशय का क़ानून बना कि चौदह वर्ष से कम की लड़की का, और अउारह वर्ष से कम के लड़के का, विवाह न हो। इस क़ानून के प्रस्तावक के नाम पर इसे 'शारदा ऐक्ट' कहा जाता है। कुछ समय हुआ इस क़ानून को श्रविक उपयोगी बनाने के लिए कुछ संशोधन भी हुआ। स्कलों में केवल अविवाहित लड़के भरती करने, तथा कालिजों में विवाहित लड़कों को छात्रवृत्ति न दी जाने के नियम कहीं-कहीं प्रचलित हैं। इनसे भी बाल-विवाह-निषेध में अच्छी सहायता मिल रही है। बड़ौदा आदि कुछ देशी राज्यों में भी एक निर्धारित आयु से पूर्व विवाह करना कानूनी श्रपराध माना जाता है। श्रावश्यकता है कि जिन देशी राज्यों में इस विषय का यथेष्ट कानून नहीं है, वहाँ भी क़ानून बनाया जाय: साथ ही संघारक इस क़ानून का उपयोग करने में. एवं इस विषय सम्बन्धी प्रयत्नों के लिए लोकमत तैयार करने में कटिवद्ध रहें।

इसी प्रकार श्रस्प्रश्यता-निवारण की बात है। पिछली शताब्दियों

में यहां खूत-छात का विचार बहुत बढ़ गया था। नेताओं और स्वयं राष्ट्रीय महासभा के प्रयत्न से कुछ सुवार हुआ, पर विशेष सफलता के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता रही। अब ऐसा क्रानून बन गया है कि 'हरिजन' सार्वजनिक कुओं, सहकों तथा अन्य सर्वजनिक संस्थाओं का उपयोग अन्य व्यक्तियों की भांति कर सकें। उनमें स्वच्छता, स्वास्थ-रच्चा तथा शिक्षा, विशेषतया शिल्प-शिक्षा के प्रचार के लिए प्रान्तीय सरकारें तथा म्युनिसियैलिटियां आदि यथा-सम्भव सहायता कर रही हैं। अस्तु, राज्य का एक कार्य समाज-स्वार भी है।

अशिक हित-साधन — नागरिकों के निर्धन रहने की दशा में न जनकी शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो सकती है, और न उनका स्वास्थ्य ही अच्छा रह सकता है। नागरिकों का जीवन एक-दूसरे से इतना घनिष्ट सम्बन्धित है कि कुळ लोगों के अज्ञान या बीमारियों का दुरा असर केवल उन्हीं व्यक्तियों तक परिमित नहीं रहता, दूसरों को भी उसका परियाम अगतना होता है। इस प्रकार जनता के एक भाग के निर्दान या दरिद्र रहते हुए राज्य उन्नत नहीं हो सकता, चाहे जनता का दूसरा भाग कितना ही सुखी और समृद्ध क्यों न हो। अतः आवश्यकता है कि (१) नागरिकों की आर्थिक उन्नति की व्यवस्था की जाय और (२) नागरिकों की आर्थिक उन्नति की व्यवस्था की जाय और (२) नागरिकों की आर्थिक विषमता दर की जाय।

श्रार्थिक उन्नति सम्बन्धी एक बात का उल्लेख ऊपर हुश्रा है। इमने बताया है कि यातायात के साधनों की बृद्धि होनी चाहिए। इसके श्रातिरिक्त राज्य को कृषि, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार, वैंकिंग श्रादि विषयों की श्रोर यथेष्ट ध्यान देने की श्रावश्यकता है। इस प्रसंग में क्योरेवार वातों में जाने का यहाँ स्थान नहीं है। हमें विशेष वक्तव्य यही है कि श्रम्य विषयों की मांति इनमें राज्य श्रीर नागरिकों में खूव सहयोग होना चाहिए। जिस सीमा तक ये कार्य नागरिकों हारा हो सकें, राज्य उन्हें सहायता श्रीर प्रोत्साहन दे, ततुपरान्त जो कार्य राज्य के करने का हो, उसे वह सम्पादन करे। रूस में बड़े पैमाने की खेती श्रीर सिंचाई श्रादि का कार्य राज्य द्वारा किया जाता है। देश-काल का विचार कर, जहां इस विषय की श्रमुक्लता हो, ऐसा करने का विचार होना चाहिए। निदान, राज्य को जनता की श्रार्थिक उन्नति के विविध उपायों को काम में लाना चाहिए।

श्रव श्रार्थिक हित-साधन की दूसरी बात का विचार करें। प्राचीन काल में विविध वस्तुएँ बनाने का काम प्राय: छोटे पैमाने पर होता था, ग्रह-शिल्प का प्रचार था, मालिक-मज़दूर का ऐसा भेद-भाव न था, गूँजीपति श्रोर निर्धन की विषमता न थी। किन्तु, जब से भाक या विजली श्रादि से चलनेवाली मशीनों या थंत्रों का प्रचार हुश्रा, उत्पादन-कार्य बड़े पैमाने पर होने लग गया। गूँजीपति श्रोर अमजीवियों का श्रन्तर बढ़ चला। अमजीवियों की स्थित श्रोचनीय हो गयी। कालान्तर में कारखानों सम्बन्धी क्षानृन ('फेक्टरी-ला') बनाये गये। राज्य का नियंत्रया श्रविक होने लगा। नियंत्रया से स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार हुए, कुछ श्रसुविधाएँ भी दूर हुई, पर श्रार्थिक विषमता तो बनी ही रही। एक श्रोर गूँजीपति ऐरवर्ष

के सन साधनों का उपयोग करते हुए भी प्रतिमास हजारों रुपये वैंक में जमा करे, और दूसरी ओर मज़दूर को अपने परिवार के जीवन-निर्वाह के लिए भोजन-वस्त्र की भी कभी रहे, (उसके बालकों की शिक्षा आदि की बात ही क्या)! ऐसी परिस्थित के कारण, गत वर्षों में विचारशीलों का ध्यान आर्थिक विषमता दूर करने की ओर गया है। इसी का परिणाम समाजवाद की उत्पत्ति तथा प्रचार है, जिसके सम्बन्ध में पिछले परिच्छेद में लिखा जा चुका है। समाजवादी चाहते हैं कि राज्य ही खेती और उद्योग-घन्धों आदि की व्यवस्था करे तथा उत्पन्न सामग्री को नागरिकों में इस प्रकार वितरण करे कि सवकी आवश्यकताएँ पूरी हो जायँ।

राज्य के लोक-हितकर कार्यों की कोई निर्धारित सूची नहीं बनायी जा सकती। ये कार्य देश-काल के अनुसार घट-वढ़ सकते हैं। राज्य को चाहिए कि नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की यथेष्ट ज्यवस्था करे।



# सतरहवाँ परिच्छेद सरकार के अङ्ग

पिछ्रुले परिच्छ्रेद में राज्य के कार्यों का विचार किया गया है। राज्य जो कार्य करता है, वे सरकार द्वारा ही किये जाते हैं। सरकार किसे कहते हैं, उसमें और राज्य में क्या अन्तर है, यह नवें परिच्छेद में बताया जा चुका है। अब हमें यह विचार करना है कि सरकार के भिन्न-भिन्न अञ्ज कौन-से हैं, और सरकार का गठन किस प्रकार होता है।

सरकार के कार्यों के भेद--सरकार के खड़ों को जानने के लिए उसके कार्यों का जान प्राप्त करना आवश्यक है; सरकार के भिन्न-भिन्न खड़न, उसके कार्यों की हिंग्ट से होते हैं। सरकार को अनेक कार्य करने होते हैं, इन कार्यों की संख्या देश-काल के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है। परन्तु वे कार्य चाहे जितने हों, और सरकार का स्वरूप भी चाहे जैसा हो, उसके कार्यों के तीन भेद किये जा सकते हैं। सरकार का कोई भी कार्य हो, वह तीन भेदों में से किसी

न किसी के अन्तर्गत होता है। (१) सरकार देश-रचा, तथा नागरिकों की शान्ति श्रीर सुव्यवस्था के लिए क़ानून बनाती है, श्रीर पुराने क़ानूनों में देश-कालानुसार परिवर्तन या संशोधन करती है यह कार्य व्यवस्था-कार्य कहलाता है। (२) सरकार राज्य की निर्धारित व्यवस्था को कार्य में परिणत करती है, उसे अमल में लाती है, वह देश की बाहरवालों के आक्रमण से रचा करती है. और भीतर शान्ति श्रीर सप्रवन्ध रखती है। धरकार नागरिकों से क़ानून का पालन कराती है, और क़ानून भंग करनेवालों को दंड देती है। इन कार्यों के लिए सेना तथा पुलिस रखी जाती है तथा जेलों का प्रबन्ध किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार नागरिकों की भलाई और उन्नति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, व्यापार, उद्योग श्रादि से सम्बन्ध रखनेवाली विविध संस्थाओं का संचालन करती है। यह कार्य शासन-कार्य कहलाता है। (३) सरकार लोगों के क़ानूनी अधिकारों की रक्षा करती है। वह नागरिकों के पारस्परिक वाद-विवाद का निपटारा करती है। वह यह निर्णय करती है कि आपस में भगड़नेवाले दो व्यक्तियों (या संस्थाओं) में किस का पक्त क़ानून के अनुसार ठीक है. श्रीर कीन गलती कर रहा है। यह कार्य न्याय कार्य कहलाता है।

सरकार के प्रत्येक कार्य का महत्व—पाचीन काल में अनेक स्थानों पर राजा की इच्छा ही क़ानून थी। अब यह बात बहुत कम रह गयी है, और लोक-जायित के साथ-साथ इसके उदाहरख कम रहते जाते हैं। अस्तु, प्राचीन काल में सरकार के कार्यों में

व्यवस्था का स्थान चाहे गौण रहा हो, अब तो इसका महत्व अधिका-धिक हो चला है। कितने ही राजनीतिजों का मत है कि सरकार के कार्यों में सबसे अधिक मइत्व क़ानून-निर्माण कार्यको दिया जाना चाहिये। शासकों का कार्य इसी पर निर्भर है, जो शासन नीति निर्धा-रित होगी, उसके अनुसार ही तो शासकगरा राज्य में प्रबन्ध-कार्य करेंगे। िसद्धान्त से यह बात बहुत-कुछ ठीक ही है। तथापि व्यवहार की बात लीजिए। 'युद्ध, संघि, पर-राष्ट्र-सम्बन्ध आदि कितने ही महत्व-पूर्ण कार्यों में शासक प्राय: स्वतंत्रता-पूर्वक काम कर लेते हैं, बात-बात में व्यवस्थापक सभाका मत नहीं लिया जाता। सेना ऋौर पुलिस पर शासकों का अधिकार रहता है, और ये अपने आचरण से नियमों की कठोरता को सहज ही घटा अथवा बढ़ा सकते हैं। जनता को इतना नियमों से प्रयोजन नहीं, जितना इस बात से है कि नियमों का व्यवहार किस तरह किया जाता है। अव्छा शासक, बुरे नियम के होते हुए भी, जनता से ऐसा व्यवहार कर सकता है कि लोगों को वह नियम विशेष रूप से न अप्खरे। पुनः किसी भी राज्य में शासकों की संख्या बहुत अधिक रहती है। भिन्न-भिन्न शासन-विभागों में छोटे-बड़े पदों पर काम करनेवाले व्यक्ति, चार-पाँच करोड़ की जन-संख्या वाले राज्य में, लाखों होते हैं। जनता को दिन-रात इन्हीं से काम पड़ता है। क़ानून बनानेवालों से तो बहुत कम लोगों का परिचय होता है।

न्यायकर्ताश्चों की भी संख्या, शासनाधिकारियों की श्रपेक्षा यहुत कम होती है, इनसे भी कुछ थोड़े-से श्रादमियों को ही काम पड़ता है, श्रीर वह भी कभी-कभी ही। तथापि कुछ राज्यों में न्यायालय की शक्त का महत्व बहुत श्रिक है। उदाहरंखवत् श्रमरीका के संयुक्त राज्य में उच्च न्यायालय को यह निर्णय करने का श्रिकार है कि कोई छानून वहाँ की शासन-पद्धति के श्रनुसार बना है या नहीं। इस प्रकार वह छानून बनानेवालों के निश्चय को रह कर सकता है, श्रीर इस श्रथ में वह उनकी श्रपेक्षा श्रिक समर्थ श्रीर श्रिकार- युक्त है।

निदान व्यवस्था, शासन, श्रीर न्याय इन तीनों का अपना-अपना सहस्व है, प्रत्येक अपने चेत्र में प्रधान है।

सरकार के अङ्ग — सरकार के तीन कार्य हैं : — व्यवस्था, शासन और न्याय । कहीं कहीं इनमें से दो या अधिक कार्य सरकार के एक ही अङ्ग द्वारा भी किये जाते हैं, तथा पिविषय-विवेचन की सुविधा के लिए हमें इनमें से प्रत्येक कार्य के करनेवाले, सरकार के अङ्ग का पृथक् पृथक् विचार करना उचित है । सरकार का जो अङ्ग कानून बनाता है उसे व्यवस्थापक मंडल (व्यवस्थापक सभा) कहते हैं, शान्ति और सुप्रवन्ध करनेवाला अङ्ग शासक वर्ग, प्रवन्धकारियों या कार्यकारियों कहलाता है, और निर्णय या न्याय करने वाला अङ्ग न्यायाधीश वर्ग कहा जाता है।

प्रत्येक श्रङ्ग के श्रावश्यक गुगा—स्वकार के इन तीन श्रङ्गों में से प्रत्येक के कार्यकर्षाओं में भिन्न-भिन्न गुगों की श्रावश्यकता होती है। व्यवस्थापक सभा एक विचार करनेवाली संस्था है। उसके सदस्यों में दूरदर्शिता, तथा व्यापक इष्टिकोख होना चाहिए, जिससे चह यह सोच सके कि अमुक नियम का, समाज के भिन्न भिन्न आक्षों पर क्या प्रभाव पढ़ेगा, भिन्न-भिन्न स्वार्थ, मत या समृह के व्यक्ति उसे किस भाव से ग्रहण करेंगे। शासकों को कानून अमल में लाना होता है, उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार काम करना है, उनमें विचार करने की उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी कार्य-तत्परता की। न्यायाधीशों को नियम का जाता होने की आवश्यकता हैं, साथ ही उनमें यह भी गुण चाहिए कि वे यह निर्णय कर सकें कि अमुक नियम का प्रयोग, किस स्थित में किस प्रकार करना ठीक होगा।

श्चव हम सरकार के प्रस्थेक श्चंग के विषय में कुछ विशेष विचार करते हैं। पहले व्यवस्थापक मंडल को लें।

व्यवस्थापक मंडल — समाज में अनेक जातियों, मतों, स्वायों और सम्प्रदायों के आदमी होते हैं। नियम या कान् न बनाते समय इन सबके हित का ध्यान रखा जाना चाहिए। अतः जितने अधिक दृष्टि-कोणों से विचार हो सके, अब्बा है। और, विचार करने के लिए एक व्यक्ति की अपेक्षा दो, और दो की अपेचा दस व्यक्तियों का होना बेहतर है। इस प्रकार व्यवस्थापक समा में जितने अधिक सदस्य हों, अधिक दृष्टिकोणों को स्वित करनेवाले हों, उतना दी अब्बा है। हों, इसकी भी एक मर्यादा है, सदस्य-संख्या बहुत बड़ी होने पर विचार में बाधा उपस्थित होती है, व्यर्थ की बातें होती हैं। अस्तु, यह निश्चय करना बहुत ही कठिन है कि व्यवस्थापक समा में कितने सदस्यों का होना ठीक होगा। हंगलोंड की प्रतिनिधिन्समा (हाउस-आफ-कामन्स) में ६१५ सदस्य हैं, और भारतवर्ष

की व्यवस्थापक सभा (इंडियन लेजिस्लेटिव एसेम्बली) में १४३। संयुक्त प्रान्त की व्यवस्थापक सभा में इस समय २२८ सदस्य हैं।

व्यवस्थापक सभा के सदस्यों की संख्या बहुत श्रिष्ठिक होने से विषय के गम्भीरता-पूर्वक विचार किये जाने में जो बाधा उपस्थित हो सकती है, उसके निवारण के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों ने अपने-अपने अनुभव के आधार पर भिन्न-भिन्न विधियों श्रवलम्बन की हैं। आज-कल उन्नत राज्यों में, प्रायः कानून के मसौदे को व्यवस्थापक सभा में तीन बार पढ़े जाने की पद्धति है, जिससे किसी विषय का एकदम निर्णय न हो जाय, श्रीर सदस्यों को उस पर श्रन्तिम विचार करने के लिए काफी समय मिल जाय।

बहुत-से राज्यों में, केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल में, और कुछ, राज्यों में तो प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल में भी एक ही सभा न होकर हो सभाएँ होती हैं:—(१) निचली सभा (लोख्यर हाउस) और (२) कपरली सभा (खपर हाउस)। इनके सम्बन्ध में पहले (चौदहवें परिच्छेद में) लिखा जा चुका है। इनमें से निचली सभा में जन-खाधारण के प्रतिनिधि रहते हैं, और ऊपरली सभा में विशेष धनी-मानी सज्जनों के। कुछ राजनीतिजों का मत है कि ऊपरली सभा उठा दी जानी चाहिए; कारण, जब कभी दोनों सनाखों में बहुत मत-मेद हो तो संकट उपस्थित होने की सम्भावना हो जाती है। विगत वर्षों में ऊपरली सभा की शक्ति बहुत परिमित कर दी गयी है, विशेषतया आर्थिक विषयों में उसका अधिकार नाममात्र का रह गया है। तथापि जिन राज्यों में दो सभाओं की पद्धित थी, उन्होंने उसकी जगह एक सभारमक

पद्धति अवलम्बन नहीं की । इससे विदित होता है कि कान्त-र्गर्भा में जल्दबाज़ो रोकने आदि के लिए दूसरी सभा की उपयोगिता मानी जाती है। कितने-ही देश यह सोचते हैं कि दूसरी सभा शासन-नीति की उचित रक्षा करते हुए ऐतिहासिक श्रृङ्खला बनाये रसेगी और आक्रिमक परिवर्तन न होने देगी।

व्यवस्थापक मंडल के संगठन का आधार (१) निर्वाचन, (१) वंश और (३) नियुक्ति या नामज़दगी होता है। निचली सभा में निर्वाचन को ही महस्व दिया जाता है; वंश की प्रधानता अब जन-तन्त्रता के गुग में नहीं रही, और नामज़दगी किसी विशेष दशा में ही होती है। उत्परली सभा में, विशेषता वंश की रहती है; जुनाव में ऐसी शार्त रहती है कि अमुक परिमाण में सम्पत्ति रखनेवाला, अथवा हतना टैक्स या मालगुजारी देनेवाला ही निर्वाचक हो। ये निर्वाचक भी धनी-मानी या उच्च कुलोस्पन व्यक्तियों को बहुधा निर्वाचित करते हैं। निर्वाचन के सम्बन्ध में विस्तार से एक स्वतन्त्र परिच्छेद में लिखा जायगा।

शासक-वर्ग —शासक वर्ग सरकार का वह श्रंग है, जो व्यवस्थापक मंडल द्वारा बनाये हुए क़ानून को अमल में लाता है, तथा नागरिकों द्वारा उस पर अमल कराता है। यह देश की रक्षा करता है, तथा भीतर शान्ति और सुपवन्व रखता है। यहोंच शासक प्रायः एक व्यक्ति होता है, जिसे राजतन्त्र में वादशाह या राजा श्रादि कहते हैं, और प्रजातंत्र में राष्ट्र-पित, अध्यक्ष या प्रेसीडैन्ट श्रादि। कहीं-कहीं, जैसे स्विटज्ञरलैंड में, सर्वोच-शासक एक व्यक्ति न होकर एक समा होती है।

वैध राजतंत्रों में जब सर्वोच अधिकारी एक व्यक्ति होता है, तो उसे व्यवहार में नाम मात्र के ही अधिकार रहते हैं। उदाहरण्यवत् जैसा कि अम्बन बताया गया है, हंगलेंड में बादशाह अपने प्रधान मन्त्री के परामर्श बिना कुछ नहीं कर सकता। इसके विपरीत, प्रजातंत्रों में सर्वोच शासक को बहुत अधिकार रहता है, जैसे कि संयुक्त-राज्य अमरीका में राष्ट्र-पित को है। राजतंत्र में प्रधानशासक प्रायः पुश्तेनी होता है, अर्थात् पिता के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राजगही का अधिकारी होता है। परन्तु प्रजातन्त्र में वह व्यवस्थापक मंडल अथवा जनता (निर्वोचकों) हारा जुना जाता है।

जब सर्वोच-शासक (कोई सभा न होकर ) एक व्यक्ति होता है तो उसकी सहायता के लिए एक सभा होता है, इसे कहीं मन्त्री-मंडल ('केविनेट') कहते हैं, और कहीं प्रवन्यकारिया। इंगलैंड में मंत्री-मंडल का संगठन वादशाह प्रवान मन्त्री के परामर्शानुसार करता है, और प्रधान मन्त्री वह व्यक्ति होता है, जो प्रतिनिधि-सभा के बहु-संख्यक-दल का नेता हो। मन्त्री-मंडल के सब सदस्य प्रतिनिधि-सभा या सरदार-सभा के सदस्य होते हैं, और पालिंगेन्ट के प्रति, अपने प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। संयुक्त-राज्य अमरीका में राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रवन्धकारियी सभा है; उसके सब सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार जुनता है। वे राष्ट्रपति के प्रति उत्तर-दायी होते हैं; व्यवस्थापक मंडल के प्रति नहीं। वे व्यवस्थापक मंडल के सदस्य मी नहीं होते।

प्रबन्धकारिणी या मनत्री-मंडल के ऋधीन कई विभाग (डिपार्टमेंट)

होते हैं । एक विभाग देश की, बाहर के आक्रमणकारियों से, रचा करने के लिए सेना का प्रबन्ध करता है। सेना तीन प्रकार की होती है:--जल-सेना, स्थल-सेना और वाय-सेना, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। अस्त, यह विभाग रक्षा-विभाग या सेना विभाग कह-लाता है। दूसरे विभाग का कार्य देश के भीतर शान्ति और सुप्रवन्ध रखना है। यह पुलिस आदि की व्यवस्था करता है। इसे स्वदेश विभाग, या ग्रह-विभाग ( 'होम डिपार्टमैंट' ) कहते हैं। एक और महत्व-पूर्ण विभाग है, अर्थ विभाग । यह विभाग राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों के वार्षिक आय-व्यय का चिटा अर्थात वजट बना कर उसे व्यवस्थापक मंडल में उपस्थित करता है, श्रीर उसकी स्वीकृति के श्चनसार सर्व-साधारणा से विविध कर आदि द्वारा आय प्राप्त करता है, और प्राप्त आय को ख़र्च करता है। एक विभाग का काम यह होता है कि अन्य राज्यों से सम्बन्ध बनाये रखे, वहाँ अपना राजदत रखे. जो वहाँ राज्य के हितों की रक्षा करता रहे। यह विभाग विदेश-( या वैदशिक ) विभाग कहलाता है। इनके श्रतिरिक्त राज्य में श्रीर भी कई विभाग हो सकते हैं, यथा क़ानून-विभाग, शिक्षा-विभाग, कृषि-विभाग, डाक-विभाग, तार-विभाग, उद्योग-विभाग, स्वास्थ्य-विभाग आदि । राज्य में प्रबन्ध-कार्य की गुरुता देखकर यह निश्चय किया जाता है कि वहाँ शासन सम्बन्धी कुल कितने विभाग हो. कौनसा विभाग पृथक् या स्वतंत्र रूप से रहे, श्रीर कौनसा विभाग किस दूसरे विभाग के साथ मिला हुआ हो। प्रत्येक विभाग या विभाग-समृह प्रवृत्वकारिणी के एक-एक सदस्य, अथवा एक-एक

मंत्री के सुपुर्द रहता है। देश-काल के अनुसार किसी विभाग का कार्य तथा महत्व घटता-बढ़ता रहता है। इसी प्रकार प्रबन्धकारिगी या मंत्री-मंडल के सदस्यों की संख्या भी बदलती रहती है।

प्रत्येक विभाग में, मंत्री के ऋषीन कितने-ही स्थायी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमारी 'विटिश साम्राज्य शासन' में बताया गया है, मंत्री तो अपने विभाग एम्बन्धी नीति निर्धारित करता है, उस नीति के अनुसार शासन-कार्य करना सरकारी कर्मचारी का काम है। ये कर्मचारी अपने पढ पर बराबर बने रहने के कारण श्रपने विभाग की सब आवश्यक बातों तथा बहुत-सी बारी कियों को जानते हैं। मंत्री-मंडल, समय-समय पर, नये निर्वाचन के बाद बदलते रहते हैं। नये मंत्री नियुक्त होते हैं, इन्हें अपने विभाग के सम्बन्ध में उतना ज्ञान नहीं हो सकता। वे अपने कार्य के लिए उक्त कर्मचारियों का ही आसरा लेते हैं। इन कर्मचारियों की ही बढ़ीलत शासन-कार्य का सिलिसला जारी रहता है, ट्टता नहीं। श्रस्तु, यदि कोई मंत्री अपने विभाग की भीतरी बातों में हस्तचेप करने लगे तो सरकारी कर्मचारी उसे प्रत्येक विषय में इतनी बातें बतला सकते हैं कि मंत्री कागजों के बोक्त से दब जाय, उसे पार्लिमेंट के आवश्यक कार्यों के लिए अवकाश ही न रहे. और अन्त में लाचार होकर उसे सरकारी कर्मचारियों की ही शरण लेनी पड़े।

इससे इन कर्मचारियों का महत्व स्पष्ट है। प्रत्येक विभाग के मुख्य कर्मचारियों की नियुक्ति या तो खास परीक्षाएँ लेकर होती है, या चुनाव द्वारा। इंगलैंड में सिविल सर्विस की प्रतियोगी परीक्षा की पद्धति प्रचितित है, अर्थात् जिस वर्ष जितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, उस वर्ष उतने आदमी उन व्यक्तियों में से ले लिये जाते हैं, जिन्होंने यह परीक्षा दो हो, और क्रमानुसार अधिक से अधिक नम्बर पाये हों। इनका वेतन निश्चित रहता है, और क्रमशः बढ़ता जाता है। ये उस समय तक अपने पद से पृथक् नहीं किये जा सकते, जब तक वे नेकचलनी से अपना कार्य करते रहें।

शासक-वर्ग राज्य के शासन-सृत को संमालनेवाला होता है। नागरिक जीवन में उसकी शक्ति का परिचय पद-पद पर मिलता है। किसी-न-किसी शासन-विभाग से नागरिकों को हर समय काम पड़ता है। शासकों को उच्छुङ्कलता से राज्य का हास होने लगता है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि उन पर यथेष्ट नियंत्रण रखा जाय। यही कारण है कि उन्नत और विकसित राज्यों में शासक पूर्णत्या व्यवस्थापकों अथवा निर्वाचकों के प्रति उतरदायी बनाये जाते हैं। जिस समय यह जान पड़ता है कि शासक अपना कर्तव्य ठीक तरह पालन नहीं करते, उन्हें उनके पद से हटाने का प्रयस्न किया जाता है। बहुत-से अनुभवों से मंत्री-मंडल को पद-ज्युत करने के लिए एक शिष्टाचार-मूलक पद्धति का आविष्कार हो गया है। वैष राजतंत्र या लोकतंत्र राज्य में व्यवस्थापक सभा को असन्तुष्ट देखकर या उसके उन पर अविश्वास प्रकट करने पर स्थाग-पत्र दे देते हैं।

बड़े राज्यों में शासकों का संगठन केन्द्र, प्रान्त तथा जिलावार होता है (छोटे राज्यों में केवल केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासक रहते हैं)। अपने-अपने चेत्र में निर्धारित अधिकार रखते हुए, जिलों के शासक तो प्रान्तीय शासक के अधीन होते हैं, और प्रान्तीय शासक, देश-काल के अनुसार, कुछ बातों में केन्द्रीय सरकार के अधीन होते हैं।

न्यायाधीश-वर्ग — न्यायाधीशों का काम है कि विवाद करनेवालें व्यक्तियों या संस्थाओं के विवय में यह निश्चय करें कि कानून के अनुसार किस का पक्ष ठीक है, और कीन गलती पर है, तथा, किस ठ्यक्ति या व्यक्ति-समूह ने अपने कार्य-व्यवहार से कानून मंग किया है। कानून मंग करनेवालों के लिए दंड निर्धारत किया जाता है, अथवा उनके सुधार का उपाय बताया जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि भिज-भिज व्यक्ति किसी कानून का अर्थ अलग-अलग लगाते हैं; वास्तव में कानून का अर्थ क्या-व्यक्ता लगाते हैं; वास्तव में कानून का अर्थ क्या होना चाहिए, इसका निश्चय न्यायाचीश करते हैं। संघ-न्यायालयों को छोड़कर (जो संघ-शासनवाले राज्यों में होते हैं), अन्य न्यायालय कानून की जाँच करके यह निर्णय नहीं दे सकते कि असुक कानून ठीक है, या नहीं; वह शासनविधान के अनुसार है, या नहीं। वे केवल इतना ही कह सकते हैं, कि जो क्षानून बना हुआ है, उसका अर्थ क्या लिया जाना चाहिए।

इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि न्यायाधीश अपना कार्य स्वतंत्रता-पूर्वक कर सकें। बहुषा ऐसा प्रसंग आ जाता है कि नागरिकों का स्वयं शासकों से ही किसी विषय में मत-मेद अथवा विरोध होता है। ऐसी दशा में यह काम न्यायाधीश-वर्ग का है कि उचित निर्णय दें। स्वतंत्र न्यायाधीश ही नागरिकों के अधिकारों की समुचित रक्षा, कर सकते हैं, अन्यया उनके द्वारा शासकों के त्रुटि-युक्त पक्ष का भी समर्थन होने की आशंका रहती है। इस प्रकार न्यायाधीशों का कार्य बड़े उत्तरदायित्व का है। इसलिए उनकी नियुक्ति बहुत सावधानी से होने की आवश्यकता है।

नियुक्ति के तीन प्रकार हैं:--(१) न्यायाधीशों को व्यवस्थापक सभा द्वारा चना जाता है। यह दल स्पिटज़रलैंड में प्रचलित है। इसमें आपत्ति यह है कि न्यायाधीश-वर्ग और व्यवस्थापक मंडल एक-दसरे से ऋलग नहीं रह सकते, न्यायाधीशों पर व्यवस्थापकों का प्रभाव पड़ता है, श्रीर यह प्रभाव कुछ दशाश्रों में बहुत अनुचित भी हो सकता है। (२) वे जनता (निर्वाचकों) द्वारा चुने जाते हैं। यह समभ्ता जाता है कि इस प्रकार योग्य व्यक्तियों का ही चुनाव होगा। संयुक्त-राज्य श्रमरीका में यह पद्धति बर्ती जाती है। परन्त स्मरण रहे कि इस पद्धति से बहुधा ऐसा भी होता है कि श्राच्छे व्यक्ति चुनाव में श्रासफता रह जाते हैं, श्रीर उनसे कम योग्य, किन्तु कुछ अधिक चलते हुए तथा मेल मुह्ब्बतवाले, आदमी विजयी हो जाते हैं। निर्वाचन पद्धति में यह दोष है ही कि बहुत-से श्रादमी उम्मेदबार की योग्यता का समुचित विचार न कर अपनी जाति, सम्प्रदाय अथवा मेल-मलाहजे आदि का विचार करते हैं। जो व्यक्ति इन विचारों से ऊपर उठ जाते हैं, उन में से भी कितने-ही दलबन्दी के भाव से मक्त नहीं हो सकते। वे अपनी पार्टी के एक कम योग्य अथवा अयोग्य व्यक्ति को, दूसरी पार्टी के अधिक योग्य व्यक्ति से, बेहतर समकते लगते हैं। फिर जनता (निर्वाचकों) द्वारा न्यायाधीशों के चुने जाने की दशा में सबसे अञ्छे व्यक्तियों के चुनाव में आने की आशा बहुत नहीं रहती। (३) श्राधकाँश राज्यों में न्यायाधीशों

की नियुक्ति सर्वोच्च शासक द्वारा की जाती है। उदाइरण्यवत् इंगर्लेंड के उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति वहाँ के बादशाह द्वारा, और संयुक्त-राज्य अमरीका के उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा होती है। भारतवर्ष में संघ-न्यायालय तथा हाईकोटों के जजों को सम्राट् (इंगर्लेंड का बादशाह) नियुक्त करता है। न्यायाधीशों का पद स्थायी होता है। केवल दुराचार, या शारीरिक अथवा मानसिक निर्वेलता की दशा में ही वे अपने पद से इटाये जा सकते हैं।

उच न्यायालयों को छोड़ कर अन्य न्यायालय प्राय: दो प्रकार के होते हैं:—दीवानी और फीजदारी। विशेषतवा फीजदारी मामलों में यह सर्वथा सम्भव है कि एक न्यायाधीश आंभयोग को समुचित रूप से न समके, अथवा उसका निर्णय यथेष्ट विचार-पूर्ण न हो। अतः उसत राज्यों में निर्णय-कार्य अभियुक्त की जाति तथा देश के कुछ प्रयोग्य सज्जां की जूरी या पंचायत द्वारा होता है। जूरी यह विचार करती है कि अभियोग सम्बन्धी वास्तविक घटनाएँ क्या हैं। जूरी के मत के आधार पर, जज तत्सम्बन्धी कानूनी निर्णय स्वित करता है। छोटी अदालतों के निर्णय के विश्वद, उनसे बड़ी अदालतों में अपील हो सकती है। प्रत्येक राज्य में एक सर्वोच न्यायालय होता है, जहाँ उस राज्य के अन्य उच्च न्यायालयों के फैसलों की अपील सुनी जाती है।



### ऋठारहवाँ परिच्छेद शक्ति-पार्थक्य और अधिकार-विभाजन

पिछ्छो परिच्छेद में सरकार के तीनों आंगों के विषय में आवश्यक बातों का विचार हो जुका। अब यह देखना है कि (१) इन आंगों की शांक कहाँ तक एक-दूसरे से पृथक् रहे, और कहाँ तक परस्पर में सम्बन्धित हो। (१) राज्य के किस चेत्र पर इन शांकियों का कहाँ तक अधिकार हो; केन्द्रीय प्रांतीय और स्थानीय सरकारों में अधिकार किस प्रकार विभाजित हों।

### शक्ति-पार्थक्य

सरकार के प्रत्येक अङ्ग की शक्ति दूसरे अङ्ग की शक्ति से पृथक् रहे, उनकी आपस में घनिष्टता न हो, इसे शक्ति-पार्थक्य सिद्धान्त कहते हैं। प्राचीन काल से अपनेक लेखकों ने इसके सम्बन्ध में अपना

<sup>\*</sup>Seperation of Powers.

मत स्चित किया है। आधुनिक लेखकों में मानटेस्क्यू इस धिद्धति का विशेष प्रतिपादक माना जाता है। उसने लिखा है:—'यदि व्य-वस्थापक और शासन-शक्ति इकट्टी एक ही व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के पास रहे तो स्वतंत्रता विलक्कल नहीं रह सकती, क्योंकि इस बात का भय रहेगा कि व्यवस्थापक सभा या राजा अत्याचार-पूर्ण कानून बनाये, तथा उनका अत्याचार-पूर्ण रीति से प्रथेग करे। इसी प्रकार यदि न्याय-शक्ति व्यवस्थापक और शासन-शक्ति से पृथक् न हो, तो भी स्वतन्त्रता नहीं रह सकती। यदि न्याय-शक्ति को व्यवस्था पक-शक्ति के साथ मिला दिया जाय तो नागरिकों का जान-माल सुरक्षित रहने का भरोसा न रहेगा, क्योंकि न्यायाधीश ही कानून बनानेवाला होगा। यदि न्याय-शक्ति को शासन-शक्ति के साथ मिला दिया जाय तो न्यायाधीश में अत्याचार करने की शिक्ति आ जायगी।

इसका अर्थ यह है कि सरकार की तीनों शक्तियों को अलग-अलग रहना चाहिए, उनके सम्मिलित हो जाने से नागरिकों की स्वतन्त्रता न रह सकेगी। योरप के कई राज्यों की, और विशेषतया संयुक्त-राज्य अमरीका की शासन-पद्धति इसी सिद्धान्त पर बनायी गयी है। अमरीका की शासन-पद्धति में इस बात का होना चौदहनें परिच्छेद में दर्शाया जा जुका है।

सिद्धान्त से सरकार के तीनों अङ्ग अवश्य पृथक् पृथक् हैं, परन्तु न्यवहार में ऐसा नहीं होता। इंगलैंड की शासन-पद्धित की बात लीजिए। साधारस हिंग्ट से वहाँ सरकार के तीनों शुङ्ग अलग-अलग हैं; पार्तिमेंट क़ानून बनाती है, मंत्री-मंडल शासन-कार्थ करता है, श्रीर बिवी कौंसिल वहाँ सर्वोच्च न्याय-संस्था है। परन्त तनिक सक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो इन तीनों श्रङों का परस्पर में काफ़ी सम्बन्ध है। पार्लिमेंट की दो समात्रों में से. सरदार समा (हाउस-न्नाफ़-लार्डस्) का समापति लार्ड चान्सलर मंत्री-मंडल का सदस्य होता है. और पिनी कौंसिल का प्रधान भी। इस प्रकार एक व्यक्ति सरकार के तीनों श्रङ्गों के कार्य में महत्व-पूर्ण भाग लेता है। पुनः वहाँ मन्त्री-मंडल के सब सदस्य पार्लिमेंट के भी सदस्य होते हैं. और उसमें भाग लेते हैं। इससे स्पष्ट है कि वास्तव में वहाँ शक्ति-पार्थक्य नहीं है। तीनों श्रक्त एक दूसरे से बहुत सम्बन्धित हैं, एक का दूसरे पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अन्य राज्यों की शासन-पद्धति पर गम्भीर विचार करने से वहाँ भी यही बात प्रतीत होती है। उत्तरदायी शासन-पद्धति में व्यवस्थापक मंडल शासन-कार्य का निरीक्षण और नियन्त्रण करता है. और अपने श्रविश्वास-सूचक प्रस्ताव द्वारा शासक-वर्गको पदच्यत कर सकता है। न्यायाधीश-वर्ग क़ानून का अर्थ लगाते समय क़ानुन की जटियों का संकेत करते हैं, इस प्रकार क़ानून के संशोधन अथवा नये क़ानून बनाने में सहायक होते हैं।

जिस प्रकार शरीर के भिन्न-भिन्न श्रङ्गों का श्रयना-श्रपना कार्य-चेत्र पृथक पृथक होते हुए भी, सब एक दूसरे के सहायक रहते हैं। इसी प्रकार सरकार के तीनों श्रङ्कों की कार्य-कुशालता भी तीनों के पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है। कल्पना करो, ज्यवस्थापक मंडल ने एक क़ानून बनाया और शासक-वर्ग ने उसका नागरिकों द्वारा पालन कराने में उपेचा की, अथवा न्यायालय ने उस कानून मंग करनेवाले के लिए दंड निर्धारित नहीं किया तो कानून की मर्यांदा क्या रही । अथवा, जब न्यायालय ने किसी अपराधी के लिए दंड निर्धारित ही कर दिया परन्तु शासक-वर्ग ने न्यायालय के निर्धाय के अगुसार अपराधी को किद में नहीं रखा या उससे जुर्माना वसूल नहीं किया तो नागरिकों की हि में न्यायालय का क्या सम्मान रहा ? इसी प्रकार, यदि न्यायालय शासकों के प्रत्येक कार्य के विरुद्ध निर्धाय कों, तो शासकों की प्रतिष्ठा क्या रहे, शासन-कार्य का संचालन ही कैसे हो ! निदान, जब सरकार के तीनों अञ्जो में सहयोग न हो तो राज्य में कुव्यवस्था होगी; राज्य-निर्माण का उद्देश्य ही नष्ट हो जायगा। हाँ, यह आवश्यक है कि कोई एक अञ्ज इतना अधिकार-युक्त न हो जाय कि वह दूसरे अञ्जो पर अनुवित प्रभाव डाल सके।

सरकार की शक्तियों का पार्थक्य कहाँ तक होना चाहिए, इसके सम्बन्ध में कोई ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता जो सब राज्यों में ठीक रहे। प्रत्येक राज्य की परिस्थिति भिन्न-भिन्न होती है, और वहाँ देश-काल के अनुसार ही शक्ति पार्थक्य हो सकता है। हाँ, कुछ बातें हर जगह विचारणीय है। न्यायाधीश-वर्ग के पार्थक्य तथा स्वतंत्रता में सब राजनीतिच सहमत हैं, न्यायाखय पर किसी का प्रभाव न पड़ना चाहिए। व्यावस्थापक मंडल को शासक-वर्ग के नियंत्रण का यथेष्ट अधिकार होना चाहिए; जनता पर कर लगाने तथा सार्वजनिक द्रव्य को खर्च करने के विषय में व्यवस्थापक मंडल ही अधिकारी होना चाहिए।

#### अधिकार-विभाजन

श्रव इस इस बात का विचार करना चाइते हैं कि राज्य में, केन्द्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय सरकारों में अधिकारों का विभाजन कैसे होता है. इस विषय में सिद्धान्त क्या है. तथा उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। अधिकार-विभाजन का प्रश्न विशेष रूप से बड़े राज्यों में ही उपस्थित होता है। आधुनिक काल में राज्यों का विस्तार बढने की सुविधा और प्रवृत्ति तो अधिक है ही. अब उनका कार्य-चेत्र भी पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ा हुआ है। अतः अधिकार-विभाजन समस्या ने वर्तमान राजनीति में विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है। इस समय बड़े-बड़े राज्य अपनी सीमा और तेत्र के अन्तर्गत उपस्थित होने वाले शासन-सम्बन्धी समस्त विषयों पर, केन्द्रीय संसाह द्वारा. यथेण्ट ध्यान नहीं दे सकते । ऐसा करना बहुत कठिन है, यदि इसका प्रयत्न भी किया जाय तो शासन-प्रवन्ध जैसा चाहिए वैसा न हो सकेगा । अतः यह आवश्यक हो गया है कि केन्द्रीय सरकार, जितने कार्यों का दायित्व स्थानीय सरकारों को दे सके. दे दे। इससे उसका कार्य-भार हल्का होगा, श्रीर कार्य भी श्रच्छी तरह सम्पादित होगा।

आधुनिक राज्यों में बहुधा ऐसा होता है कि जिन विषयों का सम्बन्ध समस्त राज्य से होता है, या जिनका सम्बन्ध उस राज्य और अन्य राज्य (या राज्यों) से होता है, उन विषयों सम्बन्ध अधिकार केन्द्रीय सरकार को होता है, और जिन विषयों का सम्बन्ध किसी स्थान विशेष के व्यक्तियों से होता है, वे स्थानीय सरकार को

शेंपे जाते हैं। इस प्रकार विदेश-नीति, देश-रक्षा, व्यायात-निर्यात, सिक्का, डाक, तार, यातायात के बड़े साधन (बड़ी रेल, जहाज व्यादि), मनुष्य-गणना व्यादि विषय केन्द्रीय होते हैं, इन पर केन्द्रीय सरकार का व्यविकार रहता है, ब्रौर सड़क, नल, रोशनी, व्यादि विषय स्थानीय माने जाते हैं; इनके सम्बन्ध में व्यधिकार स्थानीय सरकारों को दिया होता है।

संवात्मक राज्यों में शासन-विधान में ही यह स्पष्ट लिखा रहता है कि अमुक-अमुक विषयों में केन्द्रीय सरकार का अधिकार है और अमुक-अमुक विषयों में संवान्तरिक सरकारों का। इसमें न तो संप-सरकार ही कुछ फेर-बदल कर सकती है, और न संवान्तरित सरकारों ही। किसी को दूसरे के च्लेत्र में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता। संवान्तरित राज्यों में से प्रत्येक में सरकार के कार्य वा केन्द्रीय और स्थानीय मेद से विचार रहता है, इसका निर्णय संवान्तरित राज्य की सरकार करती है, और फलत: उसे इसमें समय-समय पर परिवर्तन करने का भी अधिकार होता है।

संघ-निर्माण का मुख्य उद्देश्य अपनी शक्ति-वृद्धि और आत्म-रक्षा होता है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सेना के नियंत्रण का अधिकार संघ-सरकार को हो। पुन: अन्य राज्यों से व्यवहार करने में संघ को एक इकाई की मौति कार्य करना आवश्यक है। अत: विदेशों से जो सम्बन्ध हो, उसका भी निश्चय केन्द्रीय सरकार हारा होना चाहिए। युद्ध तथा विदेश-नीति के संचालन के लिए प्रव्य की आवश्यकता होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि संक सरकार को अपने नागरिकों पर कर लगाने का निर्धारित अधिकार हो। कभी-कभी कुछ द्रव्य की आवश्यकता अकरमात आ पड़ती है, यह आवश्यकता किसी सागयिक कार्य के लिए होती है, जिसे तत्काल करना होता है। ऐसे कार्यों के लिए संघ-सरकार को ऋष्य लेने का भी अधिकार होना चाहिए।

इस प्रकार युद्ध श्रीर श्रात्म-रज्ञा, बाहरी मामलों का नियंत्रण, श्रीर द्रव्य संग्रह करने की शक्ति ये तीन ऐसे आवश्यक कार्य हैं. जिनका श्रिधिकार संघ-सरकार को रहे विना संघ-राज्य बना ही नहीं रह सकता। संघ सरकार के करने के. दसरी श्रेणी के कार्य वे हैं, जिनका राज्य भर के लिए समान रूप से होना लाभकारी होता है। उदाहर खबत सिक्का, पेटंट ( कोई वस्तु बनाने का सर्वाधिकार ), मुद्रणाधिकार का नियंत्रण. डाक. तार. बेतार के तार का कार्य-संचालन । तीसरे दर्जे पर वे सार्वजनिक कार्य हैं. जिनमें यद्यपि समानता की अत्यन्त श्रावश्यकता नहीं है, तथापि राष्ट्र-हित की दृष्टि से उसकी बहुत उपयो-गिता है, जैसे यातायात के बड़े पैमाने के कार्य-रेल आदि, नहर, वैंकिंग. श्रीर यातायात-ग्रहक-निर्धारण । चौथी श्रेणी में ऐसे कार्य हैं जिनका संघ-सरकार के पास रहने या संघान्तरित राज्य के पास रहने के सम्बन्ध में राजनीतिशों में मत-भेद है। इनका विभाजन बहत-कुछ सघ-राज्य की परिस्थिति पर निर्भर है, इनके उदाहरण शिचा-प्रचार, विवाह-शादी तथा सम्बन्ध-विच्छेद के विषय हैं। शेष कार्य संघान्तरित राज्यों के लिए छोड़ दिये जाने चाहिए। इनके सम्बन्ध में भी मत-भेद रहता है, तथापि इनमें स्थानीय उपयोगिता के

कार्यों का समावेश हो सकता है।

सारतवर्ष की स्थित कुछ निराली ही है। यह स्वतंत्र राज्य नहीं है। यहाँ प्रमुख्य शक्ति विदिश पालिमेंट में है। सम्राट् (इक्क लैंड-नरेश) की ओर से यहां गवर्नर-जनरल तथा भारत-सरकार कार्य करते हैं। यहाँ संच शासन की बात तो वास्तव में अभी कुछ वर्ष से चली हैं। परन्तु देश बड़ा होने से केन्द्राय सरकार, प्रान्तीय सरकारों को ख़ासे अधिकार दिये बिना, शासन-प्रवन्त्र अच्छी तरह संचालित नहीं कर सकती थी। यद्यपि प्रान्तों को कुछ विशेष अधिकार देने की बात पिछले योरपीय महायुद्ध के बाद, सन् १९१९ ई० से आरम्म हुई, जब कि इस विषय में लोकमत काफी प्रवल हो गया था, प्रान्तीय सरकारों का अस्तित्व यहाँ पहले से रहा है। प्रान्तीय सरकारों को अपने चेत्र में निर्धारित अधिकार मिले रहते थे; इन अधिकारों से ही, भिज-भिज प्रान्तों में, भारत-सरकार द्वारा प्रेरणा होने पर, स्थानीय संस्थाओं का कानून बनाया गया, जिसके अनुसार म्युनिसिपैलिटियों, और जिला-बोडों आदि की स्थापना की गयी।

एकात्मक राज्यों में केन्द्रीय सरकार को सुख्य-मुख्य सब अधिकार होते हैं। वही यह निश्चय करती है कि स्थानीय कार्य क्या हों, और उनके करने के लिए कार्यकर्ताओं का संगठन किस प्रकार का रहे। बहुधा वही मुख्य-मुख्य स्थानीय अधिकारियों को नियत तथा बर्ख़ास्त करती है, तथा समय-समय पर उनके कार्यों और अधिकारों में परिवर्तन करती है।

श्राज कल यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि स्थानीय विषयों का

चेत्र बहुता रहे; लोगों को श्रपनी स्थानीय श्रावश्यकता-पूर्ति के विषयों अधिकाधिक श्रधिकार हों, उनमें केन्द्रीय सरकार का इस्तच्चेप बहुत कम रहे। केन्द्रीय सरकार केवल यह व्यवस्था करे कि स्थानीय सरकारों में परस्पर कोई विवाद न हो। यदि विवाद उपस्थित हो तो उसे निपटा दिया जाय; राज्य की एकता में विज्ञ उपस्थित न हो। इससे श्रधिक केन्द्रीय सरकार का नियंत्रया न रहे।

अधिकार-विभाजन की पद्धति—अधिकार-विभाजन के सम्बन्ध में दो सिद्धान्त हैं:—

- (१) केन्द्रीय राज्य कानून बना दे; उसके अनुसार, शासन-प्रबन्ध का कार्य स्थानीय संस्थाओं को सौंप दिया जाय।
- (२) केन्द्रीय राज्य साधारण नियम बनाने का कार्य स्थानीय संस्थाओं को सौंप दे, और उनके शासन-प्रबन्ध आदि का स्वयं निरीच्या करे।

पहली पद्धित में प्रायः होता यह है कि स्थानीय संस्थात्रों को जो नियम अच्छे नहीं लगते, उन पर वे विशेष अमल नहीं करतीं, स्थानीय अधिकारी स्वच्छन्द हो जाते हैं। इसके परिणाम-स्वरूप केन्द्रीय संस्था उनके कार्य में इस्तच्चेप करती है; और, दोनों में विवाद बना रहता है। शासन शिथिल हो जाता है। आदमी अपने स्थानीय विषयों को महत्व देते हैं, और केन्द्रीय विषयों को उपेक्षा करने लगते हैं। हाँ, इस पद्धित में जनता की स्वतंत्रता बनी रहती है। वह स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, उसे अनेक आदमी अवैतनिक सेवा करनेवाले मिलते रहते हैं, सर्वसाधारण

को सार्वजनिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत-से आदमी जब तक स्थानीय संस्था के पदाधिकारी होते हैं, शासन-कार्य करते हैं, और निर्धारित अवधि के पर चात् अवकाश प्रहर्ण करके सर्वसाधारण में मिल जाते हैं; यह नहीं होता कि सरकारी पदाधिकारियों की कोई स्थायी अरेणी बनी रहे, जो अपने आपको सर्वसाधारण से पृथक समसे। इस प्रकार, जब जनता में अनेक आदमी ऐसे होते हैं जो समय-समय पर स्थानीय संस्थाओं के पदाधिकारी रह जुकते हैं तो जनता को सार्वजनिक कार्य करने का अनुभव अधिक होता है, और साथ ही उसका मान भी, स्थायी शासकों की हिण्ट में, अधिक होता है।

श्रव दूसरी पद्धति की बात लोजिए। इसमें केन्द्रीय सरकार का स्थानीय संस्थाओं पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, स्थानीय श्रविकारी मनमानी नहीं कर सकते। शासन-प्रवन्ध विवाद-रिहत श्रीर स्थिरता-पूर्वक चलता है। परन्तु स्थानीय जनता का श्रविकार नगर्य हो जाता है। उसके स्वार्थों श्रीर हितों की उपेक्षा की जाती है। स्थायी शासकों के कारण, सर्वसाधारण को सार्वजनिक कार्थों का विशेष श्रवन्य नहीं होता; जनता, श्रविकारियों की दृष्टि में, कम सम्मानित होतों है। स्थानीय संस्थान्त्रों के कमेंचारी श्रयने उच्च श्रविकारियों को संपुष्ट करते रहते हैं; जब कि वास्तव में जनता उनकी श्राराध्य-देव होनी चाहिए। इस प्रकार दोनों पद्धतियों में कुछ गुण हैं, तो कुछ दोष भी। प्रायः राज्य दोनों के बीच का मार्ग ग्रहण करते हैं। पहली पद्धतिवाले राज्य स्थानीय संस्थान्त्रों को नियम बनाने के

सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण से कुछ प्रक कर उन्हें इस विषय के अधिकार अधिकाधिक देते हैं। वे स्थानीय प्रवन्ध पर अपना निरीच्या बढ़ा रहे हैं; वे अपने शासन को दृढ़ कर रहे हैं। इसी प्रकार दूसरी पद्धतिवाले राज्यों में केन्द्रीय सरकार के शासन को कुछ शिथिल करने की प्रवृत्ति है, केन्द्रीय सरकार स्थानीय संस्थाओं के शासन-प्रवन्ध में अपना हस्तचेप कम करती है।

स्थानीय संस्थाओं की विशेषता—हमने पहले कहा है कि स्थानीय सार्य, केन्द्रीय सरकार की अपेक्षा, स्थानीय संस्थाओं द्वारा अच्छी तरह हो सकते हैं। बात यह है कि प्रत्येक गांव, नगर अथवा ज़िले की अपनी विशेष परिस्थित होतों है; तीर्थ-स्थान औद्योगिक नगर, ऐतिहासिक केन्द्र की अपनी-अपनी समस्या होतो है। वहाँ का प्रवन्ध आदि करने के लिए उसकी विभिन्नता को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। केन्द्रीय सरकार उनके लिए नियम बनाने में ब्यौरेवार विचार नहीं कर सकती। किर, स्थानीय संस्थाओं को वहाँ के लिए कुछ योग्य अनुभवी लोगों की सेवाएँ निश्चुल्क या अवैतिक भी मिल सकती है। वाहर के आदिमयों को वहां के सम्बन्ध में न हतना ज्ञान होता है और न उन्हें वहां के कार्य में ऐसी दिलचस्वी होती है।

इसके श्रतिरिक्त स्थानीय शासन संस्थाओं के संगठन के पक्ष में एक श्रीर भी महत्त्व-पूर्ण बात है। ये संस्थाएँ सर्व साधारण की राजनैतिक शिक्षा का बहुत उत्तम साधन है। प्रायः यह श्रतुभव में श्राया है कि जिन राज्यों में स्थानीय संस्थाओं का काम फला-फूला है, वहां लोक-तंत्रात्मक भावनाओं के प्रचार में विशेष सफलता मिली है। गांव या नगर का चेत्र इतना छोटा होता है, कि साधारण योग्यता का व्यक्ति भी उससे भली-भांति परिचित हो सकता है, और वहां सार्वजनिक कार्य करके अपनी उपयोगिता का परिचय स्थयं पा सकता है, तथा औरों को दे सकता है। स्थानीय कार्य में सफलता प्राप्त कर आदमी अपनी योग्यता एवं आस्म-विश्वास की वृद्धि करता है, तथा अपने जीवन को विशेष उपयोगी बनाने का मार्ग ग्रह्म कर सकता है। उसे संगठन, नियम-निर्माण, दूसरे के हष्टि-कोण को समक्षने, सहिष्णुता का व्यवहार करने आदि का प्रारम्भिक जान हो जाता है; ये बातें भावी राजनैतिक जीवन के लिए उपयोगी होती हैं।



# उन्नीसवाँ परिच्छेद प्रतिनिधि-निर्वाचन

हुन्न हुन्न परिच्छेदों में क़ानूनों के सम्बन्ध में कई बार उल्लेख हुन्ना है। त्राज कल विकष्ठित राज्यों में क़ानून बनाने का काम व्यवस्थापक समाएँ करती हैं; इन समात्रों के सदस्य नागरिकों के प्रतिनिधि होते हैं। इस परिच्छेद में इस बात का विचार किया जाता है कि प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है, उन्हें कौन चुनता है, और इस विषय श्रन्य ज्ञातब्य बातें क्या हैं।

प्रतिनिधि-प्रणाली — प्राचीन समय में यूनान आदि देशों के होटे छोटे राज्यों में सेकड़ों वर्ष तक शासन-सम्बन्धी विषयों पर निर्धारत आहु के समस्त नागरिक एकत्रित होकर अपना मत प्रकट करते थे, और उनकी सर्व सम्पति या बहु-सम्मति से ही, क़ानून बनते थे।

यूनान आदि में बहुत-से गुलाम (दास) होते थे, उन्हें तथा जियों की नागरिक नहीं माना जाता था।

इस प्रकार जनता को प्रत्यक्ष रूप से अपने यहाँ के व्यवस्था-कार्य में भाग लेने का अधिकार था। जब तक राज्य बहुत छोटे रहे, इस पद्धित से व्यवस्था-कार्य चलता रहा। परन्त कमशः उनके बड़े और विस्तृत हो जाने पर एवं उनको जन-संख्या बहुत बढ़ जाने पर शान्ति तथा सुगमता से कार्य सम्पादन होना असम्भव हो गया।

तब प्रतिनिधि-प्रगाली का श्राविष्कार हुआ । यह सोचा गया कि राज्य के प्रत्येक भाग ( ग्राम या नगर ) के समस्त नागरिक व्यवस्था-कार्य में योग देने के बजाय अपना यह अधिकार कुछ चुने हुए सजनों को देदें, जो उनकी ब्रोर से ब्रावश्यक क़ानून की रचना श्रीर शासन-कार्य किया करें। ऐसे चुने हुए सज्जन 'प्रतिनिधि' कहलाने लगे। इस प्रकार यदि राज्य की जन-संख्या लाखों ही नहीं, करोड़ों भी हो तो उनकी श्रोर से केवल दो-चार सौ श्रादमी उक्त कार्य कर सकते हैं। सुविधा या श्रावश्यकता होने पर यह संख्या बढायी जा सकती है। प्रतिनिधि-प्रसाली से कानून बनाने के कार्य में लोक-खत्तारमक भावों की रचा करना कितना सुविधाजनक है, यह स्पष्ट है। इससे बड़े-बड़े राज्यों में दूर-दूर से असंख्य आदिमियों को एक स्थान पर इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं रहती। उनकी श्रोर से थोड़े-से श्रादमी शान्तिपूर्वक विचार विनिमय करने श्रीर कानून बनाने का काम करते हैं। साथ ही सर्व-साधारण को यह सन्तोष रहता है कि जो आदमी क़ानून बनाते हैं, वे हमारे चुने हुए हैं; हमने उनको मेजा है, वे हमारे लाम-हानि का विचार करके ही क़ानून बनायेंगे। एक प्रकार से इम अपने ही बनाये हुए क़ानूनों से शासित होंगे; इस अपने ही

श्रधीन होंगे श्रर्थात् हम स्वराज्य-भोगी होंगे।

प्रतिनिधि-प्रयाली में जनता अर्थात् सर्वसाधारण स्वयं कानून नहीं बनाते, वरन् उनके प्रतिनिधि यह कार्य करते हैं। इस प्रकार इस प्रयाली का अवलम्बन करनेवाले राज्य में, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र नहीं होता (उसका होना व्यावहारिक या सुविधाजनक नहीं होता) हां, इसे परोक्ष प्रजातन्त्र कह सकते हैं। विशेष सुविधाजनक होने के कारण इस प्रयाली का प्रचार क्रमशः बहुत-से देशों में हो गया। प्रत्येक देश में व्यवस्थापक सभाओं के लिए जनता की सर्व-सम्मत्ति या बहुमत के अनुसार प्रतिनिधियों का नया निर्वाचन करने को रीति यह गयी।

प्रत्यक्ष और प्रोक्ष निर्वाचन—प्रतिनिधयों का जुनाव दो तरह से हो सकता है—प्रत्यक्ष रीति से, और परोच्च रीति से। कल्पना कीलिए कि एक प्रान्त है, जिसकी कुल आवादी चार करोड़ है, हसमें नावालिगों आदि को छोड़कर दो करोड़ आदमी ऐसे हैं, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है। ये दो करोड़ आदमी अपने-अपने नगर की म्युनि-सिपैलटी या जिला-बोर्ड आदि के लिए प्रतिनिधियों की संख्या १५०० है। अब, उस प्रान्त की व्यवस्थापक परिषद् के सहस्यों का निर्वाचन करना है। यदि उसके छुल दो करोड़ मत दाता हन सदस्यों का चुनाव करें तो इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जायगा; और यदि व्यवस्थापक परिषद् के सहस्यों के चुनाव कर परिषद् के सहस्यों के चुनाव का अधिकार केवल हनके चुने हुए उपर्यक्ष १५०० सदस्यों को ही हो तो हसे परोक्ष निर्वाचन कहा जायगा।

परोक्ष निर्वाचन की दूसरी विधि यह है कि साधारण मत-दाता पहले कुछ निर्वाचकों का चुनाव करते हैं। फिर, ये निर्वाचक प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। परोक्ष निर्वाचन के पद्म में यह कहा जाता है कि यह सरल, सुगम तथा कम-खर्चोली है। एक बार स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों का निर्वाचन हो चुकने के बाद, प्रान्तीय या केन्द्रीय व्य-बस्थापक संस्थाओं के चुनाव के लिए फिर बैंस ही मंगकट उठाना नहीं पड़ता। करोड़ें। आदिमयों को बार-बार मत देने का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं होती। मध्यस्थ संस्था (म्युनिसिपल बोर्ड आदि) के सदस्य सर्वसाधारण जनता की अपेसा अधिक योग्य होते हैं, और वे अपने प्रतिनिधि विशेष रूप से सोच-समफ कर मेज सकते हैं।

श्रव, इसके विपन्न को बात लीजिए। स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों का जुनाव करने से सर्वधाधारण मत-दाताओं में स्थानीय राजनीति में श्रनुराग उत्पन्न होता है, परन्तु इससे उन्हें केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विषयों के बारे में विचार करने का, तथा व्यापक राजनीति की शिच्चा पाने का, यथेष्ट श्रवसर नहीं मिलता। वे देश या प्रान्त के प्रश्न और समस्याओं से अपरिचित रहते हैं। पुनः इस प्रथा में साधारण मत-दाताओं और प्रतिनिधि में सीधा सम्बन्ध नहीं रहता; इसलिए वे उसके चुनाव की और उदासीन से रहते हैं। इस प्रकार प्रान्त या देश की राजनीति निर्धारित करने में उनका यथेष्ट भाग नहीं होता। इससे प्रजानन्त्र शासन-पद्धित का उद्देश्य ही बहुत-कुछ विफल हो जाता है। श्रतएव प्रायः प्रतिनिधियों का सीधा जनता द्वारा निर्वाचित होना ही उत्तम माना जाता है; श्रयांत् परोक्ष निर्वाचन की श्रपेक्षा, प्रत्यच्ह

निर्वाचन वहत श्रव्छा समभा जाता है।

निर्वाचक-संध-निर्वाचक-संघ दो प्रकार के होते हैं-लाधारण श्रीर विशेष । साधारणा निर्वाचक-संघ में निर्वाचक सर्वमाधारणा में से होते हैं किसी श्रेशी या समह आदि से ही नहीं। विशेष निर्वाचक-संघ में कल विशेष श्रेणी या संस्थाओं के व्यक्ति होते हैं। उदाहरणवट भारतवर्ष में जमीदारों. मजदरों, विश्वविद्यालय तथा व्यापार-सभा (चेम्बर-आफ-कामर्स) आदि को अपने प्रतिनिधि भेजने का विशेष अधिकार है। इनके निर्वाचक-संघ विशेष निर्वाचक-संघ कहलाते हैं। इनके निर्वाचक साधारण निर्वाचक संघों के श्रतिरिक्त, अपने विजेष निर्वाचक-संघों में भी मत दे सकते हैं. अर्थात इन्हें विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसके समर्थकों का कहना है कि उक्त श्रेशियों के व्यक्तियों की संख्या या प्रभाव कम होने से. ये साधारण निर्वाचक-संघों से चनाव में नहीं आते. अथवा कम आते हैं। इसलिए इन्हें अपने विशेष प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिलना चाहिए। परन्त स्मरण रहे कि किसी विशेष जन-समृह को प्थक प्रतिनिधित्व देना समाज को छिन्न-भिन्न करना है। यही बात जातिगत-निर्वाचक-संघों के विषय में है। भारतवर्ष में इनकी व्यवस्था विशेषतया मुसलमानों की माँग के आधार पर हुई है। क्रमशः फूट की बेल बढ़ती ही गयो। अन्य जातियों में भी साम्प्रदायिकता का रोग लग गया। अतः पृथक् निर्वाचन की प्रथा बहुत। घातक है; सर्वत्र संयुक्त निर्वाचन ही होना चाहिए। हाँ, विशेष दशा में, निर्घारित समय के लिए, श्रल्प-संख्यक जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या सुरक्षित की जा सकती है।

मताधिकार—जिन व्यक्तियों को मताधिकार ( प्रतिनिधि जुनने में मत देने का अधिकार) होता है, वे यह अनुभव करते हैं कि राज्य के शासन में हमारा भी कुछ भाग है, चाहे वह परोज्ञ रूप से ही क्यों न हो। इस लिए यह आवश्यक है कि यह अधिकार देश के अधिक-से-अधिक व्यक्तियों को हो; केवल किसी विशेष अथी, विशेष जाति, धर्म या पेशे-वालों को ही न हो। इसमें अमीर-गरीव, स्त्री-पुरुष, कुषक-जमीदार आदि का विचार न होना चाहिए। हाँ, राज्य के अपरिपक्व या विकृत अंगों को मताधिकार मिलना उचित नहीं है। इस प्रकार उन्नत प्रजातंत्र राज्यों में भी बालकों ( प्राय: अठारह-वीस वर्ष से कम आयु वालों ) को, तथा पागलों को, यह अधिकार नहीं दिया जाता; कारण, साधारखाया उनमें नागरिक प्रश्नों पर विचार करके उचित मत देने की योग्यता नहीं होती।

कैदियों का क़ैद रहना ही इस बात का प्रमाण माना जाता है कि उन्होंने राज्य के नियमों का उलंघन किया है। इसिलए उन्हों बहुधा क़ैद की अवधि के बाद भी कुछ समय के लिए मताधिकार से वंचित रखा जाता है। परन्तु प्रत्येक राज्य में राजनैतिक तथा अन्य (चोरी आदि करनेवाले) कैदियों में स्पष्ट अन्तर होना चाहिए; और कम-से-कम, आहिन्सक राजनैतिक कैदियों को कैद की अवधि के बाद तो किसी भी दशा में मताधिकार से वंचित न किया जाना चाहिए।

विदेशियों (या अनागरिकों ) को भी प्रायः किसी देश में मता-धिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि इनकी इस देश से उतनी सहानुभृति नहीं होती, जितनी श्रपने देश से होती है। इसी विचार से एक प्रान्त, जिले या नगर के लिए प्रतिनिधि निर्वाचित करने में बहुधा दूसरे प्रान्त, जिले, या नगर के नियाधियों को मताधिकार नहीं दिया जाता। हाँ, कुछ समय नियास करने तथा कुछ नियमों का पालन करने पर उन्हें यह अधिकार दे दिया जाता है।

उपर्युक्त व्यक्तियों को छोड़ कर और कोई व्यक्ति निर्वाचक होने का अनिधकारी नहीं माना जाना चाहिए। निर्वाचक होने के लिए किसी प्रकार की सम्पत्ति रखने या उसके कुछ शिक्षित होने आदि की शर्त रखना अनुचित है। नाशालिग, पागल या कुछ अपराधी व्यक्तियों को हमने निर्वाचक होने का अनिधकारी बताया है। उन्हें छोड़ कर अन्य सब व्यक्तियों को मताधिकार मिलना चाहिए। इसे 'वालिग मताधिकार' कहा जाता है।

स्त्रियों को मताधिकार देने के विषय में पहले बहुत मत-भेद था, अब विरोध क्रमशः हटता जा रहा है। उन्नत राज्यों में स्त्रियों के लिए प्राय: पुरुषों के समान ही मताधिकार की व्यवस्था है।

सिद्धान्त से यह माना जाता है कि धर्वनाधारण की इच्छा ही प्रमुख-शक्ति है, और सब नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में भाग लेकर इस इच्छा को प्रगट करना चाहिए। इस प्रकार प्रतिनिधि-निर्वाचन का अधिकार प्रत्येक नागरिक का स्वाभाविक और जन्म-सिद्ध अधिकार है। किन्तु व्यवहार में यह वात पूरी नहीं होती। प्रत्येक राज्य में कुछ-न-कुछ नागरिक अपने मताधिकार से बंचित रहते हैं। जो राज्य जितना अवनत, या कम विकसित होता

है, उतने ही अधिक नागरिक वहाँ इस अधिकार से वंचित मिलेंगे।

निर्वाचकों को चाहिए कि वे ऐसे सजन को ही मत देकर अपना प्रतिनिधि चुनें जो समुचित रूप से योग्य, अनुभवी, तथा उदार और सुभारक हो, निस्वार्थ कार्य, त्याग और सेवा का उच्च आदर्श रखता हो। उसकी जाति-पौति का विचार करना ठीक नहीं। इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि वह निर्मीक और स्वतंत्र प्रकृति का हो; खुशामदी, अधिकारियों के रीव में आनेवाला न हो। मतदाताओं को ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को मत देकर वे अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, वह जो-कुछ व्यवस्थापक सभा में कहेगा, वह उनकी तरफ से कहा हुआ समभा जायगा; इसिलए वे खुन रोच-समभ कर मत दें।

कुछ नागरिक निर्वाचन के अवसर पर सत देने के लिए नहीं जाते । यह उचित नहीं है । उनकी उपेक्षा से सम्भव है, योग्य उम्मेदवारों के वास्ते सतों में कमी रह जाय, और अयोग्य उम्मेदवार व्यवस्थापक सभा के सदस्य बन जायँ, जिसका दुष्वरियाम सब नाग-रिकों को अगले निर्वाचन तक भुगतना पड़े । अस्तु, मतदाता की हैसियत से नागरिकों का कर्तव्य है कि वे मत का अवश्य उपयोग करें; मत देने में कमी उपेक्षा न करें ।

मत देना — मताधिकार से बयेष्ट लाम तभी हो सकता है, जब कि मतदाताओं का अपना मत देने में पूरी स्वतंत्रता हो। जिस ज्यक्ति को वे प्रतिनिधि बनाने के लिए अधिक उपयुक्त समर्फें, उसे ही मत दे सकें, उन पर किसी का अनुचित दबाव न पड़े, और न

उन्हें कोई प्रलोभन श्रादि दिया जाय। बहुधा जब मतदाता यह जान लेता है कि श्रमुक उम्मेदवार, सदस्य बनने के लिए, सबसे श्रधिक योग्य है, तो भी यदि कोई दूमरा उम्मेदवार उसका मित्र या रिश्तेदार है, श्रयवा उसकी जाति या धर्म का है, या विशेष प्रतिष्ठा बाला है, तो उसके मन में उसका लिहान हो जाता है। श्रीर, श्रयर सब के सामने मत देना पड़े तो सम्भव है कि मतदाता अपनी वास्तिषक सम्मति के विरुद्ध हम दूसरे उम्मेदवार के लिए मत दे दे। इस वास्ते मत सुप्त रूप से देने की प्रथा चलायी गयी है।

मत देने की विधि—आज कल निर्वाचन प्रायः इस तरह होता है—पहले सरकार द्वारा निर्वाचन-स्थान, तिथि और समय निश्चिल किया जाता है, और प्रत्येक निर्वाचन-स्थान के लिए एक या अधिक निर्वाचन-अफसर नियुक्त किया जाता है। जब निर्वाचक मत देने की जगह जाता है तो उसका नाम, निर्वाचक नम्बर, और पता पूछा जाता है। आवश्यक होने पर उम्मेदवार या उसके एजंट को निर्वाचन-अफसर के सामने निर्वाचक की शासलत करनी होती है। शिक्ति निर्वाचक को अपने इस्ताक्षर करने, और अशिक्षित को अपने अंगूठे का निशान लगाने पर एक पर्चा दिया जाता है, जिसे निर्वाचन-प्रम, मत-पत्र, या 'वेलट-पेपर' कहते हैं। निर्वाचन-अफसर निर्वाचक को यह बता देता है कि वह अधिक-से-अधिक कितने मत दे सकता है। पर्चा लेकर शिक्ति निर्वाचक, नियत किये हुए एकान्त स्थान में जाकर, उस पर्चे पर अपने अमीन्ट उम्मेदवार के नाम के सामने निर्दान्ट चिन्ह ( + या × ) कर देता है; और उस पर्चे को मोड़ कर एक सन्दुक

में डाल देता है, जो वहाँ इस विशेष कार्य के लिए तैयार करा कर रखा जाता है। यदि निर्वाचक अशिच्चित या बीमार हो, या बेकार हाथ वाला हो तो निर्वाचन-श्रफसर, उम्मेदवारों तथा उनके एजंटों की उपस्थिति में, उसके बताये हुए नाम के सामने निशान लगा कर पर्चे को उस संदुक में डलवा देता है।

अशिक्षित निर्योचकों का मत गुप्त रखने के लिए कहीं कहीं गंगीन सन्दूकों का भी उपयोग किया जाता है। प्रत्येक उम्मेदवार के लिए एक-एक रंग नियत कर दिया जाता है, और उस रंग के संदूक पर उसका नाम भी लिख दिया जाता है, (या उसका फोटो चिपका दिया जाता है)। जब निर्योचन-अफसर किसी निर्योचक को मत-पन्न देता है तो वह उसे यह समभा देता है कि किस उम्मेदवार का क्या रंग है, और उसे कह देता है कि जिस उम्मेदवार के लिए उसे मत देना हो, उसके रंगवाले संद्क में वह अपना मत-पन्न डाल दे। निर्योचक अपनी इच्छानुसार मत-पन्न अभीष्ट संदूक में डाल देता है।

निर्धारित समय के परचात् प्रत्येक संदूक में डाले हुए मत-पत्रों की संख्या गिन ली जाती है। जिन उम्मेदवारों के लिए अधिक मत आते हैं, उनके निर्धाचित होने की विश्वित की जाती है।

निर्वाचन की एक विधि और है। इसके अनुसार निर्वाचक अपना मत किसी व्यक्ति को नहीं देते, वरन भिन्न-भिन्न दलों द्वारा तैयार की हुई उम्मेदवारों की सूचि को देते हैं। उदाहरखार्थ, कल्पना

कीजिए किसी नगर की म्युनिसिपैल्टी का चुनाव होनेवाला है, और वहाँ तीन दल मुख्य हैं—उम्र दल, कांग्रेस दल, और स्वतंत्र दल। अब यदि निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या बारह निर्धारित की गयी है, तो प्रत्येक दल अपने बारह-बारह उम्मेदवारों की स्वी या फहरिस्त (लिस्ट) तैयार करता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक स्वी के नाम अन्य स्वियों के नामों से सर्वथा भिन्न हो, कुछ उम्मेदवारों के नाम दो या अधिक स्वियों में होना सर्वथा सम्भव है। अस्तु, मत-दाताओं को तीनों स्वियों के नाम बता दिये जाते हैं। प्रत्येक मतदाता को अधिकार है कि वह चाहे जिस स्वी के सम्बन्ध में अपना मत दे। जिस दल को तैयार की हुई स्वी के पद्म में सब से अधिक मत आते हैं, उसी दल की विजय होती है, उस दल के सब उम्मेदवारों के निर्वाचित होने की घोषणा की जाती है।

इस प्रयाली को 'लिस्ट विस्टम' कहते हैं। इस की विशेषता यह है कि मतदाता व्यक्तिगत उम्मेदवार की अपेत्रा, उनकी पार्टी या दल का अधिक ध्यान रखते हैं। इस से भिन्न-भिन्न दलों के संगठन में सहायता मिलती है।

मत-गर्णना भणाजी, एकाकी मत पर्णाजी —िक्छी उम्मेदबार के पक्ष में बाये हुए मत गिनने की दो प्रणालियाँ है:— (१) एकाकी-मत-प्रणाली, \* और (२) ब्रनेक-मत-प्रणाली। एकाकी

<sup>\*</sup>Single Voting.

<sup>†</sup>Plural Voting.

अत-प्रणाली बहुत सरल है। जिस नगर या प्रान्त आदि के प्रतिनिधि खुनने होते हैं, उसे सुवि शानुसार कुछ निर्वाचन-खेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है, जिनमें से प्रत्येक से एक-एक प्रांतनिधि लिया जाय। जिस निर्वाचन-खेत्र में एक ही उम्मेदवार होता है, उसके मतदाताओं को मत देने की आवश्यकता नहीं होती। पर जब एक निर्वाचन-खेत्र में कई-कई उम्मेदवार होते हैं तो मत लिये जाते हैं। एकाकी-मत-प्रणाली के अनुसार प्रत्येक मतदाता का एक-एक ही मत होता है, जिस उम्मेदवार के पक्ष में सबसे अधिक मत आते हैं, वह प्रतिनिधि घोषित किया जाता है।

यह प्रयाली जैसी सरल है, वैसी ही सदीष है। जब एक ही

श्रांतिनिधि चुना जाता है, तब जिस-जिस मतदाता ने उसे मत दिया,

उस-उस मतदाता का ही प्रतिनिधित्व होता है। श्रेष सब मतदाता
अपने प्रतिनिधित्व से वंचित रहते हैं, वे व्यवस्थापक सभा के संगठन
और निर्णयों के प्रति उदासीन होते हैं। यह सम्भव है कि विजयी

उस्मेदवार नाम-मात्र के ही बहुमत से जीत जाय। उदाहरखावत् यदि

एक निर्वाचन च्रेत्र से क को ५०० मत मिलें, और ख को ५०२ तो

ख को प्रतिनिधि घोषित किया जायगा। इस प्रकार१००२ मतदाताओं

में से ४०० अर्थात् लगभग आधे मत-दाताओं का कोई प्रतिनिधित्व
नहीं होगा।

इस प्रयाली का दोष उतना ही अधिक स्पष्ट प्रतीत होता है, जितने अधिक उम्मेदवार निर्वाचन में खड़े होते हैं। परन्तु जिन निर्वाचक-संघों से केवल एक-एक ही प्रतिनिधि लिया जानेवाला हो, उनमें इस प्रणाली के उपयोग के सिवाय और कुछ चारा नहीं है।

अनेक-मत-प्रणाली—इस प्रणाली का व्यवहार वहाँ किया जाता है, जहाँ प्रत्येक निर्वाचन-चेत्र से एक-एक ही नहीं, कई-कई प्रतिनिधि निर्वाचित करने होते हैं। इसमें प्रत्येक मतदाता इतने मत दे सकता है, जितने प्रतिनिधि उस निर्वाचन-चेत्र से चुने जानेवाले हों। इस प्रणाली के अनुसार मत सैकड़ों प्रकार से दिये जा सकते हैं, उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं:—(क) 'एक उम्मेदवार, एक मत'—पद्धति, (ख) एकत्रित-मत के पद्धति, और (ग) 'एकाकी हस्तान्तरित'—मत† पद्धति।

(क) 'एक उम्मेदवार, एक मत' पद्धति — इव प्रवाली में प्रत्येक निर्वाचक एक प्रतिनिधि के लिए एक मत दे सकता है। यदि किसी निर्वाचन-चेत्र से तीन प्रतिनिधि चुने जानेवाले हैं, और वहाँ पाँच उम्मेदवार हैं तो प्रत्येक निर्वाचक इन उम्मेदवारों में से किन्हीं तीन के लिए एक एक मत दे सकता है; वह चाहे तो तीन से कम, दो या एक उम्मेदवारको ही अपना एक एक मत दे; परन्तु तीन से अधिक को मत नहीं दे सकता। इस प्रवाली में बहुमत का बोलवाला रहता है, अल्प-मत का प्रतिनिधित्व नहीं होता।

उदाहरण्वत् कल्पना करो, एक निर्वाचन च्रेत्र से चार प्रतिनिधि लिये जानेवाले हैं, और वहां तीन दल हैं—उग्र, नर्म और स्वतन्त्र । उग्र दल के ४००, नर्म दल के ८००, और स्वतन्त्र दल के १,०००

<sup>\*</sup> Cumulative Vote. † Single Transferable Vote.

मतदाता हैं। प्रत्येक दल अपने चार-चार उम्मेदवार खड़ा करता है। अब होगा यह कि उम्र दल के प्रत्येक उम्मेदवार को चार-चार सो मत मिलेंगे, नमें दलवाले को आठ-श्राठ सो, श्रोर स्वतन्त्र दल वाले को एक-एक हजार। इस प्रकार स्वतन्त्र दल के चारों उम्मेदवार जीत जाते हैं, श्रोर अन्य दशों का कोई भी उम्मेदवार प्रतिनिधि घोषित नहीं होता।

एकत्रित मत पद्धित-इसके अनुसार मतदाताओं को अधि-कार होता है कि वे अपने मत अपनी इच्छानसार वितरसा करें: यहाँ तक कि जो मतदाता चाहे, वह आने समस्त मत एक ही उम्मेदवार को भी दे सकता है। इस दशा में निर्वाचन-चेत्र का जो दल आपने-आपको कमजोर अर्थात अला संख्यक समस्तता है. वह अपने एक ही उम्मेदवार को अपने समस्त मत दे देता है. इससे उसका कम-से-कम एक प्रतिनिधि अवश्य हो जाता है। परन्त इससे कुछ प्रसिद्ध उम्मेदवारों को तो इतने अधिक मत मिल जाते हैं. जितनी की उन्हें श्रावश्यकता नहीं होती; इसके विपरीत दूसरे उम्मेदवार मतों की कमी रहने से, हार जाते हैं। मतदाताओं के बहुत से मत व्यर्थ जाना इस प्रणाली का स्वष्ट दोष है। पुनः इस प्रणाली के श्रनुसार कार्य करने से भिन्न-भिन्न दलों के नेताओं को, मतदाताओं का संगठन करने में. जी-तोड परिश्रम करना पडता है. किर भी श्रानेक दशाओं में उन्हें अपने दल की संख्या के अनुसार प्रतिनिधि भेजने में सफलता नहीं मिलती ।

एकाकी-हस्तान्तरित-मत-प्रामाली - इस प्रणाली का उपयोग ऐसे निर्वाचन-दोत्रों में ही किया जाता है, जहाँ से कई-कई ( प्राय: तीन से सात तक ) प्रतिनिधियों का निर्वाचन होने वाला हो । इसके अनुसार प्रत्येक मतदाता को यह सूचित करने का अवसर दिया जाता है कि वह सब उम्मेदवारों में, सबसे अधिक किसे पसन्द करता है, और उससे कम किसे, और इसी प्रकार तीसरे और चौथे नम्बर पर किसे। जिस उम्मेदवार को वह सबसे अधिक पसन्द करता है. उसके नाम के आगे वह 'श' लिख देता है, उससे दूसरे नम्बर पर जिसे पसन्द करता है उसके नाम के आगे '२' और इसी प्रकार श्चन्य उम्मेदवारों के नाम के श्रागे श्रपनी पसन्द के श्रनुसार '३', '४', 'भू' श्रादि लिख देता है। इस प्रकार मतदाता यह सूचित कर सकता है कि सर्व-प्रथम उसके मत का उपयोग किस उम्मेदवार के लिए हो, और यदि उस उम्मेदवार को उसके मत की आवश्यकता न हो (वह उम्मेदवार अन्य मत-दाताओं के मतों से ही चुन लिया जाय), तो उस मत का उपयोग किस दूसरे या तीसरे, चौथे त्रादि उम्मेदवार के लिए हो।

उम्मेदवारों की सफलता का हिशाब लगाने के लिए पहले यह देखा जाता है कि किशी उम्मेदवार को कम-से-कम कितने मतों की आवश्यकता है। मतों की इस संख्या कों 'कोटा', " 'पर्याप्त संख्या', या 'आनुपातिक भाग' कहते हैं। पहले कहा जा चुका है कि इस प्रसाली का उपयोग ऐसी दशा में होता है, जब कई प्रतिनिधि चुनने होते हैं.

<sup>\*</sup> Quota

परन्तु 'पर्याप्त संख्या' को खंब्छी तरह समक्षते के लिए कल्पना कीजिए, एक निर्वाचन-चेत्र से एक उम्मेदबार चुनना है, और वहाँ सौ मतदाता हैं। अब जिस उम्मेदबार को कम-से-कम ५१ मत मिल जायँगे, वह चुन लिया जायगा, क्योंकि दूसरे उम्मेदवार को अधिक-से-अधिक ४९ ही तो मत मिल सकते हैं।

इस प्रकार इस दशा में पर्याप्त संख्या ५१ है, जो कुल मतों के आधे अर्थात् ५० से एक अधिक है। यदि दो उम्मेदवार जुनने हैं, ता जिन उम्मेदवारों को ३४, ३४ मत मिल जायँगे, वे सफल हो जायँगे; क्यों कि तीसरे को यदि शेष सब मत भी मिल जायँ तो उसके प्राप्त मतों की संख्या अधिक-से-अधिक ३२ होगी। इस प्रकार इस दशा में पर्यात संख्या कुल मतों को तिहाई अर्थात् ३३ से एक अधिक है। निदान, कुल मतों को, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में एक जोड़ कर, उससे भाग दे देने तथा अजन-फल में एक जोड़ देने से पर्यात संख्या मालूम हो जाती है। संचेप में—

पर्याप्त संख्या = मत संख्या । १ प्रितिनिधि संख्या । १

को उम्मेदवार प्रथम पसन्द के मत पर्यात संख्या के समान या इस से अधिक प्राप्त कर लेते हैं, वह निर्वाचित घोषित किये जाते हैं। इन चुने हुए व्यक्तियों के जितने मत पर्याप्त संख्या से अधिक होते हैं, उन्हें 'सरप्लस' फाजिल या अतिरिक्त मत कहा जाता है। ये मत अपर्यात मतवाले उम्मेदवारों में, (एक निर्धारित हिसाब से) बाँटे जाते हैं। यदि ऐसा करने पर आवश्यकतानुसार उम्मेदवार ंनिर्वाचित नहीं होते तो पर्याप्त संख्या से कम मत वाले उम्मेदवारों में से जिसके मत सबसे कम होते हैं, उसे अधफल घोषित करके, उसके प्राप्त मतों का उपयोग उन उम्मेदवारों के लिए किया जाता है, जिनके लिए वे मत दूसरी पसन्द में रखे गये हों।

इस प्रयाली से यह लाभ है कि सतदाता का कोई सत व्यर्थ नहीं जाता । भारतवर्ष में प्रान्तीय व्यवस्थापक परिपदों के सदस्यों के चुनाव के लिए यही प्रयाली निर्धारित की गई है। कांग्रेस ने भी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों तथा श्रास्ति भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन के लिए इसी प्रयाली को श्राप्ताया है।

उम्मेदवार — पहले यह बताया गया है कि (प्रतिनिधि बनने के)
उम्मेदवारों को मत किस प्रकार दिये जाते हैं। अब उम्मेदवार के विषय
में कुळ बातें जान लेना आवश्यक है। उम्मेदवार ऐसे व्यक्ति नहीं हो
सकते, जिनमें निर्धाचक या मतदाता होने की योग्यता न हो, या जिनकी
आयु निर्धारित आयु से कम हो। सरकारी नौकरी करनेवाले, व्यवस्थापक
सभा की मेम्बरी के लिए उम्मेदवार नहीं हो सकते; हा, मंत्री-मंडल
के सदस्य, उम्मेदवार हो सकते हैं। जहां सम्प्रदायिक व्यक्तियत्व निर्धाचक संघ हैं, वहां उन संघों में से किसी संघ से वही व्यक्ति उम्मेदवार हो सकता है, जो उस जाति या सम्प्रदाय का हो, जिसका कि वह
संघ है। अन्य व्यक्ति उम्मेदवार नहीं हो सकते।

<sup>\*</sup>स्थानामात्र से यहां इस प्रत्याली के उपयोग का उदाहरण नहीं दिया जाता। निर्वाचन के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए 'निर्वाचन पद्धति' पुस्तक (लेखक —श्री० दुवे श्रीर केला) उपयोगी है।

उम्मेदवार काझी उम्र के, गम्मीर, योग्य, निर्मीक और अनुभवी होने के अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति होने चाहिएँ जो लोम-रहित हों और निःस्वार्थ भाव से काम कर सकें। भारतीय आदर्श को ध्यान में रखकर ऐसी व्यवस्था होना अच्छा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यवस्थापक समा आदि का सदस्य होने के लिए न तो स्वयं उम्मेदवार बने, और न अपने पक्ष में मत-याचना करने के वास्ते मतदाताओं के दरवाज़े खट-खटाता फिरे। जब निर्वाचक किसी व्यक्ति से उम्मेदवार होने की प्रार्थना करे तो अगर वह अपने आपको योग्य और उपयुक्त समक्ते तो यह स्वित कर दे कि मैं उम्मेदवार होना स्वीकार करता हूँ; यदि मेरा निर्वाचन हो जायगा, तो मैं कार्य-भार संभाल लंगा।

प्रतिनिधि और निर्वाचक — बहुषा यह शिकायत सुनने में आती है कि प्रतिनिधि बननेवाले सजन (उम्मेदघार), केवल चुनाव के समय ही, निर्वाचकों से कुछ सम्पर्क रखते हैं, पर जहाँ वे एक बार प्रतिनिधि चुने गये, वे निर्वाचकों से स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर वे उनकी कुछ नहीं सुनते। हाँ, प्रतिनिधियों का कार्य-काल परिमित होता है और दुवारा चुने जाने की इच्छा से वे उनका कुछ ख़्याल रखते तो हैं। पर वह पर्यात नहीं होता। निर्वाचकों का प्रतिनिधियों पर विशेष नियंत्रण नहीं रहता। फिर उन्हें प्रतिनिधि चुनने, अर्थात् मताधिकार से लाम ही क्या ? इसलिए कुछ राजनोतिजों का मत है कि प्रत्येक प्रतिनिधि को उसके निर्वाचक-संघ से निश्चित हिंदायतें या आदेश मिलना चाहिए। जो प्रतिनिधि इसका पालन न करे, उसे वापस बुलाने और उसकी जगह दूसरा प्रतिनिधि भेजने का अधिकार

निर्वाचकों को होना चाहिए।

इस मत की कड़ी आलोचना हुई है। इस मत के विपन्न में कहा जाता है कि यदि निर्वाचक अपने प्रतिनिधि से सन्तुष्ट नहीं हैं, तो श्रमले निर्वाचन में वे उसको मत न दें, परन्तु उन्हें उसको वापिस बुलाने का अधिकार न होना चाहिए। प्रतिनिधि सामान्य नीति की बात का ध्यान रख सकते हैं, परन्तु यह सम्भव तथा व्यावहारिक नहीं है कि वे व्यवस्थापक सभा में उपस्थित होनेवाले विविध प्रश्नों में से प्रत्येक के विषय में ऋपने निर्वाचकों का मत लेते रहें। पुन: निर्वाचकों के सामने उनके चीत्र का ही विचार रहता है, वे उसी दृष्टिकोण से प्रत्येक प्रश्न को सोचते हैं, परन्तु प्रतिनिधि को राज्य के सामूहिक हित का विचार करना होता है, श्रत: उसका दृष्टिकीया भिन्न होना स्वाभाविक है। श्रीर ऐसा होने से कोई हानि भी नहीं है। इसके श्रतिरिक्त एक बात श्रीर भी है। बहुधा प्रतिनिधि अपने च्लेत्र के साधारण निर्वाचकों की अपेद्या अधिक दुराल और बुद्धिमान होता है। अतः निर्वाचक उसे हिदाय तें देने योग्य नहीं होते, इसके विपरीत प्रतिनिधि ही ऋपने निर्वा-चकों को बहुत से विषयों का ज्ञान करा सकता है।

इस प्रकार, इस मत के पक्ष और विपन्न दोनों ख्रोर की बातें पाठकों के विचारार्थ उपस्थित हैं। साधारणतया बुद्धिमानी मध्यम मार्ग ग्रहण करने में है। प्रतिनिधि को चाहिए कि वह जनता के भावों का विचार अवश्य रखे, और साथ ही ख्रपनी स्वतंत्र निर्णय-शक्ति का भी उपमोग करे। जब जैसी परिस्थित हो, उसका ध्यान रखते हुए वह जनता का हित-साधन करे। वह किसी दल-विशेष या चेत्र-विशेष का प्रतिनिधित्व

करने की इतनी चिंता न करे, जितनी राज्य का प्रतिनिधित्व करने की। उसका कर्तव्य राज्य की, सर्वधाधारण जनता की, अलाई करना है। निर्वाचक-संघ के मतदाताओं को भी चाहिए कि जिस व्यक्ति को उन्होंने भली-भाँति कोच-समक्षकर ऋपना प्रतिनिधि चुना है, उसकी योग्यता और विचारों पर विश्वास रखें तथा यह आशा न करें कि बात-बात में वह उनका मत लेने के लिए आया करेगा। व्यवस्थापक सभा में बहुत से विषय तत्काल उपस्थित होते हैं, उन पर तुरन्त मत देने की आवश्यकता होती है। प्रतिनिधि को अपनी बुद्धि तथा प्रतिभा के भरोसे ही काम करना होता है।

अब संघ-शासन के सम्बन्ध में विचार करें। संघ-राज्य की उपरली व्यवस्थापक सभा में जो प्रतिनिधि भाग लेते हैं, वे भिन्न-भिन्न
संघान्तरित राज्यों की ओर से होते हैं। उनकी सरकार उन्हें जो
आदेश दे, उसका पालन किया जाना आवश्यक कहा जा सकता है।
परन्तु इसकी भी प्रथा नहीं है। प्रतिनिधियों पर निर्वाचकों का विशेष
नियंत्रण उचित नहीं समभा जाता। हीं, जब प्रतिनिधि स्वतन्त्र रूप से
उम्मेदवार न होकर किसी दल-विशेष की ओर से प्रतिनिधि बनता है
तो उस दल का उस पर यथेष्ट नियन्त्रण रहता है। यदि वह किसी
विषय पर अपने दल के विरुद्ध मत देता है, तो उस पर उसके दल्
की ओर से अनुशासन की कार्रवाई की जाती है; और, अन्ततः उसे
त्याग-पत्र देना होता है। यदि वह चाहे तो इसके बाद दूसरे ऐसे दल
का सदस्य बन सकता है, जिसकी नीति को वह मानता हो। उस

दल की श्रोर से, अथवा स्वतन्त्र रूप से वह फिर उन्मेदवार बन सकता है।

जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन होने का आदर्श बहुत उत्तम है; परन्तु यथेष्ट प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार हो, यह विषय सीधा या सरल नहीं है। समय-समय पर निर्वाचन-पद्धित सम्बन्धी नये-नये आविष्कार हुए हैं; किन्तु इस समय भी इसमें कई दोष हैं। इनका सुधार होना चाहिए। तथापि, प्रजातंत्रात्मक-शासन के लिए प्रतिनिधि-प्रणाली से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है।



## बीसवाँ परिच्छेद नागरिकता

क्कुंख पुस्तक के पहले परिच्छेद में यह बताया जा जुका है कि नागरिक किसे कहते हैं। आज-कल प्रत्येक राज्य में वहाँ के अधिकाँश निवासियों को जन्म से ही नागरिकता प्राप्त होती है। प्राचीन योरप में ऐसा नहीं था। उदाहरसार्थ यूनान और रोम के राज्यों में क्रियों को नागरिक नहीं माना जाता था; विदेशियों को, तथा युद्ध में जीतकर लाये हुए अथवा ख़रीदे हुए दाखों और उनकी सन्तान को भी, नागरिक नहीं समभा जाता था। अब तो राज्य के अधिकाँश व्यक्तियों का नागरिक होना, उनका जन्म-सिद्ध अधिकार है, वे नागरिकता मानों विरासत में पाते हैं, क्रियों को अब नागरिक माना जाने लगा है, दासता की प्रथा, कमसे-कम प्राचीन रुप की, अब प्राय; हट गयी है। तथापि प्रत्येक राज्य में कुळु व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, जो वहाँ के नागरिक नहीं होते । इस प्रकार राज्य की कुल जन-संख्या के दो भाग किये जा सकते हैं—जनता का बहुत बड़ा भाग नागरिकों का होता है, और शेष छोटा-सा भाग अ-नागरिकों का।

श्रव हम यह विचार करेंगे कि किसी राज्य में उन मनुष्यों की क्या रियति होती है, जो वहाँ के नागरिक नहीं होते । क्या उन्हें नागरिक-ता प्राप्त हो सकती है, यदि हो सकती है तो किस प्रकार १ हम यह भी विचार करेंगे कि जो व्यक्ति नागरिक माने जाते हैं, क्या उनकी नागरिकता कभी विज्ञप्त भी हो जाती है १ ऐसा किन-किन दशाबों में होता है १

श्च-नागरिक—राज्य के जो व्यक्ति नागरिक नहीं हैं, जिन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं हैं, वे श्व-नागरिक कहलाते हैं। इन्हें भी राज्य में कुछ अधिकार और कर्तव्य अवश्य रहते हैं। उदाहरखवत् ये नागरिकों की भांति राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान को जा आ सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, सभा-सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। राज्य के स्कूल, अस्पताल, न्यायालय आदि संस्थाओं से लाभ उठा सकते हैं। राज्य इनके जान-माल की रक्षा करता है।

श्रव कर्तव्यों की बात लीजिए। इन्हें राज्य के सव नियम पालन करने होते हैं, श्रीर राज्य के निर्धारित कर देने पड़ते हैं। यदि ये इसमें श्रुटि करते हैं तो इन्हें नियमानुसार दंड दिया जाता है।

इन बातों में अन्नागरिक श्रोर नागरिक को स्थिति समान ही होती है। मेद होता है उन श्रिषकारों के सम्बन्ध में, जिन्हें राजनैतिक श्रिष-कार कहा जा सकता है। उदाहरणवत् अन्नागरिकों को मताधिकार नहीं होता, इसलिए वे व्यवस्थापक समा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं ले सकते, श्रीर राज्य की शासन-पद्धति पर अपना प्रमाव नहीं डाल सकते। इसी प्रकार उन्हें कुछ खास-खास ऊँचे सरकारी पदों पर भी नियक्त नहीं किया जाता।

श्र-नागरिक तो प्रकार के होते हैं -- मबदेशी और विदेशी। पहले स्त्रियाँ नागरिक नहीं मानी जाती थीं. श्रव भी बहत से राज्यों में उन्हें यथेष्ट राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं. और बहत-सी स्त्रियाँ ग्र-नागरिक हैं। राजदोह आदि विशेष प्रकार के बडे अपराध करनेवाले व्यक्ति जिन्हें लम्बी सजा मिलती हैं. कह समय के लिए. अथवा सदैव के ही लिए अ-नागरिक माने जाते हैं। पागल या कोढी शारीरिक अथवा मानसिक विकारों के कारण अ-नागरिक उहराये जाते हैं। दसरे राज्यों के नागरिक बन जानेवाले भी प्राय: अ-नागरिक समके जाते हैं। ये सब व्यक्ति स्वदेशी श्रा-नागरिक हैं। विदेशी श्रा-नागरिक वे हैं. जो राज्य के बाहर से. दसरे देश से रोज़गार आदि के लिए आये हए हो, और जिन्हें राज्य के निर्धारित नियमों के अनुसार नागरिकता ग्राप्त न हुई हो। राज्य इनके जान-माल की रक्षा अपनी सीमा में तो वैसी ही करता है, जैसी अपने नागरिकों की, परन्तु उनके अन्य देशों में जाने पर उसे इसकी चिन्ता नहीं होती। युद्ध-काल में, जो विदेशी व्यक्ति शत्र-राज्यों के निवासी होते हैं, उन्हें अपने देश नहीं जाने दिया जाता: वे राज्य के किसी भाग में नजरबन्द की तरह रखे जाते हैं।

नागरिकता की पामि—नागरिकता में विशेषतथा उन अधि-कारों का समावेश माना जाता है, जो राज्य में नागरिकों को प्राप्त होते हैं। अधिकारों के साथ कर्तव्यों का अनिवार्य सम्बन्ध है, यह पहले कहा जा जुका है। नागरिक राज्य का सदस्य है, उसे विविध श्रिषकार प्राप्त होते हैं, तथा उसे कई प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना होता है। इस प्रकार नागरिकता किसी व्यक्ति के उन श्रीषकारों और कर्तव्यों का चेत्र निश्चित करती है, जिनकी थोर समु-चित ध्यान देने से उसके जीवन का विकास होता है। नागरिकता सम्बन्धी ब्यौरेवार नियमों में, विविध राज्यों में कुछ विभिन्नता है। साधारणतथा नागरिकता दो प्रकार से प्राप्त होती है—(१) जनम या वंश से। किसी राज्य के मूल निवासियों तथा उनके वंशजों को उस राज्य का जन्म-जात या स्वाभाविक नागरिक कहा जाता है। उसकी नागरिकता को स्वाभाविक नागरिकता कहते हैं। (२) नागरिकतरण द्वारा अर्थात् राज्य से नागरिकता को सनद लेकर। इस प्रकार नागरिक वननेवाला अंगीकृत या कृत्रिम नागरिक, और उसकी नागरिकता कृत्रिम नागरिकता कृत्य नागरिक नागरिकता कृत्य नागरिकता कृत्य नागरिकता कृत्य नागरिक नागरिकता कृत्य नागरिक नागरिक नागरिक नागरिकता कृत्य नागरिक नागरिक नागरिक नागरिक नागरिक नागरिक नागरिक नागरिक नागरिक नागरि

प्रत्येक व्यक्ति उस राज्य का नागरिक माना जाता है, जहाँ के उसके माता जिता नागरिक होते हैं। श्रीवकाँश राज्यों में, नागरिकता के लिए, वंश का विचार पुरुष-क्रम से होता है। श्र्यांत्, कोई व्यक्ति उस राज्य का नागरिक माना जाता है, जहाँ का उसका पिता नागरिक होता है। इन राज्यों में यदि किसी पुरुष से कोई विदेशी स्त्री विवाह करे, तो वह स्त्री अपने राज्य की नागरिक नहीं रहती, वह उस राज्य की नागरिक वन जाती है, जिस राज्य का उसका पित नागरिक होता है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ नागरिकता के लिए वंश का विचार स्त्री-क्रम से होता है।

इंगलैंड आदि कुछ देशों में राज्य की धीमा के मीतर जन्म लेने से विदेशियों की धन्तान को भी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ये ज्यक्ति एक ही समय में दो राज्यों के नागरिक हो जाते हैं—
(क) अपने राज्य के, और (ख) दूतरे उस राज्य के जो उनका जन्म-हो। परन्तु अधिकाँश राज्यों में किसी विदेशों को नागरिकता प्रदान स्थान करने के लिए यह आवश्यक समभा जाता है कि वह अन्य किसी भी राज्य का (अपनी मातु-मूमि का भी) नागरिक न रहे। इस प्रकार इन राज्यों में कोई ज्यक्ति एक समय में केवल एक ही राज्य का नागरिक हो सकता है।

ब्रिटिश कान्त यह है कि व्यँगरेजी जहाज़ पर जन्म लेनेवाला भी (चाहे उसके माता-पिता व्यंगरेज न भी हों) ब्रिटिश नागरिक माना जाय। इंगर्जैंड तथा संयुक्त-राज्य व्यमरीका ब्रादि कुछ राज्यों में, इनके नागरिकों की सन्तान को चाहे उसका जन्म किसी भी राज्य में क्यों न हो, इन राज्यों की नागरिकता प्रदान की जाती है।

जब किसी व्यक्ति को दो राज्यों की नागरिकता प्राप्त हो जाती है ( एक माता-पिता के राज्य की, और दूसरे उस राज्य की, जहाँ उस व्यक्ति का जन्म हुन्ना है ) तो यह निश्चय करना होता है कि वह व्यक्ति उन दोनों में से किसी एक राज्य का नागरिक रहना पसन्द करता है; कारया, कोई व्यक्ति प्रायः एक-साथ दोनों राज्यों का नागरिक नहीं रह सकता। इसमें व्यावहारिक कठिनाई है। कल्पना कीजिए कि एक जर्मन दम्पत्ति इंगलैंड गया, और वहाँ उनके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुन्ना। अब यह नवजात व्यक्ति नियम से तो दोनों राज्यों का नागरिक हो

गया। परन्तु अव व्यावहारिक दृष्टि से विचार करें। यह व्यक्ति सदैव दोनों राज्यों के प्रति भक्ति-भाव नहीं रख सकेगा। साधारण स्थिति में तो कोई बात नहीं है, पर विशेष दशा विचारणीय है। यदि इंगलैंड और जर्मनी में युद्ध छिड़ जाय, या इनमें से किसी एक का किसी अन्य राज्य से युद्ध दन जाय तो और दूसरे की उससे मिन्नता रहे, तो इंग-लैंड उपर्युक्त व्यक्ति से यह न्नाशा करेगा कि वह इंगलैंड के पक्ष में लड़े, और जर्मेनी यह चाहेगा कि वह जर्मनी का पक्ष ले। अब उस व्यक्ति का दोनों और अपना उत्तरदायिक्त निभाना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थित न न्नाने देने के लिए, ऐसे व्यक्तियों के वालिंग होने पर उनसे यह प्रश्न किया जाता है कि वह दो राज्यों में से किस एक का नागरिक रहेगा। दूसरे राज्य की नागरिकता का उसे परित्याग करना होगा।

अस्तु, स्वाभाविक नागरिकता की प्राप्ति में प्रायः दो बातें सुख्य होती हैं—वंश और जन्म-स्थान । वंश का प्रभाव किसी व्यक्ति पर कितना होता है, यह सर्व-विदित है । माता-पिता और परिवार के अन्य व्यक्तियों के सुख्, कर्म और स्वभाव का प्रतिविम्ब सन्तान में प्रायः देखने में आता है । अवश्य हो कुछ दशाओं में इसका अपवाद भी मिलता है, पर इससे उक्त कथन की यथार्थता में दोष नहीं आता ।

जन्म-स्थान का भी मनुष्य की भाषा, रइन-सहन और व्यवहार आदि पर बहुत प्रभाव पड़ता है; इसी से जन्म-भूमि को मातृ-भूमि कहा जाता है। परन्तु कुछ दशाओं में जन्म-स्थान का सम्बन्ध च्यािक या स्थायी ही होता है, उस दशा में उसका प्रभाव भी बहुत कम होना स्वाभाविक है। आज-कल आमदरफ्त के साधन पहले की आपेक्षा बहुत सुलम हैं। यात्रा खुब होती है। िल्लयां भी बहुत यात्रा करने लगी हैं। बहुचा वे थोड़े समय के लिए ही किसी स्थान में चली जाती हैं। अतः अनेक व्यक्तियों का जन्म ऐसे राज्यों में हो सकता है, जहां उन्हें विशेष समय तक ठहरना न हो, और जिसके प्रति भविष्य में उसकी ममता या भक्ति विल्कुल न हो, अथवा बहुत ही कम हो। आज-कल अनेक वालकों का जन्म हवाई जहाजों में ही हो जाता है। अतः प्राय: राजनीतिजों का मत यह है कि नागरिकता-प्राप्त में जन्म-स्थान की अपेचा वंश को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

पहले कहा गया है कि नागरिककरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त होती है। नागरिककरण का आशय यह है कि एक व्यक्ति अपने राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य की निर्धारित शतों तथा नियमों का पालन करके, या पालन करने की प्रतिज्ञा करके, उस राज्य से से नागरिकता की सनद और स्वत्व प्राप्त कर ले। ये शतों तथा नियम भिन्न-भिन्न राज्यों में पृथक्-पृथक् होते हैं, तथापि नागरिकता-प्राप्ति की इच्छा रखनेवालों को प्राय: निम्नलिखित बातों में से एक या अधिक का पालन करना होता है, (इनमें से प्रथम तो प्राय: सभी राज्यों में आवश्यक समभी जाती हैं, अन्तिम का भी वहुत महत्व है)

- (१) निर्धारित समय तक निवास करना, ( यह समय भिन्न-भिन्न राज्यों में एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक होता है )।
- (१) राजभक्ति अथवा राष्ट्र-भक्ति की शपथ लेना।

- (३) राष्ट्र-भाषा का ज्ञान प्राप्त करना।
- (४) राज्य की तत्कालीन शासन-पद्धति और सिद्धान्तों में विश्वास रखना।
- (५) नैतिक चरित्र उच रखना।
- (६) अपना भरण-पोषण कर सकना, आवारा न रहना ।
- (७) कुछ जमीन या जायदाद ख़रीदना।

यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति के उपयु क नियम पासन करने से कोई राज्य उसे अवश्य ही नागरिक बना ले, अथवा, यि नागरिक बना ये तो उसे सभी राजनैतिक अधिकार प्रदान करे । योरप अमरीका में प्रायः एशिया-निवासियों को नागरिकता प्रदान करने में बहुत अनुदारता का व्यवहार किया जाता है । पिछले वर्षों में जापानवालों के लिए मार्ग कुछ प्रशस्त हुआ है, अन्य देशों के निवासियों के लिए तो अब भी प्रायः मार्ग बन्द ही है । यद्यपि भारतवर्ष विदिशसाम्राज्य के अन्तर्गत है, भारतीयों को व्रिटिश उपनिवेशों में नागरिकता-प्राप्ति लगभग असम्भव है । इसमें गोरे-काले का भेद माना जाता है । परन्तु वास्तविक बात यह है कि भारत पराधीन है । और पराधीन देश के निवासियों का सम्मान जब अपने ही घर में न हो तो बाहर क्या आशा की जा सकती है !

यह तो नागरिकता-प्राप्ति की बात हुईं। श्रव इस बात का विचार करें कि नागरिकता विज्ञुत किस प्रकार होती है।

नागरिकता का लोप — पहले बताया जा चुका है कि नाग-रिकता दो प्रकार की होती है, स्वाभाविक क्रोर कृत्रिम। दोनों ही प्रकार की नागरिकता, प्रायः निम्नलिखित बातों से जाती रहती है:-

१--- एक राज्य की स्त्री दूसरे राज्य के नागरिक से विवाह करने पर, अपने राज्य की नागरिक नहीं रहती।

२--- एक राज्य का नागरिक दूखरे राज्य का नागरिक वन जाने पर प्राय: अपने राज्य की नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है।

३—जो व्यक्ति श्रपने राज्य से भिन्न इंगलैंड श्रादि दूसरे राज्य में, या उसके जहाज पर ही जन्म लेने के कारण, दूसरे, राज्य के भी नागरिक बन जाते हैं, वे वालिंग होने पर सूचना देकर एक राज्य की नागरिकता छोड़ सकते हैं।

४—यदि कोई नागरिक अपने राज्य के निर्धारित अधिकारों को सूचना दिये विना, बहुत समय तक विदेश में रहे तो उसकी अपने राज्य की नागरिकता जाती रहती है। यह समय मिल-भिल्न राज्यों में दस वर्ष या कुछ कम ज्यादह है। इस प्रकार अपने राज्य की नागरिकता खोनेवाला व्यक्ति, यदि अपने नये निवास-स्थान के राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं कर लेता तो वह किसी भी राज्य का नागरिक नहीं रहता। [सूचना देकर कोई नागरिक चाहे जितने समय तक अपने राज्य से बाहर रहे, जब तक वह अपना कर्तव्य पूरा करता रहेगा और अपने राज्य के प्रति मिक्त-भाव रखेगा, वह उसका नागरिक बना रहेगा।

५ — घोर अपराध तथा दुर्व्यवहार के कारण भी नागरिकता का लोग हो जाता है। नागरिकता का विस्तार—पहले कहा गया है कि प्राचीन काल में राज्यों का चेत्रफल बहुत छोटा होता था। बहुत से राज्य एक नगर तक ही परिमित होते थे। फल-स्वरूप उन राज्यों के नागरिकों की नागरिकता का चेत्र भी बहुत सीमित रहना स्वाभाविक था। फिर, इन नगर-राज्यों में भी खियों को नागरिक नहीं माना जाता था, इसके श्रतिरिक्त उस समय नगरों की जनता में बहुत बड़ी संख्या दासों की होती थी। इस प्रकार हिसाब लगाने से सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि उस समय नागरिकता का चेत्र कितना कम था। श्रव दास-प्रधा के हटने तथा खियों को नागरिक श्रविकार मिलने से तो नागरिकता का चेत्र बढ़ा ही है। इसके श्रतिरिक्त अन्य प्रकार से भी इस चेत्र की वृद्ध हुई है।

प्राचीन काल में नगर-राज्यों के कारण, नगर-निवासी ही नागरिक माने जाते थे; गाँववालों को नागरिकता प्राप्त नहीं थी। प्रामवाची इसके योग्य ही नहीं समक्ते जाते थे। उनके हितों की नितान्त उपेचा की गयी। अभी तक भी यह वात बहुत-कुछ पायी जाती है। अस्तु, जब राज्यों का चेत्र कमशः बढ़ा, तो न केवल प्रधान नगर के निकटवर्ती गांव ही, वरन् अन्य नगर भी राज्य के भाग होने लगे। राज्य के चेत्र की चृद्धि का परिणाम नागरिकता का विस्तार या ही। आज-कल एक राज्य का चेत्रफल लाखों वर्गमील, तथा जन-संख्या करोड़ों व्यक्तियों की है; और, राज्य में ख्रियों तथा दासों अदि की कोई श्रेणी ऐसी नहीं है जो नागरिक अधिकारों से वंचित हो। इसलिए अव नागरिकता का चेत्र पहले की अपेचा कई गुना विस्तृत है। अब

एक नागरिक के ऋधिकारों और कर्तव्यों का सम्बन्ध दूर-दुर तक विस्तृत है।

कुछ राज्यों ने बढ़कर साम्राज्य का स्वरूप धारण किया है। यों तो साम्राज्य प्राचीन काल में भी थे, पर उस समय, एक समय में प्रायः वे एक-दो ही होते थे, अब तो इकट्ठे एक-साथ कई साम्राज्य हैं। अधिकाँश भू-भाग इन साम्राज्यों में से किसी-न-किसी के अन्तर्गत हैं। श्रस्त, श्रव होना तो यह चाहिए था कि नागरिकता का चेत्र भी उसी परिमाण में बढ़ता, जिस परिमाण में साम्राज्यों का आकार-प्रकार बढ़ा है। साम्राज्य के श्रन्दर रहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को साम्राज्य भर में घुमने फिरने और नागरिक अधिकारों के उपयोग करने का अवसर मिलता । परन्तु व्यवहार में ऐसा होता नहीं । प्रायः प्रत्येक साम्राज्य के अन्तर्गत कुछ भाग स्वाधीन, कुछ अर्द्ध-स्वाधीन और कुछ पराधीन होते हैं। स्वाधीन भागों के निवासियों को जो अधिकार होते हैं, वे अन्य भागों के निवासियों को नहीं होते। इस समय कई-एक साम्राज्य गौरांग लोगों के हैं और इन साम्राज्यों के स्वाधीन भागों में भी प्राय: गोरांग लोगों की ही विशेषता है। इस प्रकार साम्राज्यों में गोरे श्रीर काले ( श्रयवा पीले ) का प्रश्न उपस्थित है, श्रीर इसके कारण नागरिकता का विस्तार बुरी तरह रुका हुआ है। साम्राज्य की नाग-रिकता का अर्थ लोगों के लिए, अपने देश की स्वाधीनता या पराधीनता के परिमाण के अनुसार, भिन्न-भिन्न होता है। उदाहरखनत् ब्रिटिश साम्राज्य की नागरिकता का जो अर्थ केनेडा या आस्ट्रेलिया आदि के नागरिकों के लिए हैं, वह भारतवासियों के लिए नहीं।

अनेक विचारशील सजन नागरिकता के लिए आधुनिक साम्राज्यों की सीमा को भी ठीक नहीं समकते। उन्हें इससे अनुदारता के ही भावों का परिचय मिलता है। भिन्न-भिन्न साम्राज्यों के पारस्वरिक मनोमालिन्य और संवर्ष को देखकर यह घारणा उचित ही है कि साम्राज्यवाद का अन्त होना चाहिए। प्रत्येक राज्य अपने-अपने कार्य का संचालन करने में स्वतंत्र हो तथा एक-दूवरे की यथा-शक्ति सहायता करे। और, सद्गुण-सम्पन्न प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी देश का निवासी हो, संसार भर का नागरिक माना जाय। वह कहीं जाय, कहीं रहे, वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, और सर्वत्र उसके न्यायोचित अधिकारों की रखा हो। इसमें गोरे-काले का, ब्राह्मण और प्रदू का, पूँजीपति और मज़दूर का, योरियन और एशियाई नगर-नवासी और प्राम-निवासी आदि का मेद न होना चाहिए। यह भेद हमारी चुद्रता का सूचक है। हमें विश्व-नागरिक बनना चाहिए।

यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या विश्व-नागरिक सम्बन्धी बात बहुत ऊँची हैं। नागरिकता-सम्बन्धों इस आर्दश की भावना कुछ लोगों को बेहद ऊंची प्रतीत होगी, वे इसे रोखचिल्ली का स्वप्न या अव्यावहारिक भी कहें तो आश्चर्य नहीं। निस्सन्देह, वर्तमान परिस्थिति में बहुत कम आदिमयों ने विशाल मानवता का, अथवा मनुष्य-मात्र की एक विशाल आत्मा की कल्पना की है। प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य को, और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि पहुँचाकर भी अपना स्वार्थ-साधन करने में

लगा है। परन्तु आशा है, इस चुद्रता पर मानवता विजय प्राप्त करेगी। प्राचीन काल से नागरिकता का च्रेत्र क्रमश: बढ़ता आया है, यह हम ऊपर बता चुके हैं। इस दृद्धि में समय-समय पर कुछ रकावटें भी आयी है, पर वे अध्यायी रही हैं। विज्ञों ने प्रगति को कुछ समय के लिए रोका है, परन्तु अन्ततः प्रगतिशालता की ही विजय हुई है। हम पहले से इतने आगे आ गये हैं, तो क्या अब और भी आगे न बढ़ें गें? प्राचीन नगर-राज्य की नागरिकता का सम्बन्ध अधिक से अधिक कुछ हलार व्यक्तियों तक तीमित था। अब बड़े-बड़े राज्यों में नागरिकता का च्रेत्र करोड़ों व्यक्तियों तक विस्तृत है। स्वयं भारतवर्ष को, स्वतंत्रता प्राप्त करने पर, इस दिशा में और भी अच्छा उदाहरण उपस्थित करना है। भारतीय नागरिकता का च्रेत्र साधारण तौर से यहाँ की चालीस करोड़ जनता तक होगा। हम अपने भारतीय बंधु औं से विश्व-नागरिकता का विशाल और व्यापक तथा अनुकरणनीय इस्टांत उपस्थित किये जाने की प्रतीक्षा में हैं।

नागरिक आदर्श —हस परिच्छेद को समाप्त करने से पूर्व एक बात की ओर पाठकों का ध्यान दिलाना आवश्यक है। राज्य में नागरिक भिन्न-भिन्न कार्य करते हैं। किसी नागरिक का अपने लिए कोई काम निश्चित करना उसकी रुचि, योग्यता, शक्ति या परिस्थिति पर निर्भर होता है। परन्तु वह चाहे जो काम करे, उसे जी लगा कर करे, अधिक-से-अधिक उत्तम रीति से करे, और लोक-हित का ऊँचा आदर्श रख कर करे। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस बात का निरन्तर ध्यान रखता है, और इस विचार को कार्य-रूप में परियात करता रहता है,

वही सुयोग्य नागरिक है। कुछ श्रादमी सोचा करते हैं कि नागरिकता सम्बन्धी इन वातों को सोचने-विचारने का काम केवल कछ ख़ास-ख़ास मुट्टी-भर आदिमियों का है। साधारण किसान, मज़दूर और दुकानदारों को इन बातों से क्या प्रयोजन ! ये तो अध्यापकों, तेखकों और संपा-दकों आदि से ही सम्बन्ध रखती हैं। हमारा साग्रह निवेदन है कि उक्त धारणा बहुत दृषित एवं अनिष्टकारी है। नागरिक शास्त्र केवल पढने-लिखने या सोचने-विचारने का विषय नहीं है। वह मतुष्य को कर्तव्य-पालन की प्रेरणा देता है। हम चाहे जिस चेत्र में काम करनेवाले हों. हमें अपने नागरिक उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहिए। जिस मानव-समाज में हमारा जन्म हुआ है, जिससे हमने नाना प्रकार के विचार तथा सविधाएँ प्राप्त की हैं, उसका यथा शक्य हित करना हमारा कर्तव्य है। इमने संसार को जिस रूप में पाया, उससे यथा-संभव कुछ बेहतर हालत में छोड़ने का हमें सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। इमसे यह आशा की जाती है कि इम समाज की सम्यता. संस्कृति आदि को कुछ-न-कुछ आगे बढ़ाने में सहायक हों। इसको भूलना नागरिक आदर्श की अवहेलना करना है। यह उचित नहीं। श्रस्तु, किसान या मज़दूर श्रादि भी, यदि वह श्रपने श्रधिकारों का ठीक उथपोग करनेवाला, और अपने कर्तव्यों का सम्यक पालन करनेवाला है, तो वह सुयोग्य नागरिक है। (श्रिधिकारों श्रीर कर्तव्यों के विषय में विशेष श्रागे लिखा जायगा) । इसके विपरीत, जो व्यक्ति श्रानी श्रिधिकारों का दुरुपयोग या कर्तव्यों की श्रवहेलना करता है, वह नागरिकता की दृष्टि से निम्न-भेणी का है, चाहे वह कोई भी कार्य

करे, चाहे वह जिस उच पर पर श्रामीन हो, श्रथवा चाहे वह ऊँची कही जानेवाली जाति का ही क्यों न हो।

अस्त, प्रत्येक नागरिक का आदर्श अपनी परिस्थित के अनुसार श्रात्म-विकास के साथ, दूसरों की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वा-धीनता, मनोरखन, भ्रातृ-भाव श्रीर समानता प्रचार श्रादि में कोई एक या अधिक होना चाहिए। हम सत्य की खोज करनेवाले हों. हमारे कार्यों में शिव ( कल्याण ) की भावना हो, हम सौन्दर्य के प्रेमी हों। केवल सत्य, या केवल शिव या केवल सौंदर्य से इध्ट-सिद्धि न होगी। अथवा विचार कर देखें तो यों भी कह सकते हैं कि वास्तव में सत्य वही जो शिव श्रीर सौन्दर्य-युक्त है, श्रीर शिव वही है जो सत्य श्रीर सौन्दर्य सहित है। विविध मानवी गुण सत्य, शिव और सौन्दर्य के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं। हमें चाहिए कि इनमें से किसी एक या श्रधिक को श्रादर्श मान कर इम इस सुष्टि की पूर्णता में सहायक हों। संसार-यात्रा में, नागरिक जीवन में, सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक अपने साथ दूसरों की उन्नति का लक्ष्य रखकर, सबके लिए हो, तथा सब नाग-रिक समध्य रूप से नागरिकों की व्यक्तिगत उन्नति का पथ प्रशस्त करने वाले हों। इस प्रकार प्रत्येक सबके लिए, श्रीर सब प्रत्येक के लिए हों। तभी नागरिकता वास्तव में नागरिकता है और नागरिक शास्त्र का ज्ञान सार्थक है।



## इक्कीसवॉ परिच्छेद नागरिकों के अधिकार

हित्ति छले परिच्छेद में नागरिकता के सम्बन्ध में लिखा गया है।
नागरिकता में अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। अब हमें
इन्हों के सम्बन्ध में विचार करना है। जैसा कि पहले कहा जा जुका
है, और आगों भी बताया जायगा, अधिकारों और कर्तव्यों का अनिवार्य सम्बन्ध है, प्रत्येक अधिकार के साथ एक विशेष कर्तव्य भी
सम्बद्ध है। परन्तु विषय-विवेचन की हष्टि से हम इनका अलग-अलग
विचार करेंगे। इस परिच्छेद में अधिकारों में विषय में, और अगले में
कर्तव्यों के विषय में लिखा जायगा।

श्रियकारों के लक्षरण—श्रिषकारों का हेतु यह होता है कि नागरिक, समाज में रहते हुए श्रपना जीवन भली-भीति व्यतीत कर सके, उसके जीवन का उत्तरोत्तर विकास होता रहे. उसमें बाधाएँ न श्रावें। जिन बाधाओं के श्राने की सम्भावना हो, उनके सम्बन्ध में राज्य समुचित व्यवस्था करें। श्रपने श्रिषकार प्राप्त कर नागरिक श्रपना विकास करता है, तो इससे उसका तो हित होता ही है, समाज का भी लाभ है। अधिकारों के उपयोग से नागरिकों को इस योग्य होने में सहायता मिलती है कि वे दूसरों की सेवा अधिक कर सकें, और उनके विचारों, कार्यों तथा अनुभवों से समाज का अधिक कल्याया हो।

राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए अधिकार सम्बन्धी मांग का महत्व बराबर समभाना चाहिए। नागरिकों में कुछ प्रा-कृतिक श्रन्तर होता है। यथा, उनके शरीर के श्राकार, स्वास्थ्य, सुडौल-पन, रंग आदि में असमानता रहती है। प्रायः राज्य इसे दूर नहीं कर सकता । परन्त जहाँ तक उसका सम्बन्ध है वह नागरिकों से समान व्य-वहार कर सकता है, वह उनकी उस असमानता को बहत-कछ कम कर सकता है, जो सुविधात्रों के न्यूनाधिक होने से होती है। राज्य को चाहिए कि सब नागरिकों को अपनी उन्नति करने का अवसर समान रूप से दे; स्कूल, चिकित्सालय, सार्वजनिक सड़कें, कुएँ, उद्यान, पुस्तकालय, वाचनालय श्रादि के उपयोग का श्रवसर सब को के समान मिले । कानून की दृष्टि में सब नागरिक समान हों। न्यायालय सब के लिए खुले हों, तथा न्याय-शुल्क अर्थात् अदालती क्रीं आदि इतनी कम हो कि ग्रीब आदमी भी न्याय से वंचित न रहे। इसी प्रकार राजनैतिक अधिकारों के सम्बन्ध में भी राज्य नागरिकों की जाति, रंग, माली हालत, अथवा धर्म या मत आदि के कारण उनमें कोई भेद-भाव न रखे, उसकी दृष्टि में सब समान हों।

कोई अधिकार वास्तव में अधिकार उसी दशा में कहा जा सकता है, जब वह राज्य की ओर से मान्य हो। उसका स्वरूप क़ानुन द्वारा निश्चित हो, और वह न्यायालय में छिद्ध किया जा सके। जिस श्रधि-कार के विषय में यह बात नहीं होती, उसका श्रस्तित्व हमारी कल्पना में ही है, व्यवहार में उसका कोई मूल्य नहीं।

राज्य में नागरिकों के अधिकार देश-काल के अनुसार बदलते रहते हैं। नथे-नथे क़ानून बनते हैं उनसे पुराने अधिकारों के स्व-रूप में संशोधन होता है और नथे अधिकारों की स्विट्ट होती जाती है। अबहुधा नागरिकों को अपने अधिकार राज्य द्वारा मान्य कराने के लिए काक़ी संघर्ष लेना पड़ता है। इंगलैंड आदि जो राज्य अपनी नागरिक स्वतंत्रता का गर्व करते हैं, उनका इतिहास इस बात की सचाई को साबित करनेवाली घटनाओं से भरा पड़ा है।

एक प्रश्न हो सकता है। जब अधिकारों का हेतु यह है कि नागरिकों का विकास हो, अधिकार वह शक्ति है, जिसे प्राप्त कर नागरिक अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति अच्छी तरह करने में समर्थ होता है, और जब नागरिकों को उन्नति और हित में राज्य की उन्नति और हित है, तो अधिकारों के सम्बन्ध में राज्य और नागरिक में संघर्ष क्यों होता है? नागरिक अपने विकास के लिए जो परिस्थिति चाहते हैं, वह उन्हें तत्काल क्यों नहीं प्राप्त होती? बात यह है कि मनुष्य की मौति राज्य भी विकास-शील है, उसमें उन्नति की अभी बहुत गुजाहश्य है, वह अभी पूर्णता को नहीं पहुँचा है। राज्य के क़ानून भी अपूर्ण हैं। अतः जब उसका कोई विशेष अंग----बुद्धिमान और

<sup>\*</sup>क-शं-क-शं युद्ध आदि विशेष परिस्थिति भर के जिए नागरिकों के अधिकार सीमित भी कर दिये जाते हैं।

प्रतिभाशाली नागरिक — अपने विकास के लिए किसी अधिकार की माँग करता है तो राज्य उसकी उपयोगिता तुरन्त नहीं समफ पाता । फलतः दोनों में मत-भेद होता है, जो कभी-कभी भीषण अवस्था को पहुँच जाता है। नागरिकों को कानून मंग करने की, और फल-स्वरूप कठोर दंड सहन करने की जोखम उठानी पहुती है। साहसी नेता पीछे, इटना नहीं चाहते। अन्ततः राज्य को अपने कानून का संशोधन करना या नया कानून बनाना, और नागरिकों के प्रस्तावित अधिकार को मान्य करना पहुता है। इस प्रकार राज्यादि मानवी संस्थाओं के विकास की मंजिलें कितनी दुर्गम और कठिन हैं! अस्तु, संचेप में नागरिक अधिकारों के प्रख्या लक्षण ये होते हैं:—

- (क) वे नागरिकों के पूर्णता प्राप्त करने तथा अपनी विविध शक्तियों का विकास करने में सहायक हों।
- (ख) राज्य के सब व्यक्ति उनका समान उपयोग कर सकें; ऐसा न हो कि कुछ विशेष व्यक्ति या संस्थाएँ ही उनसे लाभ उठावें, और दूसरे उसी प्रकार की स्थितिवाले होने पर भी उनसे वंचित रहें।
- (ग) वे राज्य द्वारा मान्य हों; यदि कोई व्यक्ति या व्यक्ति-सर्ह, नागरिकों द्वारा उनके उपयोग किये जाने में बाघा उपस्थिति करे, तो राज्य के न्यायालय उनकी समुचित रक्षा करें।

श्रिषिकारों का श्राधार; योग्यता—नागरिकों के श्रिषकारों का श्राधार उनकी योग्यता होनी चाहिए, इसमें स्त्री-पुरुष, धनी - निर्धन का, या जाति श्रथवा धर्म श्रादि के भेद का विचार किया जाना अनुचित है। अधिकाँश देशों में स्त्रियों के अधिकार पुरुषों की अपेचा बहत कम रहे हैं। इस समय भी कितने-ही राज्य स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी के अधिकार देने में सहमत नहीं हैं। बहत-से राजनीतिज्ञों का मत है कि कुछ नागरिक अधिकार तो हिन्नयों को विशेष दशा में ही मिलने चाहिए। अन्य अधिकारों के वास्ते कानून के अनुसार पुरुषों के लिए जितनी उम्र की आवश्यकता हो उसकी अपेता स्त्रियों के लिए अधिक परिमाण रखा जाय. जिससे उस अधिकार को प्राप्त करनेवाली स्त्रियों की संख्या कम रहे । आधिनिक काल में. इस विषय में लोगों के विचार क्रमशः उदार होते जा रहे हैं। श्रव स्त्रियों को ऐसे श्रिषकारों से वंचित करना उचित नहीं समभा जाता. जिन्हें पाप्त कर वे राष्ट्र की उन्नति में सहायक हो सकती हैं। श्रवश्य ही स्त्रियों के वास्ते एक महत्व-पूर्ण कार्य संतान का पालन-पोषण श्रीर सुयोग्य नागरिक तैयार करना है। तथापि जिन महिलाश्री की रुचि और प्रवृत्ति पारिवारिक त्रेत्र की अपेक्षा सार्वजनिक त्रेत्र में कार्यं करने की विशेष रूप से हो. उन्हें. स्त्री होने के कारण उससे वंचित रखना डीक नहीं है।

बहुत-से देशों में कुछ अधिकारों के सम्बन्ध में न्यक्तियों की आर्थिक क्षमता को वड़ा महत्व दिया जाता है। उदाहरखार्य अधिकांश देशों में ऐसे नियम प्रचलित हैं कि इतने रुपये मासिक किराये के मकान में रहने वाले को, या इतने रुपये मालगुज़ारी या टैक्स के रूप में देने-वाले को मताधिकार प्राप्त हो। ऐसे नियमों से वे व्यक्ति इन अधिकारों से वेचित हो जाते हैं, जिनकी आर्थिक क्षमता इससे कम हो। ऐसे

व्यक्तियों में अनेक आदमी ऐसे हो सकते हैं, और होते हैं जिनकी राज-नैतिक योग्यता दूसरों से किसी प्रकार कम नहीं होती, वरन् अनेक दशाओं में ज्यादा ही होती है। इसिलए हम अधिकारों के लिए साम्यक्तिक सामर्थ्य का ऐसा प्रतिवन्ध अनुचित समक्षते हैं, जिसके कारण अनेक नागरिक अपने राज्य की सेवा या उन्नति करने में माग न ले सकें। हाँ, ऐसे व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित रखना ढीक है, जो शरीर तथा मन से अम करने योग्य होकर भी परावलम्बी हों, और मुक्त की रोटी खाते हों। ऐसी व्यवस्था करने से नागरिकों में स्वावलम्बन के भाव की वृद्धि होगी, जो राज्य की उन्नति एवं स्वयं उन व्यक्तियों के विकास के लिए अस्यन्त आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में एक और भी बात विचारणीय है। समाज में कुछ आदमी त्याग और परोपकार के भाव से जीवन व्यतीत करनेवाले होते हैं। वे ऐसा काम करते हैं जिससे आर्थिक प्राप्ति विशेष नहीं होती, यों वह काम राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी होता है। अथवा वे सार्वजनिक संस्थाओं में अवैतिनक या बहुत कम पुरस्कार लेकर सेवा करते हैं। उनका रहन-सहन साधारण होता है। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक समाज के लिए भूषण हैं। अब यदि आर्थिक क्षमतावाला उपर्यं के नियम राज्य में प्रचलित हो तो ऐसे सजन अपने अधिकार से वंचित रहते हैं और राज्य उनके तसंबन्धी बहुमूल्य सहयोग से लाम नहीं उठा सकता। यह बात अत्यन्त चिन्दतनीय है।

अधिकारों के सम्बन्ध में जाति धर्म, या सम्प्रदाय आदि का विचार करना भी अनुचित है। राज्य के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह

किसी भी जाति या धर्म का हो. उतना ही श्रिधकार मिलना चाहिए, जितना श्रन्य धर्म या जातिवालों को; उससे श्रिधक या विशेष नहीं। जब राज्य में कई जातियों तथा घर्मों के आदमी रहते हैं तो किसी एक जाति या धर्मवालों को स्वतन्त्र अर्थात् विशेष अधिकार देने का, अधि-कारों को जाति-गत या धर्मातुसार निर्धारित करने का, परिखाम यह होता है कि कुछ लोगों के साथ पक्षपात होता है, श्रीर दूसरों को हानि पहुँचती है। इस प्रकार नागरिक जीवन की सुख-शान्ति नष्ट होती है। अतः जाति-गत या धर्म-गत अधिकारों की विष्वंसक कल्पना को तिलांजिल दी जानी चाहिए। किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह को. कमी-कमी विशेष आवश्यकता होने की दशा में, कुछ निर्धारित समय के लिए, कुछ विशेष सुविधाएँ भले ही दे दी जायँ, परन्त जाति या धर्म के ब्राधार पर किसी के साधारण और स्थायी नागरिक अधिकारों में कळ कमी-वेशी नहीं होनी चाहिए। भारतवर्ष में मुसलमानों को विशेष मताधिकार तथा प्रतिनिधित्व दिये जाने का परिणाम कितना भयानक हुआ है, और उससे साम्प्रदायिकता तथा नित्य प्रति का पारस्परिक कलह और राग-देष कितना बढ गया है. इसका दुखदायी अनुभव समाज के सामने है।

नागरिक अधिकारों के सम्बन्ध में कुळु न्यापक बातों का विचार करने के उपरान्त अब इस कुळु मुख्य-मुख्य अधिकारों में से प्रत्येक के विषय में अलग-अलग लिखते हैं।

जान-माल की रक्षा-यदि नागरिक का जीवन सुरच्छित न

हो तो वह न अपनी उन्नित कर सकता है, श्रीर न दूसरों की उन्नित में सहायक हो सकता है। इसिलए राज्य में नागरिकों की रक्षा के वास्ते सेना श्रीर पुलिस रखी जाती है। इसके विषय में श्रम्यत्र लिखा जा चुका है। अस्तु, पुलिस आदि की सहायता प्रत्येक श्रवसर पर मिलनी कठिन होती है, श्रीर संकट चाहे जब श्रा सकता है। अतः प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार होता है कि श्रावश्यकता उपस्थित होने पर वह स्वयम् ही शत्रु या श्राक्रमणुकारी से श्रापनी तथा दूसरे बन्धुओं की रक्षा कर सके। इसके लिए नागरिकों को हथियार रखने की श्रानुमितरहती है।

यह कहा जा खकता है कि क्या शान्तिमय उपायों से आत्म-रक्षा नहीं की जा सकती ? क्या श्रिहंसा का वल कुछ वल नहीं है ? हमारे लिए श्रवश्य ही यह श्रिमान का विषय है कि महात्मा गांधी श्रादि महानुभाव मनुष्य को श्राने प्रेम-वल से परिचित कराने का उद्योग कर रहे हैं। मानव-जाति के लिए वह दिन बड़े सौमाग्य का होगा जब उसे इस बात का श्रनुभव हो जायगा कि श्रत्य-वल तो पशु-वल का स्वरूप है, मनुष्य के योग्य नहीं। मनुष्य को तो दूसरे मनुष्य (एवं पशुओं) पर विजय प्राप्त करने के लिए श्रहिंसात्मक उपायों से ही काम लेना चाहिए। किन्तु वह दिन श्रमी दूर प्रतीत होता है, जब श्रहिंसात्मक उपायों का प्रयोग कुछ इने-गिने व्यक्तियों तक परिमित न रहकर सर्वंसाधारण द्वारा सफलता-पूर्वक हो सकेगा। श्रद्ध, वर्तमान श्रवस्था में नागरिकों को श्रात्म-रक्षा के लिए श्रद्ध रखने का श्रविकार होना चाहिए। किसी राज्य के नागरिकों को हिंधयार न रखने देना, उन्हें दूसरों का श्रत्याचार सहन

करनेवाला बना देना अनुचित है। राज्य के लिए भी यह हानिकर है। निदान, नागरिकों को आवश्यक अस्त्र रखने में कोई क़ानूनी बाधा न होनी चाहिए।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि क्या हत्यारों ख्रीर विद्रोहियों को भी जीने का अधिकार है ? पहले असम्यावस्था में आदमी प्राय: जान के बदले जान लेते थे। अब सभ्यावस्था में भी यह प्रथा चली आती है। हाँ, प्राचीन काल में इत्यारे की जान मृत व्यक्ति के सम्बन्धी लेते थे, श्रव यह काम जनता की एक संगठित संस्था श्रर्थात् सरकार करती है। इत्यारों के अतिरिक्त कुछ ख़ास राज-विद्रोहियों को भी फाँसी की सज़ा दी जाती है। प्रायादंड की बात सुनने के हम इतने श्रादी हो गये हैं कि हमें इसके श्रौचित्य के विषय में विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। सोचना चाहिए कि किस परिस्थित में, किन कारखों से प्रेरित होकर, किसी ने इत्या की है, श्रीर इसमें सामाजिक, श्रार्थिक या राजनैतिक व्यवस्था कहाँ तक उत्तर-दायी है। ख़ुन करने का कारण प्रायः क्षणिक आवेश, शरावख़ोरी, पागलपन, विषय-वासना, तृष्या, या राजनैतिक असंतोष की पराकाष्टा आदि हुआ करती है। इन बातों को दूर अथवा नियंत्रित करने का समाज तथा राज्य की श्रोर से यथा-शक्ति प्रयत्न होना चाहिए। ऐसान करके प्राण-दंड से काम चलाना राज्य की बड़ी भारी त्रृटि है। प्राग्-दंड का कुछ अप्रच्छा फल नहीं निकलता। जिसे यह दंड दिया जाता है, उसे आत्म-सुधार करने का कोई अवसर ही नहीं रहता। रही, उसके जनता पर होनेवाले प्रभाव की बात; सो लोगों के युद्धों में भाग लेने, या उनका हाल पढ़ते या सुनते रहने के कारण, उन पर सरकार का इस दंड से विशेष आतंक नहीं जमता। जो लोग राज-विद्रोह आदि में मृत्यु-दंड पाते हैं, उन्हें इस बात की खुशी होती है कि वे अपने विचार-स्वातंत्र्य या देश-प्रेम के कारण बिल-वेदी पर चढ़े। इस बात से दुसरों के मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। फिर, भूल सबसे होती है और निर्दोष आदिमयों को जजों की भूल से प्राया-दंड मिल जुकने पर भूल सुधारने का कोई उपाय नहीं रहता। यह भी तो सम्भव है कि जिन आदिमयों को आज क्षिण्क अपराध के लिए फौसी दी जाती है, यदि उनके जीने के अधिकार की रक्षा की जाय, और उनका उचित सुधार किया जाय, तो कालान्तर में उनमें से कुछ व्यक्ति बहुत उपयोगी कार्य कर सकें, वे स्वदेश तथा संसार के हितेषी प्रमाणित हों। हर्ष का विषय है कि धीरे-धीरे प्राया-दंड उठता जा रहा है। पर अभी इस दिशा में बहुत कार्य होना शेष है।

आत्म-रक्षा से मिलती हुई एक और बात भी विचारणीय है। कभी-कभी नागरिक स्वयं ही अपने आत्म-रच्चा सम्बन्धी अधिकार को भूल जाते हैं। बहुधा अज्ञान, अन्ध-विश्वास, मदान्धता, अत्यन्त कोध, निराशा, शोक, अथवा कभी-कभी भूख-प्यास के ही घोर कष्ट के कारण, मानिस्क विकार की अवस्था में, आदमी आत्म-इत्या करने लगते हैं। ऐसे अवसर पर आदमी अपने आपको निरर्थक समभते हैं। परन्तु, उनका यह निर्णय किसी गम्भीर विचार पर निर्मर नहीं होता, के आवश्य में ऐसा सोचते हैं। बहुधा जब कोई व्यक्ति आत्म-हत्या के

प्रयत्न में सफल नहीं होता तो वह पीछे शान्ति से विचार करने पर अपनी भूल का अनुभव करता है, और अपने जीवन की मली मांति रक्षा करने का प्रयत्न करता हुआ मिलता है। अनेक दशाओं में उसका जीवन बहुत उपयोगी भी प्रमाणित हुआ है। फिर, मनुष्य के जीवन की उपयोगिता का विचार केवल उसी की हिण्ट से नहीं किया जाना चाहिए, राज्य के हिण्ट-कोस्य से भी होना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता, जो राज्य के वास्ते सदैव के लिए निर्म्यक हो गया हो। अतः आत्म-हत्या निन्दनीय है, वह एक अपराध है, अपने प्रति, कुडम्ब के प्रति, और राज्य के प्रति भी। राज्य का कर्तव्य है कि उसका दमन करे, और यथा-सम्भव उन कारसों को दूर करे जिनसे नागरिक अपनी प्यारी जान स्वयं सो देने को उसत

कभी-कभी दूचरों की सेवा या हित का विचार करके, कोई महानुभाव श्रामरण उपवास ग्रहण करता है। ऐसा व्यक्ति दूचरों के दुःख
को श्रपना दुःख मानता है, श्रीर श्रपने प्राणों की बाज़ी लगाकर
उसे दूर करने का श्रामेखायी होता है। मेक्स्विना ने श्रायरखेंड की
स्वतंत्रता के लिए चौहत्तर दिन उपवास करके श्रपने प्राणा त्याग
दिये। महात्मा गांधी ने हरिजनों को निर्वाचन कार्य में हिन्दुओं से
से पृथक् किये जाने के प्रस्ताव पर श्रामरण उपवास किया था। श्रमत
में ब्रिटिश सरकार ने महात्मा जी की बात मान ली, श्रीर उनके
प्राण्य वच गये। ऐसे महातुमावों को श्रास-हत्या का श्रपराधी कहना
कहां तक उचित है? इन्हें कोई दंड भयभीत नहीं कर सकता। इन्हें

'आ्रास्म-इत्या' के प्रयान से बचाने के लिए समाज और राज्य को इनका दृष्टि-कोण समभ्यना और यथा-सम्मव इनके मतानुसार व्य-वहार करना चाहिए।

सम्पत्ति की रक्षा — नागरिकों को जान की माँति उनके माल की रच्चा भी आवश्यक है। जीवित रहने के लिए खाने-पीने आदि के सामान की ज़रूरत होती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को चोर-डाकुओं से इसकी सुरच्चा करने का अधिकार दिया जाता है। इसके वास्ते भी नागरिकों को हथियार रखने की आवश्यकता होती है। और उन्हें इस की अनुमति दी जाती है। अक्ष रखने के सम्बन्ध में विशेष विचार पहले किया जा चुका है। यदि राज्य ही नागरिकों के भरण-पीषण का उत्तरदायित्व ले लेता हैं, और नागरिकों को व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने का निषेध कर देता है, जैस कि रूस की सम्पत्ता संस्कार का प्रयत्न है, तो नागरिकों को अपनी निजी सम्पत्ति रखने की आवश्यकता नहीं रहती। फल-स्वरूप वहाँ सम्पत्ति-रक्षा सम्बन्धी अधिकार का प्रयन्त भी नहीं रहता।

सम्पत्ति की केवल चोर-डाकुओं से ही रच्चा की जानी आवश्यक नहीं है। इस बात की भी बहुत ज़करत है कि लोगों द्वारा उत्पन्न किये हुए धन में से राज्य ही किसी-न-किसी बहाने से, बहुत-सा भाग न ले लिया करे। यदि किसान को यह भय रहे कि जो-कुछ धन वह उत्पन्न करेगा, उसका बड़ा भाग राज्य मालगुज़ारी या आवगशी ध्यादि के रूप में ले लोगा, तो उसे दिन-रात कड़ी मेहनत करने, श्रीर धूप-छाँह, सदीं-गर्मी तथा बरसात सहने का हेतु ही क्या रहे। भारतवर्ष में अनेक किसान ऐसे हैं जिन्हें अपने उत्पन्न धन से अपने गुजारे लायक अन्न-वस्त्र भी नहीं मिलता । उत्तत राज्य मालगुज़री या टैक्स आदि लोने में यह ध्यान रखते हैं कि नागरिकों के पास सुख-पूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य आय अवश्य रहे। उन्हें यथेष्ट मोजन-वस्त्र और मकान ही नहीं, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य आदि के भी साधन मिलने चाहिए। ऐसा न होने की दशा में नागरिक के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता और नागरिक राज्य की जैसी चाहे वैसी सेवा नहीं कर सकता।

आर्थिक स्वतंत्रता — प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि अपनी आजीविका के लिए वह खेती, ब्यापार, नौकरी था मज़दूरी आदि जो भी काम उसे सुविधाजनक प्रतीत हो, करे। जब उसका मन चाहे, वह ऋपने पहले घंघे को छोड़ कर दूसरा घंघा करने लग जाय; हाँ, ऐसा करने में वह अन्य नागरिकों का, अथवा सार्थ-जनिक सुविधा का यथेष्ट ध्यान रखे। नागरिक का ऋधिकार है कि वह अपने अस का उचित प्रतिफल ले, और इतने ऋधिक समय या ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में काम न करे, जिससे उसके स्वास्थ्य की हानि हो । अर्नेक कारखानेवाले तथा अन्य मालिक अपने यहाँ मज़दूरों से इतने अधिक घंटे काम लेते हैं, तथा काम करने की जगह ऐसी रखते हैं कि मज़दूर बीमार पड़ जाते हैं। राज्य को चाहिए कि इस विषय में समुचित प्रवन्ध करे । श्रव जगह-जगह कारखाना-क़ानून वनजाने से मज़दूरों के हितों की कुछ रक्षा होने लगी है, पर श्रमी इस दिशा में श्रीर भी बहुत कार्य होने की श्रावश्यकता है। कुछ राज्यों में मज़दूरी (तथा श्रन्थ व्यक्तियों से) अब तक भी बेगार ली जाती है, यह अनुचित है। यह प्रथा बन्द की जानी चाहिए। जो ब्यक्ति काम करता है, उसे उसके पारिश्रमिक से श्रंशत: वंचित रखना भी श्रन्थाय है, फिर पूर्यंत: वंचित रखना तो नितान्त श्रस्त समभा जाना चाहिए।

आधुनिक समय में कल-कारखानों के प्रचार तथा उत्पत्ति के साधन—मूमि, पूँजी आदि—पर कुछ पूँजीपतियों का आधिपत्य होने से प्रत्येक राज्य में वेकारों की संख्या बहुत वढ़ चली है और उत्तरीत्तर कहती जाती है। अतः यह आवश्यक है कि वड़ी मात्रा की उत्पत्ति के कायों पर राज्य का समुचित नियंत्रश रहे, देश में ग्रह-शिक्ष्य का प्रचार हो, और जिन आदिमियों को अपने निर्वाह-योग्य काम-बन्धा नांमिले, उन्हें राज्य की ओर से आवश्यक कार्य दिये जाने का आयोजन रहे। साथ ही इस बात की भी वड़ी ज़करत है कि किसी व्यक्ति की विना अम, सुक्त में ही, दूसरों की कमाई के आधार पर मौज न उड़ाने दिया जाय।

हमने कहा है कि जो व्यक्ति वेकार हो, उसकी आजीविका की व्यवस्था राज्य द्वारा होनी चाहिए। इसकी तह में भाव यह है कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, यदि वह मोजन-सक्त के अभाव से कष्ट पाता है, और प्राच छोड़ता है, तो इसके लिए राज्य उत्तरदायी है। चाहे यह बात आधुनिक स्थिति में पूर्णतः व्याव-हारिक प्रतीत न हो, तथािंप कोई व्यक्ति विचारणीय तो अवस्थ है। प्रायः उन्नत राज्य इस दिशा में भरसक ध्यान देते हैं। पाठक

भारतवर्ष की बात देखकर इस विषय में अपना मत स्थिर न करें। यहाँ तो प्रतिवर्ष अनेक आदमी भूख और प्यास से विकल होकर मर जाते हैं और सरकारी रिपोटों में उनकी मृत्यु का कारण कोई-न-कोई बीमारी लिख दी जाती है। अधिकारी यह देखते हुए भी नहीं देखते कि यहाँ कितने ही आदमियों को सात सर में कभी दिन में दो वक्त मर-पेट भोजन नहीं मिलता। उत्तरदायी राज्यों में यह बात असहनीय होती है। वहाँ नागरिकों के भरण-पोषण की भरसक व्यवस्था की जाती है।

इस प्रसंग में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि राज्य की जन-संख्या चाहे जितनी बढ़ जाने की दशा में भी राज्य पर सबके भरखा-पोषया का भार होना चाहिए? आखिर, राज्य की आर्थिक शक्ति परिमित होती है, वह जन-संख्या के अपरिमित रूप से, आत्यिक बढ़ जाने पर इस दिशा में अपना कर्तव्य पालन कैसे करेगा? क्या जन-संख्या की वृद्धि की कुछ मर्यादा न रहनी चाहिए? और, यह किस प्रकार किया जाय?क्या कृतिम उपायों से संतान-निग्रह किया जाय, या केवल जनता में संयम के मावों का प्रचार किया जाय?

इस विषय में बहुत मत-भेद है। यहाँ इस संबंध में विस्तार से लिखने का अवसर नहीं है। संदोप में यहां वक्तव्य है कि नागरिकों में उत्तरदायित्व और दूरदर्शिता का भाव पैदा किया जाय, जिससे वे यथा-संभव संयम और सदाचार का भाव रखें, और संतानीत्यित्त की इच्छा होने पर आगो पीछे की परिस्थिति का विचार करके उसे लहां तक सम्भव हो सके, दमन करें। अस्तु, हम नागरिकों का एक

श्रविकार श्रार्थिक स्वतन्त्रता मानते हैं, जिसके श्रन्तर्गत हम समस्रते हैं कि प्रत्येक नागरिक के जीने का श्रविकार सम्मिलित है।

विचार, भाषण और लेखन की स्वतन्त्रता---मनुष्य एक सामाजिक प्राची है, वह एक-दूसरे के सहयोग का लाम तभी उठा सकता है, जब परस्पर में विचार-विनिमय हो। यदि मैं अपने साथी से अपना विचार प्रकट न कर सकें और मेरा वह साथी अपना विचार मुक्ते न बता सके, तो हम दोनों न तो एक-दूसरे के दुख-सुख को जान सकते हैं, और न कोई किसी को कुछ सहायता ही प्रदान कर सकता है। इससे सामाजिक जीवन का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। मन्ष्य के सब कार्य उसके विचारों के ही परिशाम होते हैं; सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक या धार्मिक सब प्रकार की उन्नति के लिए विचार-विनिमय की आवश्यकता है। यह कार्य दो प्रकार से होता है भाषण या वार्ता-जाप द्वारा, श्रीर लेखों द्वारा । इस प्रकार नागरिकों को सभा में भाषण ्रने, लेख लिखने श्रीर छुपाने की श्रर्थात् पत्र-पत्रिकाएँ श्रीर पुस्तकें श्रादि प्रकाशित करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। राज्य की ओर से इसमें प्रतिबन्ध केवल दुरुपयोग रोकने के लिए ही हो. इससे अधिक नहीं । जहाँ प्रतिबन्ध अधिक होता है, लोगों के विचारों की स्वतन्त्रता रोकी जाती है. वहां समाज श्रंघ-विश्वासी श्रौर श्रल्पज रहता है, उसे नयी-नयी विचार-धाराश्रों, श्राविष्कारों श्रादि का ज्ञान नहीं होता, श्रीर वह श्रपनी रीति-रस्मों तथा कार्य-प्रणाली, श्चादि में श्रावश्यक सुधार नहीं कर पाता । वह कूप-मंडूक बना रहता है; समय के साथ ज्ञान-विज्ञान आदि में प्रगति नहीं कर पाता।

सामाजिक स्वतन्त्रता—नागरिकों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी इच्छानुसार खान-पान करें और कपड़े पहिने। (मादक पदार्थों आदि पर नियन्त्रस किया जा सकता है)। नाग-रिकों के विवाह-शादी, उनके बालकों के भरख पोषख, रीति-रस्म, खेल-कूद, तथा स्वदेश के भिन्न-भिन्न भागों में, एवं विदेशों में जाने-त्राने में कोई अपनुचित बाधान हो । ये वार्ते इतनी साधारण हैं कि कुछ पाठकों को इनके लिखने की श्रावश्यकता भी प्रतीत न होती होगी। परन्तु वे विचार कर देखें। अनेक बार समाज से इन बातों में बाधा उपस्थित की जाती है। बहुधा समाज चाहता है कि अमुक समय पर व्यक्ति ऋमुक प्रकार के कपड़े पहनें, ऋमुक रीति-रस्म पूरी की जाय, विवाद-शादी निर्घारित चेत्र में एक विशेष प्रकार से सम्पन्न हो। श्रस्तु, यदि समाज की त्रोर से नागरिकों की सामाजिक स्वतन्त्रता अप-हरण करने की चेष्टा की जाय तो राज्य को उनकी समुचित सहायता करनी चाहिए । श्रावश्यकता होने पर समाज-सुधार के कानून भी बनते रहने चाहिएँ। अवश्य ही समाज-सुचार के लिए मुख्य आवश्यकता लोक मत तैयार करने की होती है, और हम इस बात के समर्थक नहीं है कि बात-बात में कानृनों का आश्रय लिया जाय। परन्तु यह भी तो निर्विवाद है कि कुछ दशाओं में राज्य की सहायता श्रानिवार्य हो जाती है. श्रीर उसे लेने में श्रापत्ति न होनी चाहिए। भारतवर्ष में सती-दाह श्रौर कन्या-वध क़ानून द्वारा ही रोका गया, श्रौर श्रव वाल-विवाह को रोकने एवं हरिजनों सम्बन्धी कई सामाजिक बाधाएँ दूर करने के लिए कानून की सहायता बहुत महत्व-पूर्ण रही है। इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है।

धार्मिक स्वतंत्रता—नागरिकों को सामाजिक स्वतन्त्रता की मौति धार्मिक स्वतन्त्रता मी होनी चाहिए। इसका आशय यह है कि वे चाहे जिस धर्मे को माने, चाहे जिस अवतार, पीर, पैगुम्बर आदि की पूजा करे, मंदिर में जाय या मसजिद में; घर बैठकर ही भगवद् भजन करें, अथवा न भी करें। इसमें कोई इस्तच्चेप न करे, न मय दिखलाये, और न किसी प्रकार का प्रलोभन दे। राज्य को चाहिए कि नागरिकों की सामृद्धिक सुविधाओं का ध्वान रखकर समुचित तथा निष्यक्ष नियम बनाये। कुछ नागरिकों के धार्मिक कृत्य से अन्य नागरिकों के सुख-शान्ति या रोज़मर्रा के विविध कामों में कोई बाधा उप-रिवा न हो। यदि बाधा का प्रसंग आये तो राज्य नागरिक अधिकारों की समुचित रक्षा करें।

धार्मिक स्वतन्त्रता की बात बहुत से राज्यों में कुछ समय से ही मान्य हुई है। बिगत शताब्दियों में, विशेषतः योरप में, इसके लिए नागरिकों को जान केवल इस बास्ते ली गयी है कि उन्होंने उस धर्म को खड़ीकार न किया, जिसके अनुयायी वहाँ के सत्ताधारी और शासक थे। बहुषा एक धर्म वालों का त्योद्दार दूसरे धर्म वालों के लिए घोर संकट-काल रहा है। इस समय वे बातें नहीं रहीं, पर पत्त्वपात की कुछ कुछ छाया तो अब भी विद्यमान है। कई सम्यताभिमानी देशों सर्वोच शासक (बादशाह) का पर किसी विशेष धर्म के अनुयायी को ही मिल सकता है, उसका ज्येष्ठ पुत्र कोई दूसरा धर्म स्वीकार कर ले तो उसे राजगहीं से हाथ धोना पड़े। यह बात कहीं-कहीं कुछ अन्य

पदों के लिए भी है, वे पद घर्म-विशेष के अनुयायियों के लिए सुरिच्चित हैं। वे अन्य नागरिकों को योग्यता होने पर भी नहीं दिये जाते। आवश्यकता इस बात की है कि नागरिकों को पूरी घार्मिक स्वतन्त्रता रहे; राज्य सभी धर्मवालों को समान समभे।

शिक्षा-प्राप्ति का अधिकार -- नागरिकों का उद्देश्य अपना विकास तथा राज्य की उन्नति करना है। पर उनके श्रशिक्षित रहने की दशा में यह कार्य सम्भव नहीं। श्रतः उन्हें शिक्षा-प्राप्ति का श्रिधिकार होना चाहिए। केवल कुछ लिखना-पढ़ना आ जाने से ही मतलब सिद्ध न होगा । उन्हें इस बात की भी सुविधा मिलनी चाहिए कि वे अपने नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों को समभें तथा योग्य काम-धंधा करते हुए अपनी आजीविका प्राप्त कर सकें, जिससे वे दसरे नाग रिकों अथवा राज्य पर भार-स्वरूप न वनें। अतः राज्य की छोर से न केवल प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, बरन् उद्योग और शिल्प की शिक्ता की भी उसके साथ ही व्यवस्था होनी चाहिए। प्रौढ पुरुष-स्त्रियों के लिए रात्र-पाठशालाएँ, पुस्तका-लय, वाचनालय, श्रजायबघर श्रादि का भी सम्यक् प्रवन्ध होना चाहिए। श्रन्यान्य देशों में. भारतवर्ष में. इसकी बहुत श्रावश्यकता है। विगत वर्षों में, यहाँ जिन प्रान्तों में काँग्रेस सरकारें थीं, उनमें इस विषय की योजनाएँ बनीं और कुछ कार्य भी आरम्भ हुआ। पर पीछे उनके त्याग-पत्र के बाद बहत-सा कार्य जहाँ का तहाँ रुक गया; कुछ थोडा-सा ही कार्य चलता रहा। उसमें भी युद्ध के कारण श्रार्थिक बाधाएँ आ गयों। यदि भारतवर्ष में नागरिकों का शिक्षा-प्राप्ति का अधिकार

मान लिया जाय तथा राज्य की खोर से इस विषय की खावरयक ज्यवस्था हो तो यहाँ के निवासियों को सुयोग्य नागरिक होने में अड़ी सविघा हो जाय।

राजनैतिक अधिकार- अब नागरिकों के उन अधिकारों की बात लें. जिन्हें 'राजनैतिक' द्यधिकार कहा जाता है। इन अधिकारी में मताधिकार, प्रतिनिधि चुने जाने का श्रविकार श्रौर पदाधिकार सम्मि-लित हैं। मताधिकार के सम्बन्ध में पहले एक स्वतन्त्र परिच्छेद में लिखा जा चुका है। आज-कल लोक-मत प्रायः प्रत्येक बालिग व्यक्ति को मताधिकार देने के पक्ष में है; उन्नत राज्यों में जो थोड़े-से व्यक्ति इस अधिकार से वंचित रहते हैं, वे विशेष कारणवश ही वंचित रहते हैं। जो व्यक्ति मताधिकारी होते हैं, वे प्रायः प्रतिनिधि चुने जाने के भी श्रीघकारी होते हैं। यदि जनता उनमें श्रावश्यक गुण समझती है और इनके पक्ष में अधिक मत देती है तो वे प्रतिनिधि चुन लिये जाते है। इसमें जाति. धर्म या सम्पत्ति आदि का प्रतिबन्ध नहीं होता। इस प्रकार प्रत्येक नागरिक यह श्रनुभव करता है कि राज्य में मेरा भी एक स्थान है, शासन-पद्धति के निर्माण अथवा संशोधन में थोड़ा-बहुत, प्रत्यन्त या परोक्ष रूप से मेरा भी भाग है। नागरिक की राज्य के प्रति समता श्रीर भक्ति बढ़ती है, वह समक्तता है कि मैं राज्य का हँ श्रीर राज्य मेरा है।

श्रव पदाधिकार की बात लीजिए । नागरिकों को शासन-प्रबन्ध में प्रत्येक पद प्राप्त कर सकने का श्रधिकार होना चाहिए, इससे इमारा यह श्रमिप्राय नहीं कि कोई भी नागरिक चाहे जो पद मांगे,

उसे वह पढ अवश्य दे दिया जाय । नहीं, हमारा आशय केवल यह है कि प्रत्येक शासन-पद के लिए कछ योग्यता निर्धारित रहनी चाहिए. जो नागरिक उतनी योग्यता का परिचय दे. उसे वह पद दे दिया जाय, उसका रंग, जाति या धर्म आदि इसमें बाधक न होना चाहिए। इस अधिकार से केवल यही लाम नहीं है कि कुछ नागरिकों के लिए आजीविका का मार्ग प्रशस्त हो जाता है - यद्यपि निर्धन देशों में इसका भी कुछ कम महत्व नहीं होता-वरन् यह भी है कि नागरिकों को राज्य की न्याय-बुद्धि का परिचय मिलता है, उनमें सन्तोष श्रीर राज-भक्ति के भावों की बृद्धि होती है। इसके श्रतिरिक्त, जब एक नागरिक अपना सार्वजनिक जीवन आरम्भ करते समय अपनी दृष्टि दूर तक पहुँचा सकता है, जब वह समभता है कि योग्यता प्राप्त करने पर राज्य का कोई भी पद मेरी पहुँच से बाहर नहीं है, तो उसमें एक विशेष प्रकार का स्वाभिमान और उत्तरदायित्व का भाव उत्पन्न होता है. श्रीर उसके विकास में बड़ी सहायजा मिलती है। इसके विपरीत. जब नागरिक यह श्रनुभव करता है कि उच पदों पर नियुक्तियां पन-पात-पूर्वक होती हैं तो उसमें आत्म-विश्वास और साहस की मात्रा कम रह जाती है और राज्य का हास होने लगता है।

भारतीय पाठकों के लिए सोचने का विषय यह नहीं है कि उन्हें कौन-कौन-सा पद भिल सकता है, वरन् यह है कि राष्ट्रीय आन्दोलन इतने समय तक होते रहने पर भी कौन-कौन से पद ऐसे हैं जो उन्हें नहीं भिल सकते, चाहे उनमें कितनी ही योग्यता क्यों न हो। कितने ही भारतीय युवक अपने देश में कभी जंगी लाट, गवर्नर-जनरल, एह-सदस्य ( होम मेम्बर ), या अपने प्रान्त का गवर्नर आदि होने का स्वप्न देखते हैं ? हमारा अपने देश के शासन पर कितना नियन्त्रया है ? अस्तु, नागरिकों को राजनैतिक अधिकार यथेष्ट रूप में मिलना आवश्यक है ।

विशेष वक्तञ्य — नागरिक अधिकारों की कोई निर्धारित संख्या नहीं है। हमने ऊपर उदाहरण-स्वरूप कुछ मुख्य-मुख्य अधिकारों के सम्बन्ध में लिखा है। इनके अतिरिक्त और भी बहुत-से हो सकते हैं। यथा — न्याय-प्राप्ति का अधिकार, यात्राधिकार, माषा और लिपि की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, यात्राधिकार, माषा और लिपि की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अधिकार राज्य द्वारा स्वष्ट और लिखित रूप में मान्य हो। उत्तरदायी और लोक-तन्त्रात्मक शासन में राज्य पर नागरिकों का यथेष्ट नियंत्रय रहता है, और वह नागरिकों के विकास के लिए प्रत्येक उत्तित मार्ग महस्य करता है, इसलिए वह नागरिकों के अधिकारोपमोग में बाधक न होकर सदैव प्रगतिशीलता का परिचय देता है। इससे स्वयं उसका भी कल्याया है।

श्रिकारोपभोग के साथ विशेष स्मरण रखने की बात यह है कि किसी नागरिक श्रिविकार का दुक्ययोग न होना चाहिए। प्रत्येक श्रिष्कार का एक मर्यादा या सीमा के भीतर ही उपभोग होना उचित है। हमें भाषण करने का श्रिषकार है, तो किसी को बुरा-भला कहने का नहीं। हमें लेख लिखने या उसे छुपाने का श्रिषकार है तो श्रश्लील या मान-हानि-सूचक कार्य न करना चाहिए। हमें वार्मिक स्वतन्त्रता है, तो ऐसे धार्मिक जलूस श्रादि निकालने का श्रिषकार नहीं, जिससे दूसरे धर्मी के श्रनुयायियों का जी दुखे, इत्यादि। श्रर्थात् हमें दूसरे के भावों

का श्रादर करना श्रीर उनकी सुविधाओं का विचार रखना चाहिए।

पुनः हमारे प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्यों का भी सम्बन्ध है। हम अधिकारों का उपभोग करना चाहते हैं तो कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। कर्तव्यों के सम्बन्ध में अगले परिच्छेद में स्वतन्त्र-रूप से लिखा जायगा। हमें भली भांति समरण रखना चाहिए कि हमारे किसी अधिकार के उपयोग से दूसरे नागरिकों का अहित नहीं, दूसरे नागरिकों का अहित होने से राज्य का अहित होगा। और, क्योंकि हम भी राज्य के अंग हैं, इसलिए उससे हमारा भी अहित होगा।



## बाईसवाँ परिच्छेद नागरिकों के कर्तव्य

~32K2~

क्षित् छुले परिच्छेद में नागरिकों के अधिकारों के विषय में लिखा गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिकारों का उद्देश्य यह होता है कि नागरिकों के जीवन का विकास हो। यह तभी होगा जब वे अपना कर्तव्य भली भौति पालन करेंगे। वास्तव में अधिकारों का उपयोग ही इसलिए किया जाना चाहिए कि नागरिकों को अपने विविध कर्तव्यों का पालन करने में सुविधा हो, उनके विकास के मार्ग की वाधाएँ दूर हों, और वे राज्य की उन्नति में सुखित भाग ले सकें। इस परिच्छेद में कर्तव्यों के विषयों में विशेष विचार किया जाता है।

श्रिषकार और कर्तन्यों का सम्बन्ध-श्रिषकार और कर्तन्य दो प्रथक-प्रथक् वस्तुएँ नहीं हैं, वरन् वे भिन्न-भिन्न दृष्टि से देखी हुई, एक ही वस्तु के दो स्वरूप हैं। श्रीषकार को यदि इस 'लेना' कहें तो कर्तन्य को हम 'देना' कह सकते हैं। मुक्ते अपने मित्र से पुस्तक लेनी है, वसी

भी तरह कहें, बात एक ही है। मेरी दृष्टि से, या मित्र की दृष्टि से कार्य भिन्न-भिन्न हैं, पर पुस्तक की दृष्टि से तो एक द्दी है। अधिकारों की आधुनिक लहर पाश्चास्य देशों से आधी है। भारतवर्ष में, प्राचीन साहित्य में, कर्तव्यों पर विशेष ज़ोर दिया गया है, अधिकारों का प्रश्नक्त उठाया गया है। परन्तु कर्तव्यों के सम्यक् विवेचन में अधिकारों का विचार हो ही जाता है। इसारे प्राचीन नियम-निर्माताओं ने प्रजा के कर्तव्य वतलाये तो राजा और राज-कर्मचारियों के भी कर्तव्य है, वे ह्यान किया। और, राजा तथा राज-कर्मचारियों के जो कर्तव्य है, वे ह्यान किया। और, राजा तथा राज-कर्मचारियों के जो कर्तव्य है, वे ह्यान करने को दशा में दंडनीय है, वे अपने पद से च्युत किये जा सकते हैं। इसो बात को इस यों भी कह सकते हैं कि यदि नागरिकों के अधिकारों को सम्यक् रच्चा न की जायगी, तो इसके लिए राजा और राज-कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

हमने पहले कहा है कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों का अनिवार्य सम्बन्ध है। अब उदाहरण लीजिए। नागरिकों का अधिकार है कि शिक्षा प्राप्त करें, तो राज्य की ओर से इस विषय की समुचित व्यवस्था हो जाने पर शिचा-प्राप्ति नागरिकों का कर्तव्य भी है। नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो उसके साथ धार्मिक सहनशीलता उनका कर्तव्य भी है। में चाहता हूँ कि मुक्ते अपनी भाषा और लिपि का व्यवहार करने में स्वतन्त्रता रहे, तो मेरा यह कर्तव्य है कि में दूसरों की भाषा और लिपि के प्रति किसी प्रकार का दुर्भाव न रखूँ। मुक्ते सभा या सम्मेलन करने और भाषण देने का अधिकार है, तो मेरा यह कर्तव्य भी है कि मैं दूसरों की निन्दा न करूँ। मुक्ते मताधिकार और योग्यता होने पर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है तो मेरा यह कर्तव्य भी है कि मैं योग्य व्यक्ति के लिए ही मत दूँ, उसमें मित्रता, विरादरी या सम्प्रदाय आदि का लिहाज़ न करूँ। और यदि मैं प्रतिनिधि चुना जाऊँ तो कानृतन बनाने में सार्वजनिक हित का ध्यान रखूँन कि किसी अपने समूह-विशेष का। इसी प्रकार अन्य उदाहरण दिये जा सकते हैं। निदान, प्रत्येक अधिकार के साथ उससे सम्बन्ध रखनेवाला कर्तव्य लगा हुआ है।

कतंच्य-पालान — मनुष्य जो कार्य करता है, उससे उसकी उस कार्य के करने की शक्ति या योग्यता बढ़ती है, उस कार्य के करने में जिन गुणों की श्रावश्यकता होती है उनका क्रमशः विकास होता है। उदाहरखावत जो व्यक्ति दूसरों के दुःख से दुःखी होकर उनसे सहानुमृति दिखाता है, स्वतंत्रता से प्रेम करता है, साहस और वीरता का स्वागत करता है, सत्य के जिए कष्ट सहता है, उसमें इन गुणों की दृद्धि होती है। इससे उसके चरित्र तथा शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का विकास होता है। यह तो कर्तव्य-पालन से नागरिक के दित को बात हुई। इससे समाज या राज्य का भी दित-साधन होता है। नागरिक राज्य के प्रति जो कर्तव्य-पालन करते हैं, उससे तो राज्य का दित होना स्पष्ट ही है। जो कर्तव्य वे अपने प्रति पालन करते हैं उनसे भी राज्य का दित होता है। कारख, राज्य नागरिकों का ही तो बना है। अत्यत्य का दित होता है। कारख, राज्य नागरिकों का ही तो बना है। अत्यत्य का दित होता है। कारख, राज्य नागरिकों का ही तो बना है। अत्यत्य जब राज्य

के भिन्न-भिन्न अंगों की—व्यक्तियों की—उन्नति होगी, तो राज्य की समष्टि रूप से भी उन्नति हो जायगी।

कर्तव्यों का क्षेत्र-कर्तव्य-पालन के लिए नागरिक जीवन का कोई विशेष समय निर्धारित नहीं है। जब से मनुष्य होश संभा-खता है. तभी से उसके कर्तव्य आरम्भ हो जाते हैं। इस प्रकार बालकों और युवकों के भी कर्तव्य हैं। ज्यों ज्यों मन्त्य की शक्ति **ऋौर योग्यता बढ़ती है,** त्यों-त्यों उसके कर्तव्य का चेत्र भी विस्तृत होता जाता है। एक अँगरेज कवि ने ठीक कहा है, "मैं सोया तो मुक्ते मालूम हुआ कि जीवन सौन्दर्यमय है। मैं जागा, और मुक्ते अनुभव हुआ कि जीवन कर्तव्यमय है।" निस्संदेह चेतन और जाएत व्यक्तियों के लिए चारों स्रोर कर्तव्य ही कर्तव्य है। श्रीर, यह कर्तव्यों का च्रेत्र निरंतर बढ़ता जाता है। आरम्भ में बालक अपने माता-पिता को जानता है, और उनकी आजा के पालन करने को ही अपना कर्तव्य मानता है, क्रमशः अन्य रिश्तेदारों तथा मित्रों से परिचित होता है, पीछे वह गांव या नगरवालों से सम्बन्ध जोड़ता है, वह इनके मुख-दुःख में श्रपना मुख-दुःख समभता है। कालान्तर में वह अपने देश या राज्य को अपनी जन्म-मृमि कहता है और इसके लिए नाना प्रकार के कष्ट उठाता है। यदि उसके संस्कार अच्छे हों, और उसे वातावरण की श्रनुकूलता मिले तो वह संसार भर से श्रपनेपन का अनुभव करने लगता है, मनुष्य-मात्र को अपना भाई समस्रता है। जिस प्रकार पहले वह ग्राम श्रीर नगर की दीवार तोड़कर श्रागे बढ़ा था, और देश या राज्य को अपनाने लगा था, अब वह राज्य की सीमा को भी संकीर्ण समभकर विशाल मानव जाति से सम्बन्ध स्थापित करता है। उसका आदर्श विश्व-बंधुत्व होता है। नहीं, वह इससे भी आगे बढ़ता है, और अन्य प्राणियों को भी अपनी सहाजुमूति, दया और प्रेम का अधिकारी मानता है। उसका सिद्धान्त 'वसुषेव कुटुम्बकम्' हो जाता है। जाति, रंग, देश, धर्म आदि के बन्धन उसके लिए नहीं रह जाते, वह बन्धनों से मुक्त होता है। उसकी आत्मा विश्व भर में व्याप्त होना चाहती है। पशु-पक्षियों में भी वह अधनेपन का अनुभव करता है। वह जहाँ जाता है, जहाँ रहता है, सर्वन्न उसके सामने उसका कर्तव्य उपस्थित होता है, और वह भी अपने कर्तव्य में रत रहता हुआ अपने मानव जीवन को सार्थक करता है।

मानव जीवन कर्तव्यमय है । कर्तव्यों की कोई संख्या या सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। कर्तव्यों का कोई सर्वमान्य वर्गीकरण नहीं हो सकता। तथापि कुछ सुख्य बारों का विचार हो सकता है। इस परिच्छेद में हम नागरिकों के कुछ प्रधान कर्तव्यों का विचार करेंगे। स्मरण रहे कि बहुवा एक प्रकार के कर्तव्यों का दूसरे प्रकार के कर्तव्यों से घनिष्ट सम्बन्ध रहता है, और बहुत से कर्तव्यों के विषय में यह निरचयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता, कि उन्हें किस वर्ग में रखा जाय। परन्तु इससे मुख्य वक्तव्य में अन्तर नहीं आता।

अपने पति कर्तच्य--प्रत्येक नागरिक राज्य का एक अंग है, और उसकी उन्नति एक सोमा तक राज्य की उन्नति है। जितना अधिक कोई नागरिक स्वयं उन्नत होगा, उतना ही श्रिधिक वह दूसरे नाग-रिकों की, और इसलिए राज्य की, उन्नति में सहायक होगा। अतः प्रत्येक नागरिक को अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आदि उन्नति की श्रोर यथेष्ट ध्यान देना चाहिए। उसे श्रपने स्वास्थ्य. शिक्षा. सदाचार की उन्नति करनी चाहिए, स्वावलम्बी होना चाहिए, अर्थात् अपने भरगा-पोषगादि के लिए दूसरों के आश्रित न होना चाहिए । उसे मितव्ययी होना चाहिए और सादगी का जीवन-व्यतीत करना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में तो प्रायः मत-भेट नहीं होता । हाँ, अनेक व्यक्ति स्वावलम्बन को विशेष महत्व नहीं देते । प्रत्येक राज्य में कुछ धनवान, पूँजीपति, ज़र्मीदार, या महन्त आदि ऐसे होते हैं, जो समाज या राज्य के लिए कोई प्रत्यक्ष सेवा या उत्पादक कार्य नहीं करते, श्रीर फिर भी खूब विलासिता तथा ऐरवर्य का जीवन व्यतीत करते हैं। वे सोचते हैं कि हमारा जो द्रव्य है, वह इमारे वाप-दादा, या इमारे सेवकों तथा भक्तों द्वारा प्राप्त होने से, उस पर इमारा पूर्णाधिकार है, यदि इम उसे स्वेच्छानसार खर्च करते हैं तो इसमें दूसरों को कुछ कहने सुनने का क्या अधिकार है ? यह दृष्टि-कोण बड़ा अनर्थकारी है।

पहले कहा जा जुका है कि मनुष्य जो कार्य करता है, उसमें दूसरे के सहयोग तथा सहायता की आवश्यकता होती है। बिना दूसरों के सहारे हम प्राय: कुछ भी करने में सफल नहीं हो सकते | अतः हमारे वाप-दादा आदि ने जो सम्यन्ति उपार्जित की है, उसमें समाज का (अन्य नागरिकों का) बड़ा भाग है। हम समाज के सहयोग से प्राप्त वस्तुओं का उपभोग

करना चाहत है तो हमें भी बदले में कुछ उपयोगी कार्य करना चाहए। वह कार्य हमारी शारीरिक या मानसिक स्थित तथा योग्यता के अनुवार किसी भी प्रकार का क्यों न हों, वह समाज के लिए उपयोगी अवश्य होना चाहिए। जब तक कोई नागरिक अम नहीं करता, उसे विविच पदार्थों के उपभोग का कोई अधिकार नहीं है। निस्सन्देह बहुत से आदमी दान-पुग्य करनेवाले रहते हैं, और हटें-कट्टे मिखारियों आदि को तरह-तरह के भोजन-चस्त्र आदि देते रहते हैं। परन्तु वास्तव में मिक्षा या दिख्या आदि प्रह्य करने का अधिकार केवल ऐसे ही व्यक्तियों को है, जो या तो अपाहिज ( खँगड़ा, लूला आदि ) होने के कारण कुछ अम करने में असमर्थ होते हैं, अथवा जो अपना जीवन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में न लगाकर, निःस्वार्थ भाव से समाज-सेवा में लगात हैं। ऐसे व्यक्तियों को आश्रय देना समाज का कर्तव्य है। यन्य सब व्यक्तियों को अपनी आजीविका के लिए यथेष्ट काम करना चाहिए, परोपजोवी न होना चाहिए।

मारतवर्ष में सर्वसाघारण में श्रम का यथेष्ट महत्व नहीं है। हाथ का काम नीचे दर्जे का समभा जाता है; नाई, घोवी, बढ़ई, छुहार, चमार आदि का समाज में श्रादर नहीं है, दस्तरों में क्लर्की करनेवाले 'बाबू जो' कहे जाते हैं, दिन-भर कुछ भी काम न करनेवाले, व्याज की श्रयवा पूर्वजों की कमाई पर गुजलुरें उड़ानेवाले को 'सेठ साहव' कहा जाता है, श्रीर गेवशा वस्त्र धारण करके मिक्का-इचि से निवाह करनेवालों को 'साधु महाराज' कह कर सम्बोबन किया जाता है। ये सब बातें स्थावलम्बन की भावना के विरुद्ध हैं। जिस व्यक्ति में

अपना निर्वाह करने की सामर्थ्य तथा योग्यता हो, उसका दूसरों के आश्रित रहना निन्दनीय है।

हमने नागरिकों के लिए मितव्ययों होने की वात कही है। मितव्ययों ति स्वावलम्यों होने का निश्चयं रहता है, जब संयोग से हमारे ऊपर कोई आकस्मिक आपित आ जाय, हम बेकार हो जायें, या बोमार पढ़ जायें। नागरिकों को दूरदर्शिता-पूर्वक ऐसे अवसरों के लिए कुछ बचाकर रखना चाहिए। यदि सीमाग्य से ऐसा अवसर न आया तो हम अपने संचित द्रव्य से अपने दूसरे अनाथ या असमर्थ बन्धुओं की सहायता कर सकेंगे, समाज या राज्य की उन्नति का कोई कार्य करने में भाग ले सकेंगे, अर्थात् हम दूसरों के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने के अधिक योग्य होंगे, जिसके विषय में

परिवार के प्रिति कर्तव्य — प्रत्येक व्यक्ति अपने भरणा-गोषण और उन्नति के लिए अपने माता-पिता आदि का बहुत ऋणी होता है। इस सहज ही यह समभ्म सकते हैं कि यदि बाल्यावस्था में हमें अपने बड़ों की यथेष्ट सहायता न मिलती, तो हमारा जीवन कितना कष्टमय और प्राय: असम्भव होता। परिवार से हमें नाना प्रकार के सुख तथा सुविधाएँ मिली हैं। इसके उपलक्ष्य में हमें भी चाहिए कि बड़ें होने पर हम भी अपने माता-पिता, चाचा-चाची और भाई-बहिन आदि की समुचित सेवा-सुभूषा करें, उनकी बीमारी या दृढावस्था में उन्हें यथा-संभव आराम पहुँचावें। विवाह-सादी हो जाने पर पुरुष को स्त्री के उत्थान में, और स्त्री को पुरुष की सुल-शान्ति की दृद्धि में सहायक

होना चाहिए। हमें अपनी सन्तान के प्रति भी अपने उत्तरदायित का ध्यान रखना चाहिए; हमारा कर्तव्य है कि सन्तान को सदाचारी, स्वस्य और सुयोग्य नागरिक बनाने की भरसक चेध्य करें। हमें इस प्रसंग में, अपने घरू नौकरों का भी विचार करना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे यहाँ काम करके, हमारे लिए नाना प्रकार की सुविधाएँ प्रस्तुत करताहै, उसके सुख-दुख में सहानुभृति रखना और उसे विविध आर्थिक तथा अन्य चिन्ताओं से सुक रखना हमारा कर्तव्य है। परिवार समाज की हकाई है, यह एक छोटी-सी दुनिया है। प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि इस दुनिया की सुख-शान्ति और उन्नति के लिए वह जितना उद्योग कर सके, उसके करने में कमी न करे।

समाज के प्रति कर्त व्य — जपर यह बताया गया है कि नाग-रिक का अपने माता-पिता आदि के प्रति क्या कर्तव्य है। जैसे हम अपने जीवन में माता-पिता आदि के ऋ पी हैं, उसी प्रकार हम अपने शिक्षकों के भी बहुत ऋ पी हैं। शिच्कों से हमारा अभिगाय यहाँ केवल अध्यापकों से ही नहीं है, हम हममें उपदेशक, खेलक और सम्पादक आदि उन सभी व्यक्तियों का समावेश करते हैं, जो हमें किसी भी जगह, या किसी भी रूप में शिक्षा देते हैं, जो हमें मौलिक उपदेशों द्वारा, या लेखों और पुस्तकों से विविध विषयों का जान कराते हैं, शारीरिक, मानिक, नैतिक या आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा हमें जीवन-याजा के अधिक योग्य बनाते तथा मनस्थल-प्रदान करते हैं।

माता-पिता और शिचक के बाद अब इम पड़ोिखेंगों का विचार करें। बहुत-से नागरिक यह नहीं सोचते कि हमें अपने पास के गली- महल्लेवालों के प्रति भी कुछ कर्तव्य पालन करना है। हमें उनकी सविधा और उन्नति का भी ध्यान रखना चाहिए। उनके बीमार, भग-डाल या मुर्ख होने की दशा में हमें समुचित सुख-शान्ति की प्राप्ति की आशा कदापि न करनी चाहिए। क्रमश: हमारा पड़ीस का चीत्र बढता है, गली-मोइल्लेवाले ही नहीं. नगर श्रीर गाँव-भर के नागरिकों से इसारा सम्बन्ध हो जाता है। प्रत्येक वर्ग के नागरिकों के विषय में. यहाँ पृथक-पृथक ब्योरेवार बातें नहीं लिखी जा सकतीं। परिस्थिति के श्चनुसार ही उनका निर्णय करना होगा। मुख्य बात यह है कि सब से हमारा व्यवहार-प्रेम और सहयोग का हो: अपनी विद्या, योग्यता या सम्पत्ति से जिस-किसी की जितनी सहायता हमसे बन आये, करने के विमुख नहीं होना चाहिए । हमें अपने कर्तव्य-सम्बन्धी विचार-क्षेत्र को बढाते ही रहना चाहिए । हमारी सहायता, सहयोग या सहानुभृति केवल इमारे परिवार, जाति, ग्राम या नगर तक ही परिमित न रहकर उसका उपयोग स्वदेश-भर के, नहीं-नहीं, संसार-भर के मनुष्यों के लिए होना चाहिए।

समाज के प्रति व्यपना कर्तव्य पालन करने के लिए नागरिकों को जिस खास बात का समुचित ध्यान रखने की आवश्यकता है, वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख-भोग और स्वार्य को मर्यादा में रखे, और दूसरों की सेवा और सहायता करने में यथा-शक्ति तत्यर रहे। समाज पारस्परिक सहयोग के आधार पर रहता है। हम अपनी विविध शारीिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति में न केवल समाज के वर्तमान जीवन से लाम उठाटे हैं, वरन बहुधा हम उसके पूर्व-काल

में किये हुए अनुभवों और अन्वेषणों का उपयोग करते हैं। हमें चाहिए कि अपने बल और बुद्धि से, समाज को, जहाँ वह है, उससे और आगे बढ़ाने में, उसे उन्नत करने में, भाग लें। कोई भी समाज पूर्ण या आदर्श-रूप में नहीं होता, प्रत्येक राज्य में समाजोन्नति की थोड़ी-बहुउ आवश्यकता बनी ही रहती है। प्रत्येक व्यक्ति को, हस कार्य में यथा- शक्ति सहयोग प्रदान करना चाहिए। सामाजिक परिस्थिति के अनुसार नागरिकों के सामाजिक कर्तव्यों में कुछ भिन्नता हो सकती है। किन्दु यह स्मरण रहे कि समाज के किसी अंग की उपेन्ना न की जाय। नागरिकों को चाहिए कि वे प्रत्येक समूह की यथोचित उन्नति में सहायक हों। साधारणतया आजकत द्वियों, दलितों (निम्न जातियों) और अमजीवियों की पिरिधित अनेक राज्यों में चिन्तनीय है। नागरिकों को हनकी दशा सुवारने का हरदम ध्यान रखने की आवश्यकता है। हसमें समानता, सहयोग और सहिष्णुता हमारा आदर्श होना चाहिए।

धर्म सम्बन्धी कर्तन्य — अब नागरिकों के उन कर्तन्यों का विचार किया जाता है, जिनको धर्म-सम्बन्धी कहा जा सकता है। धर्म से हमारा आशय यहाँ मत या मज़हब से है। मिन्न-भिन्न देशों में तरह-तरह के धर्म हैं; यही नहीं, एक-एक राज्य में कई-कई धर्मों के अनु-यायी रहते हैं। भारतवर्ष तो अनेक धर्मों का श्रोत तथा संगम-स्थल ही है। अस्तु, धर्म-विभिन्नता स्वामाविक है। यह थोड़ी-बहुत प्रत्येक देश में रही है, इस समय विद्यान है, और, इसके भविष्य में भी बने रहने का अनुमान है। परन्तु यह कोई अनिस्टकारी या मय-प्रद बात

नहीं है। इसने विचार-वैचित्र्य का अनुभव होता है। हाँ, धर्म विभिन्नता होने की दशा में, नागरिकों में सहनशीलता को अत्यन्त आवश्यकता है। जब कोई धार्मिक कार्य हमारो इच्छा या भावना के प्रतिकृत्व होता मालूम हो, तो हमें दूसरों से लड़ने-भिड़ने या गाली-गलीज करने के लिए तैयार न हो जाना चाहिए। हमारी असहिष्णुता, अनुदारता, मज़हवी दीवानापन, और अनुचित व्यवहार दूसरों की दृष्टि में हमारे धर्म की महत्ता कभी न बढ़ावेंगे। दया, परोपकार, दूसरों की मां-बहिनों की इज़्तत तथा संकट-अस्तों की सहायता करके ही हम दूसरों को यह बता सकते हैं कि हमारा धर्म कितना महान है। इसी से हम उनके हदयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं; धार्मिक असहिष्णुता से कदापि नहीं।

हमारे धर्म या सम्प्रदाय को कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो नागरिकता या देश-हित के विरुद्ध हो। जब कोई ऐसी बात जान पड़े तो तुरन्त उसका संशोधन किया जाय। प्रत्येक सम्प्रदायवालों की विविध संस्थाओं को चाहिए कि अपने-अपने चेत्र में न्यायोचित उपायों से शिक्षा, स्वास्थ्य, कला-कौशल आदि की वृद्धि करें, और नागरिकों को सुयोग्य बनाने में दत्त-चित्त हों। समाज-हित और मनुष्य-सेवा सब धर्मों से ऊपर हैं। इस बात को सुला देने से समय-समय पर साम्प्र-दायिक भगड़ों का दुखदायी हुएय देखने में आता है। नागरिकों को इस और सतर्क रहने की आवर्यकता है।

ग्राम और नगर के प्रति कर्तव्य — नागरिकों के, दूसरों के प्रति क्या कर्तव्य हैं, यह अपर बताया जा चुका है। उन कर्तव्यों में हो

नागरिकों के उन कर्तव्यों का समावेश हो जाता है, जो उन्हें प्राम, नगर तथा राज्य के प्रति पालन करने चाहिए। पर विषय महत्व का होने से. इसके सम्बन्ध में कुछ विशेष रूप से विचार करना आवश्यक है। अपने श्राम या नगर की उन्नति का ध्यान रखना, नागरिकों को स्वयं अपने हित की टिंग्ट से भी ज़रूरी है; कारण, प्रत्येक व्यक्ति कुछ न-कछ श्रंश तक अपने निकटवर्ती वातावरण से अवश्य प्रभावित होता है। आधुनिक सम्यता में शामों की बुरी तरह उपेक्षा की जा रही है। विशेषतया भारतवर्ष के गांव तो निर्धनता, श्रविद्या, श्रस्वच्छता, श्रीर बीमारियों के स्थायी निवास हैं। श्रामदरफ श्रीर यातायात के नये साधन-रेल, तार, टेलीफ़ोन, रेडियो-का वहां श्रमाव है: डाक भी श्रानेक स्थानों में कई-कई दिन में पहुँचती है, फिर कोई सभ्य व्यक्ति वहां रहे तो कैसे रहे! अतः वहां धन के अतिरिक्त बुद्धि का भी कुछ श्रंश तक दीवाला निकला रहता है। सेवा-समितियों, सह-कारी समितियों, पंचायतों, कृषि-सुधार और शिक्षा-प्रचार-सभाश्रों की वहाँ बहुत जरूरत है। सरकारी और ग़ैर-सरकारी सभी प्रकार का प्रयस्त होना चाहिए । यहां गत वर्षों में इस श्रोर ध्यान दिया गया था। ग्राम सधार विभाग अब भी है-पर त्रान्तों में कांग्रेस शासन समाप्त होने के समय से इस श्रार कुछ उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो रही है। यद्यपि यथेष्ट सुधार तो सरकार द्वारा ही, श्रीर काफी समय में होगा, नागरिकों को यथा-शक्ति अपना कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए।

श्रव नगरों की बात लीजिए। इनमें स्वास्थ्य, एफाई श्रौर चिकित्सा

सम्बन्धी कुछ नये साधनों का आयोजन गावों की अपेदा अवश्य ही अधिक है। शिक्षा का प्रचार भी गाँवों से बहत ज्यादह है। तो भी यहाँ का स्वास्थ्य चिन्तनीय है। शौकीनी, श्रारामतलबी, विला-सिता और वाह्य श्राडम्बर-प्रेम ने उनका जीवन बहुत कष्टमय बना रखा है। सात्विकता, सादगी और संयम की बहत आवश्यकता है। सयोग्य नागरिक के नाते हमें अपने व्यवहार से श्रव्छा उदाहरण श्रीर श्रादर्श उपस्थित करना चाहिए। नागरिकों के लिए श्रवनी म्युनिसिपैलटी आदि के नियमों का पालन करना आवश्यक है। यही नहीं, उन्हें अपनी स्थानीय संस्थाओं के निर्माण, संगठन और सुधार में भी भरसक भाग लेना चाहिए। अपने नगर को यथा-सम्भव श्रादर्श नगर बनाने के हेतु. हमें अपने यहां की म्युनिसिपैलटी आदि से सहयोग करते हए ऐसी संस्थाएँ स्थापित करनी चाहिए जो बेकारी. मनोरंजन. सफ़ाई, श्रोद्योगिक शिद्धा श्रीर मद्यपान सम्बन्धी समस्याश्रो को इल करने का प्रयस्न करें। जो व्यक्ति किसी कारणा या परिस्थित-वश अपने नगर से बाहर रहने लगें. उन्हें भी अपने नगर को स्मरण रखना, उसका श्रभिभान करना उससे सम्बन्ध बनाये रखना श्रौर उसके सुधार में सहायक होने का ध्यान रखना चाहिए।

राज्य के शित कर्तव्य — प्राचीन काल में, जब नगर-राज्य थे, तो नगरों के प्रति कर्तव्य-पालन करने से, राज्य के प्रति भी कर्तव्य-पालन हो जाता था। अब तो एक-एक राज्य में सैकड़ों नगर हैं। अतः राज्य के प्रति नागरिक के कर्तव्यों का विषय प्रथक् रूप से विचारणीय है। यह तो स्पष्ट ही है कि साधारणान्या नागरिक को

राज्य के विविध क्रायदे-क्रान्तों को मानना श्रीर करों को जुकाना चाहिए। निर्धारित आयु तथा योग्यता प्राप्त करने पर इन क्रायदे-क्रान्तों के बनाने तथा कर की दर निश्चत करने में उसे स्वयं या श्रपने प्रतिनिधि द्वारा, सम्यक् माग लेना चाहिए। उसे राज्य की उन्नति में, शिचा, स्वास्थ्य, उद्योग, कला-कौशल श्रादि की वृद्धि में तन-मन-धन से सहायक होना चाहिए। उसे शत्रुश्चों से राज्य की रच्चा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, श्रीर इसके वास्ते श्रावश्यक सैनिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए।

यह प्रश्न हो सकता है कि क्या नागरिकों को सैनिक शिक्षा के लिए वाध्य किया जा सकता है, अथवा वाध्य किया जाना उचित है। वहुणा राज्यों में राज्य-विस्तार आदि के लिए सेना का उपयोग करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी दशा में नागरिकों का सेना में बल-पूर्वक भर्ती किया जाना सर्वथा अनुचित है; हसका समर्थन नहीं किया जा सकता। हाँ, जो राज्य आत्म-रत्ता के लिए, या निस्वार्थ भाव से दूधरे राज्य की रत्ता के लिए अपनी सेना रख-चेत्र में उतारता है, उसकी सेना में भर्ती होना नागरिक का कर्तव्य है। परन्तु कुछ नागरिक ऐसे हो सकते हैं, जो अपने राज्य की रक्षा (या आत्म-रत्ता) के लिए भी हिंसक उपाय सेकाम लेना न चाहते हों। इन्हें भर्ती होने के लिए बांध्य करना, उचित नहीं कहा जा सकता। अतः सैनिक भर्ती के लिए हमें राज्य की इन्नृती ज़बरदस्ती पसन्द नहीं; यह विषय नागरिकों की हच्छा पर निर्भर रहना चाहिए। वे राज्य के युद्ध-उद्देश्य तथ्या अपने मन की स्थिति का विचार करके स्वयं

ही भर्ती होने या न होने का निश्चय करें।

पहले कहा गया है कि नागरिकों को राज्य के क़ानूनों का पालन करना चाहिए तथा निर्धारित कर चुकाने चाहिएँ। इसमें यह समक्र लिया गया है कि राज्य की स्थापना नागरिकों के सामृहिक हित के लिए है. और नागरिकों के मत के विरुद्ध न तो कोई क़ानून बनेगा. श्रीर न किसी प्रकार का कर ही लगाया जायगा। हाँ, यह श्रावश्यक नहीं है कि कानून-निर्माण या कर-निर्धारण में सब ही नागरिक सहमत हों, कोई भी विरुद्ध न हो । नागरिकों में प्राय: मतमेद रहता है, श्रीर प्रजातंत्र के आधुनिक सिद्धान्तों के अनुसार बहुमत से कार्य सम्पादन होंता है। ऐसी दशा में जिन नागरिकों के मत के विरुद्ध निर्णय होता है, उन्हें भी क़ानून का पालन करना चाहिए। वे यह कह कर उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते कि वे उस क़ानून के प्रस्ताव से सहमत न थे। क़ानून बनने से पूर्व उन्हें पूर्ण श्रिधकार था कि वे इसके विरुद्ध यथा-शक्ति श्रान्दोलन करते। पर जब उनके नागरिक बंधुओं ने एक बात बहमत से तय कर दी है तो उसे मानना ही उनका कर्तव्य समझा जाता है। हाँ, उक्त क़ानून के बन जाने पर भी वे चाहें तो उसे संशोधित या परिवर्तित करने का उद्योग कर सकते हैं, परन्त जब तक वे इसमें सफल न हों, उस क़ानून का पालन करना उनका कर्तव्य है।

परन्तु इसमें एक बात विचारणीय है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई स्वतंत्र विचार करनेवाला, प्रतिभावान व्यक्ति यह अनुभव करता है कि राज्य का एक क़ानून उसकी भावना, या निर्धारित सिद्धांत के विरुद्ध है। उसकी आत्मा उसे अनुचित मानती है। वह उसका पालन करना अपने ऊपर अव्याचार करना समकता है। यतः वह उसका पालन करने से इनकार कर देता है। फल-स्वरूप उसमें और राज्य में संवर्ष उपस्थित होता है। राज्य अपने बल का प्रयोग करता है, तो नागरिक अपने आत्मिक बल का परिचय देता है, और राज्य द्वारा प्राप्त प्रत्येक कष्ट को सहर्ष स्वीकार करता है। जैसा इमने पिछली परिच्छेद में बताया है, ऐसा प्रसंग आने का कारया यह होता है कि राज्य अपूर्ण है।

अस्तु, जब उपर्युक्त संघर्ष उपस्थित होने की आशंका हो तो राज्य को चाहिए कि उक्त क़ानून के सम्बन्ध में पुनर्विचार करें श्रीर जहाँ तक वने अपने स्वतंत्र विचारवाले प्रतिभावान नागरिकों को कह न दे। किन्तु जब ऐसा न हो—और, प्राथः ऐसा नहीं होता—तो राज्य के सुयोग्य नागरिक का यह कर्तव्य है कि राज्य की अप्रसन्तता सहकर तथा माँति-माँति के कह उठाकर भी अपनी निर्माकता का परिचय दे। उससे दूसरे नागरिकों में स्वतंत्र विचार करने की भावना का उदय होगा, और अन्ततः थोड़े-बहुत समय में, क़ानून में आवश्यक सुधार होगा। और, हक्से राज्य का तो हित होगा ही, नागरिकों का भी कष्ट-सहन सफल हो जायगा। स्मरण रहे कि यह बात विशेष परिस्थित के सम्बन्ध में, अपवाद-रूप से कही गयी है। हस्का यह अर्थ कदापि नहीं कि जब किसी नागरिक को राज्य का कोई क़ानून ठोक न जचे तो वह उसकी अवहेलना करने लग जाय। ऐसा क़दम उठाने से पूर्व नागरिक को अपने मन में कई बार गंभीरता तथा शांति

से सोचना चाहिए, और संभव हो तो अन्य विचारवालों से भली भौति विचार-विनिमय कर लेने पर ही अन्तिम निर्णुय पर पहुँचना चाहिए।

देश-भिक्ति—राज्य के प्रति नागरिकों का क्या कर्तव्य है, यह क्यर बताया जा जुका है। स्वाधीन देशों में राज्य और स्वदेश दोनों। का स्वार्थ एकसा होता है, राज्य के प्रति कर्तव्य पालन करने में स्वदेश-भक्ति आ ही जाती है। देश-भक्तों का राज्य में सम्मान होता है, वे राज्य के स्वधार होते हैं। किन्तु पराधीन देशों में यह बात नहीं होती। वहाँ देश-भक्ति ब्रोर राज-भक्ति परस्वर विरोधी होते हैं, राज्य को देश-भक्त नहीं सुहाते, वह उनके लिए नये-नये प्रलोभन उपस्थित करके, या उन्हें तरह-तरह की यंत्रया देकर उन्हें देश-भक्ति के विसुख करने की चेष्टा करता है। साधारण व्यक्ति ऐसी दशा में पय-भ्रष्ट हो जाते हैं; जब देश-भक्ति या राज-भक्ति में से किसी एक को छांटने का प्रश्न उनके सामने आता है तो वे लोभ में फंस जाते या कष्टों से घवरा जाते हैं। और देश-भक्ति के भाव को तिलांजित दे, राज-भक्ती की श्रेणी में आ जाते हैं।

परन्तु सब ऐसे ही नहीं होते । अनेक माई के लाल न प्रलोभन में फँसते हैं, और न कध्यों से विचलित होते हैं। वास्तव में देश-मिक की भावना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है; हाँ, साधारण व्यक्तियों में वह बाह्य कारणों से दव जाती है। जो महानुमाव वाहरी वाधाओं का सामना कर सकते हैं, उनमें वह भावना करावर बनी रहती है। जिस मूमि में हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया, जहाँ हमारे माता-पिता ने अपना जीवन व्यतीत किया, जहाँ के श्रन्न पानी से हमारा भरग-पोषग् हुआ. जो हमारी संतान की जन्म-भूमि एवं कर्म-भूमि है, उसके प्रति आदर-सम्मान और भक्ति भाव होना ही चाहिए। मातृ भूमि के लिए हमें सब प्रकार की कठिनाइयाँ सहन करने को उद्यत रहना चाहिए। स्वदेश की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, और यदि स्वदेश परा-धीन हो. तो उसे स्वाधीन करने के वास्ते, नागरिकों को अपने प्राच न्यौद्धावर करने से भी संकोच न करना चाहिए। देश-भक्तों के लिए मरने का प्रसंग तो कभी-कभी ही आता है; हाँ, विविध कठिनाइयों के का में हमारी देश-भक्ति की परीचा समय समय पर होती रहती है। नागरिकों को चाहिए कि वे ऐसे अवसरों पर कर्तव्य-पालन से कभी विमुख न हों, श्रीर त्याग श्रीर सेवा का श्रादर्श रखते हुए सदैव अपनी देश-भक्ति का परिचय देते रहें। स्मरण रहे कि देश विशाल मानव परिवार का एक अंग है। अतः हमारी देश-भक्ति का कोई काम ऐसा न होना चाहिए, जिससे अन्य देशों के निवासियों को हानि पहुँचे । सब के सुल में ही हमारा सुल है । देश-मक्ति का ब्रादर्श मानव समाज की सेवा के सर्वथा अनुकृल है, और होना ही चाहिए।

कर्तन्यों का संघर्ष — उपर नागरिकों के विविध प्रकार के कर्तन्यों का विवेचन किया गया है। इस प्रस्ता में एक बात विचारणीय है। यदि भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्तन्यों का परस्पर विरोध हो तो क्या करें, अथवा जब एक ही प्रकार के दो कर्तन्य हमारे सामने उपस्थित हो, तो किसे प्रधानता दी जाय? उदाहरणार्थ राष्ट्रीय मौंग है कि हम स्वयंतेवकों में भर्ती होकर, जहां कहीं हमारे नेता की आजा हो, वहीं

जायें: इसके साथ ही हमारा पारिवारिक कर्तव्य चाहता है कि हम घर धर ही रहते हुए स्त्री और बच्चों के भरगा-पोषण और चिकित्सा आहि का प्रवन्ध करें। क्या ऐसे अवसर पर राष्ट्र-हित के सम्मख पारिवारिक हित को त्याग देना उचित न होगा ? महात्मा बद्ध ने संसार को धर्म का नया प्रकाश दिया. पर क्या उन्होंने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य की खबहेलना न की ? उनके हृदय में सेवा और धर्म-प्रचार का भाव श्रत्यन्त प्रवल था, श्रीर स्वार्थ उन्हें छु नहीं गया था। भला ऐसे महापरुष के कार्य या निर्णय को अनुचित कैसे कहा जा सकता है! यह तो यथा-सम्भव अनुकरणीय है। हमारा यह आशय नहीं कि हम सर्वसाधारण के लिए पारिवारिक कर्तव्य की अवहेलना का आदेश करते हैं। हाँ, विशेष दशा में, वहत जनता के वास्तविक हित और अपनी अन्तरात्मा की आजा के पालन की तुलना में. इस उसे गौगा स्थान दे सकते हैं। नीति का वाक्य है, परिवार (कल) के लिए एक को. गाँव के लिए कल को. राष्ट्र के लिए गाँव को. और अपनी श्चारमा के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए।

कर्तन्य सम्बन्धी आद्शे—कर्तन्य निर्णय करने में हमें क्या आदर्श रखना चाहिए ? जिन कार्यों में, समाज में भेद-भाव न रख कर, समता का आदर्श रखा जाता है, जिन के करने में हम अपनी आस्मा की विशालता का अनुभव करते हैं, जिनमें स्वार्थ-परार्थ का प्रश्न नहीं उठता वे ही हमारे कर्तन्य हैं। हमारे मन में अपने कर्मों के फलाफल का विचार नहीं आना चाहिए। हमारा प्रत्येक कार्य निष्काम भाव से हो, और हमारा जीवन, केवल हमारे ही लिए

न होकर सब के हित के लिए हो। इमें अपने कार्य को अपना कर्तव्य समभक्तर करना चाहिए। कोई निन्दा करें या स्तुति, हमें सुख मिले या दुख, हमें अपने निर्दिष्ट कर्तव्य-पथ से विसुख नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन कर्तव्य-पालन के लिए हो, और कर्तव्य-पालन के लिए मरना पड़े तो हमें अपने क्षया-भंगुर शरीर का कोई मोह न हो। अपनी मृत्यु से भी हम कर्तव्य-पालन का आदर्श उपस्थित करें।



## तेईसवाँ परिच्छेद लोकमत तथा पत्र-पत्रिकाएँ

क्षिट्र वताया जा चुका है कि सरकार के प्राय: तीन कार्य होते हैं:—(१) शासन, (२) व्यवस्था, और (३) न्याय। इन तीनों कार्यों का अपना-अपना महत्व है। पर शासन-कार्य से सर्ववाधारण को रोज़मर्रा काम पड़ता है। गाँव-के-गाँव ऐसे मिल सकते हैं, जिनके अधिकाँश निवासियों को यह जात न हो कि व्यवस्थापक सभा में उनका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कौन है। न्यायाधीशों से काम उन्हें ही पड़ता है, जिनका अपना या किसी मित्र आदि का मुकदमा हो, और यह सर्वथा सम्भव है कि किसी नागरिक को वर्षों ऐसा प्रसंग न आवे। परन्तु शासक वर्ग के किसी-न-किसी कमेचारी या अधिकारी से तो नागरिकों को रोज़ काम पड़ता है। और, शासन-प्रवन्ध का ही काम

थैसा है जिसे करने के लिए राज्य में छोटे-बड़े सहस्वों व्यक्ति नित्य स्थायी रूप से लगे रहते हैं, और उनका संगठन इस प्रकार होता है कि कोई भी स्थान उनसे रहित नहीं होता । छोटी-सी-छोटी बस्ती में भी कोई शासक कर्मचारी अवश्य रहता है। फिर, आज-कल हमारा नागरिक जीवन इस प्रकार का हो गया है कि शासन-प्रवत्य का कार्य देश-रज्ञा आदि अत्यावश्यक कार्यों तक ही परिमित न रहकर लोक-हितकारी कार्यों से भी सम्बद्ध हो गया है, जिनकी संख्या और परिमाख की कोई सीमा ही नहीं है, जो निरन्तर बढ़ सकते हैं, और वास्तव में बढ़ते ही जा रहे हैं। इस प्रकार शासन-कार्य संचालन करनेवालों की प्रत्येक राज्य में बड़ी भारी फीज-पलटन-सी रहती है।

लोकमत का मभाव — इस विशाल श्रीर व्यापक शासन-कार्य पर जनता श्रपना प्रभाव किस प्रकार डालती है ? इसका निरीक्षण या नियन्त्रण किस प्रकार होता है ? राज्य इतना बड़ा होता है कि कोई व्यक्ति, क्या व्यक्ति-समूह भी उस पर सम्यक् प्रमाव नहीं डाल सकता। उस पर तो लोकमत का ही प्रभाव विशेष रूप से पड़ सकता है। संसर में लोकमत की शक्ति मी कैसी विलक्षण है ! कोई व्यक्ति कितना ही घनवान, गुणवान या उच्च पदाधिकारी हो, उसे यह चिन्ता श्रवश्य रहती है, कि उसके विषय में लोकमत क्या है । अपने स्वेच्छाचार में उन्मत्त व्यक्ति भी कभी-न-कभी यह सोचता ही है, कि उसके विषय में व्यक्ति सीचता ही

श्रवश्य ही जब हम यह कहते हैं कि मनुष्य के कार्यों या विचारों पर दूसरों के मत का बहुत प्रभाव पड़ता है तो इसका आराय यह नहीं है कि देश-भर के आदमी उसके सम्बन्ध में विचार करते हैं या यह कि वह देश के सभी आदमियों के मत से प्रभावित होता है। वास्तव में इममें से प्रस्थेक व्यक्ति की अपनी-अपनी एक दुनिया है, हम कुछ आदमियों से विशेष सम्बन्ध रखते हैं, मिलते-जुलते हैं, विचार-विनिमय करते हैं, उनका मत जानने के इच्छुक रहते हैं, यथा-सम्भव पत्रव्यवहार करते हैं। उन्हें हम अपने चेत्र का समभते हैं। उन लोगों से ही हमारी दुनिया बनती है। इस दुनिया के कहने-सुनने का हम पर विशेष प्रभाव पड़ता है; हम प्रस्थेक कार्य को करते समय यह सोचा करते हैं कि दुनिया इस विषय में क्या कहेगी। इस 'दुनिया' के विचार का लिहाज़ करके अनेक बार हम अपने इरादे को बदल देते हैं, अथवा कुछ विशेष साहस के या प्रस्थक हार्यों कर कार्यों को भी कर वैदते हैं।

भारतवर्ष में बहुत-से आदमी विवाह-शादियों में अपनी हैिंधियत से कहीं अधिक द्रव्य खर्च कर डालते हैं, सिर्फ इसलिए कि कम खर्च करने की दशा में उनकी विरादरीवाले उन्हें कंजूस कहेंगे या निन्दा करेंगे। दूसरे प्रकार का भी उदाहरख लिया जा सकता है, जो आदमी सुभार-सभाओं में भाग लेते हैं, जिनके मित्र या भिलनेवाले सुधारक ही होते हैं, उन्हें सामाजिक कार्यों के प्रसङ्घ में यह सोचना पड़ता है कि यदि हमने अपन्यय किया, सादगी से काम न लिया तो मित्र-मंडली में हमारी चर्चा होगी, सब हमारे साहस और दूरदर्शिता की कमी की निन्दा करेंगे; अतः सोच-समफ कर ही खर्च करना चाहिए, व्यर्थ की रीति-रस्मों में पैसा नष्ट न करना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि लोकमत का प्रभाव हमारे कार्यों पर श्रवश्य पड़ता है | यह प्रभाव श्रव्हा भी पड़ सकता है, श्रीर द्वरा भी । दूकरों का मत, एक बड़ी सीमा तक हमारे कार्यों का नियंत्रण करता है, श्रीर प्रायः हम यह चाहते रहते हैं कि हमारे कार्य हूसरों की हिष्ट में श्रच्छे जचें । हाँ, 'दूसरों' से मतलव यहाँ उन्हीं व्यक्तियों से हैं, जिनसे हमारा सम्पर्क या सम्बन्ध है, जो हमारी 'दुनिया' में हैं, इनमें से कुड़ हमारे गाँव, नगर या जिले के हो सकते हैं, कुछ हमारे प्रान्त या देश कें, श्रीर सम्भव है कोई इससे भी बाहर का श्रयांत दूसरे देश का हो । यह स्पष्ट ही है कि कितनी-ही बार हम श्रपने गाँव या नगर श्रादि के भी सब श्रादमियों के मत का विचार नहीं करते । वास्तव में हम जो श्रयनी दुनिया बनाते हैं, इसका कोई भौगोलिक श्राधार या सीमा नहीं होती । हाँ, साधारण श्रादमियों का सम्बन्ध श्रयने पास के लोगों से ही होता है, उनकी 'दुनिया' में दूर-दूर के श्रादमी नहीं होते ।

ऊपर हमने दूसरों के मत का प्रभाव दिखाने के लिए एक सामा-जिक उदाहरण लिया है। इसी प्रकार घार्मिक, आर्थिक तथा राज-नैतिक जगत में भी लोकमत का प्रभाव कुछ कम नहीं पड़ता। महा-जनो या साहुकारों की यह कहावत 'जाय लाख, रहे साख' कितनी अर्थ-पूर्ण है। उनका यह सिद्धान्त रहता है कि यथा-सम्भव हानि सहकर भी अपने ज्यवहार के विषय में लोकमत अच्छा बनाये रखें। घार्मिक संस्थाओं की बात लीजिए। प्रस्थेक धमेवाले इस बात का प्रचार करते रहते हैं कि उनका धर्म सचा तथा उदार है, और उसमें बड़ी शक्ति है। जब जनता साधारण बुद्धि की होती है तो वे यह प्रचार करते हैं कि हमारे धर्म के प्रवर्तकों, आचार्यों, देवताओं आदि ने विलक्षण, आएचर्यजनक चमस्कार किये; इसके विपरीत, बुद्धिमान और विवक्षणील व्यक्तियों में यह सिद्ध करने का प्रयस्न किया जाता है कि हमारा धर्म बहुत तर्क-संगत और वैज्ञानिक है, हमारे प्रत्येक धार्मिक कृत्य में ऊँचे सिद्धान्तों का समावेश है। इस प्रकार वे आपने धर्म के पक्ष में लोकमत अच्छा करने का प्रयस्न करते हैं, तभी तो उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती है। व्यक्ति हों या संस्थाएँ, लोकमत का विचार सब करते हैं। लोकमत हमारे सार्वजनिक कार्यों तथा व्यवहारों को बहुत प्रभावित और नियंत्रित करता है। बहुधा लोकमत को देखकर हो हम किसी विषय सम्बन्धी नीति निर्धारित करते हैं।

राज्य श्रीर लोकमत — श्रन्थ संस्थाओं की भीति प्रत्येक देश को सरकार भी इस बात की श्रोर यथा-सम्भव ध्यान देती है, कि उसके सम्बन्ध में लोकमत श्रन्छा रहे। वह समय-समय पर ऐसी विज्ञतियाँ निकालती रहती हैं, जिनसे उसके कार्ये का श्रीचित्य सिद्ध हो, राज्य के श्रिषक ने स्थिक श्रादमी उसका समर्थन करनेवाले रहें। यही नहीं, प्रत्येक राज्य यह भी चाहा करता है कि श्रन्थ राज्यों को हिट में उसकी श्रान्तरिक तथा वैदेशिक नीति ठीक मालूम पड़े। उदाहरण्यवत् ब्रिटिश सरकार बार-बार यह कहा करती है कि भारतवर्ष को यदि स्वतंत्र नहीं किया जाता तो इषका कारण भारतवासियों का श्रान्तरिक मत-मेद है,

यहाँ हिन्दू सुसलिम समस्या है, हरिजनों की रत्ना का प्रश्न है, देशी नरेशों के साथ भूत काल में की गयी संधियों का विचार है। हम अल्य-संख्यकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को नहीं छोड़ सकते।

यद्यपि यहाँ राष्ट्रीय नेताओं ने इसके जवाब में स्पष्ट कह दिया है और भारतीय जनता भी अब यह समभने लग गयी है कि ये समस्याएँ स्वयं ब्रिटिश सरकार की पैदा की हुई हैं, ब्रिटिश सरकार अपने कथन को भिज्ञ-भिज्ञ रूप में दोहराती ही रहती है, जिससे योरप अमरीका आदि के राज्य ब्रिटिश सरकार की नेकनीयती में विश्वास रखें और उनमें इसके सम्थन्य में लोकमत अञ्झा रहे।

दूसरे राज्यों में लोकमत अनुकूल होने से बहुत लाम होता है। कमी-कभी तो यह लाम प्रत्यक्ष रूप से मिल जाता है। पिछले योरपीय महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार ने इस बात का खूद प्रचार किया कि युद्ध में भाग लेने का हमारा उद्देश्य छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रच्चा करना, तथा प्रत्येक राज्य को स्वभाग्य-निर्णय का अधिकार दिलाना है। ब्रिटिश सरकार के इस प्रचार का एक विशेष कल यह हुआ कि अमरीका की उसके साथ बहुत महानुमृति हो गयी, और उसने इंगलैंड की जी खोल कर आर्थिक सहायता की। इसके आतिरिक्त ब्रिटिश सरकार की उपर्युक्त घोषणा का भारतवर्ष पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। कुछ आदमी इंगलैंड की उदारता की बात से ही उसके पच्च में हो गये, कुछ ने सोचा कि जब इंगलैंड छोटे-छोटे राष्ट्रों की रक्षा के लिए इतना त्याग और बलिदान कर रहा है, वह भारत-जैसे बड़े और प्राचीन सभ्यता वाले राष्ट्र की अवहेलना नहीं

करेगा, वह इसे श्रवश्य ही स्वभाग्य-निर्णय का अधिकार देगा। इस प्रकार भारतीय लोकमत इंगलैंड के पत्त में होने से यहाँ से उसे जन-धन की, श्रोर खास तौर से रंगरूटों श्रोर सैनिकों की, खुब सहायता प्राप्त हुई। विरोषतया श्रमरीका श्रोर भारतवर्ष की सहायता ने ही विद्युत्त का पासा प्रलट दिया। इंगलैंड की शानदार विजय हुई।

निदान, कोई राज्य अपने सम्बन्ध में होनेवाले लोकमत की उपेक्षा नहीं कर सकता। लोकमत में विलव्धण यल है। लोकमत राज्य का स्वरूप बदल सकता है, उसका काथा-कल्प भी कर सकता है। इस विषय में भारतवर्ष का ही उदाहरण लें तो कह सकते हैं कि यदि लोकमत ठीक तरह संगठित और व्यक्त हो तो शासन सम्बन्धी आवश्यक परिवर्तन होने में कुछ, देर न लगे। वर्तमान अवस्था में यदि राष्ट्र-सभा कांग्रेस कुछ, माँग उपस्थित करती है, और मुसलिम लीग उससे सहमत न हो अपना अलग ही सुर अला-पती है, तथा देशी नरेस अपने स्वार्थका निराला ही परसाव करते हैं तो ब्रिटिश सरकार को सहस ही राष्ट्रीय माँग की अवहेलना करने का वहाना मिल जाता है। परन्तु यदि भारतवर्ष के सब सम्प्रदाय और सब दल मिल कर एक ही प्रस्ताव सामने रखें किसी का मत-मेद न हो, तो ब्रिटिश सरकार उससे यथेष्ट रूप से प्रभावित हो, और उससे स्वकार ही करना एड़े।

इस प्रकार लोकमत का प्रभाव व्यक्ति से लेकर, संस्था, समाज श्रीर राज्य पर पड़ता है। श्रव इस तनिक यह विचार करें कि लोकमत बास्तव में क्या होता है, कैसे बनता है, ऋौर उसमें किन-किन दोषों की आशंका रहती है।

लोकमत और उसका निर्माण — लोकमत का अर्थ है, जनता का मत । किसी समूह, जाित, संस्था, समुदाय, या सम्प्रदाय आदि के मत को उस संगठन का मत कहा जा सकता है। पर वह लोकमत नहीं है। लोकमत तो समस्त जनता के ही भत को कहना चािहए। परन्तु इसमें यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सम्पूर्ण जनता का तो कभी एक मत होना ही दुर्लभ है। अतः लोकमत उस मत को कहा जाता है जिसमें समस्त जनता के हित का विचार हो, किसी वर्ग विशेष के ही हित का नहीं।

प्रायः समाज में विभिन्न मतों का प्रचार होता है, एक समूह या दल एक मत का समर्थक या अनुयायी होता है, दूसरा समूह या दल एक मत का समर्थक या अनुयायी होता है, दूसरा समूह या दल दूसरे मत का। भिन्न-भिन्न मत कुछ बातों में एक-दूसरे से मिलते हैं, और कुछ बातों में सर्वथा भिन्न होते हैं। एक मत दूसरे के सम्पर्क में आता है। कभी-कभी दो मतों का परस्पर में खूब संघर्ष हो जाता है, और संघर्ष के फल-स्वरूप एक तीसरा मत और बन जाता है। और, कभी-कभी एक मत दूसरे के बहुत निकट आ जाता है, यहाँ तक कि उसमें ही मिल जाता है। यह तो भिन्न-भिन्न मतों पर एक-दूसरे के प्रभाव की बात हुई। इसके अतिरिक्त मतों के निर्माण और लोप के और भी कारण होते हैं। समय-समय पर समाज में कुछ परि-वर्तन होते रहते हैं। नथी आवश्यकताएँ उपस्थित होती हैं। नवीन

परिस्थित पैदा होती है। इस दशा में कुछ पुराने मत अनावश्यक होने से छुप्त हो जाते हैं तथा देश कालानुसार कुछ नये मतों की सुष्टि हो जाती है।

लोकमत को दूषित करने वाली बातें, और उन्हें द्र करने का उपाय--भिन्न-भिन्न मतों में दो प्रकार के दोषों की श्राशंका रहती है:--(१) उनका श्राधार श्रज्ञान-मूलक हो, (२) वे स्वार्थ-जनित हो। प्रायः सर्वेशधारण का ज्ञान बहुत परिमित होता है, उन्हें दूर-दूर की यात्रा करने का प्रसंग नहीं आता, वे कूप-संहुक रहते हैं, वे परिस्थिति का सम्यक् अध्ययन नहीं कर पाते। शिक्षा के श्रभाव में वे श्रावश्यक साहित्य का श्रवलोकन या मनन नहीं कर सकते: श्रीर, हाँ, इसका भी तो निश्चय नहीं रहता कि जो साहित्य वे देखते हैं, वह कहाँ तक सत्य या उचित मत का सूचक है। भारतवर्ष की बात लीजिए। कुल जनता में नब्बे फोसदी अशिक्षित ही हैं. गाँवों में तो अनपडों की संख्या और भी अधिक है। एक आदमी कोई पुस्तक या श्रखबार पढ़ता है, दूसरा उसकी बात सुनता है श्रीर श्रपनी बात तीसरे को सुनाता है। इस प्रकार क्रम आगे बढ़ता है, यहाँ तक कि जिस व्यक्ति को उस विषय की प्रत्यक्ष जानकारी हुई थी, वह बहुत दुर रह जाता है, श्रीर वास्तविक बात श्रधिकाँश श्रादमियों के पास बहुत कट छंट कर पहुँचती है, इसमें बहुत मिलावट हो जाती है। श्रीर, इस अधूरी श्रीर श्रशुद्ध बात पर लोगों का मत बनता है। यह मत विकार-रहित कैसे हो सकता है! फिर, जब इन लोगों की भावनाएँ संकुचित हों, दृष्टि-कोग अनुदार हो, अपने कुटुम्ब, परिवार

जाति या सम्प्रदाय का इनमें पक्षपात हो, राज्य-हित की अवहेलना कर प्रत्येक विषय को अपने स्वार्य की हिष्ट से ही सोचने की मनोकृत्ति हो तो इनका मत कितना दूषित और हानिकर होगा, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है।

स्वार्थ ऐसी वस्तु है जो ज्ञानवान को भी व्यवहार में मूर्ख बना देती है। मूर्खों की बुटियाँ तों फिर भी चम्य हैं, आज वे विवश हैं, लाचार हैं, पर उनके सम्बन्ध में यह आशा तो है कि उनकी परिस्थिति में सुधार की सम्भावना है, शिक्षा प्राप्त करने पर वे अपनी भूल को स्वीकार करेंगे, अपना मत परिवर्तन करेंगे, और समाज-हित की भावना से प्रेरित होकर विचार तथा कार्य करेंगे। परन्तु जो व्यक्ति स्वार्थ-वशः अन्ये हैं, उनके विषय में क्या कहा जाय ! प्रत्येक राज्य में कितने-ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ज्ञानवान होकर भी स्वार्थवश अनुचित या असत्य मत ग्रहण करते हैं, अयोग्य उम्मेदवारों के पन्न में मत देकर उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाते हैं; हां-हजूरी और खुशामद को बुरा समकते हुए भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, एवं श्रपने उच्च श्रिधकारियों की सेवा में उसे अपंश करते हुए नहीं लजाते । ये लोग रिश्वत देते हैं, और लेते हैं; हाँ, कुछ सभ्यता-पूर्वक, नये श्राधुनिक ढङ्ग से. जिससे कानून की पकड़ में न श्रावें। ये लोग किसी क़ानून को जनता के लिए हानिकर समफते हुए भी इसलिए उसके प्रस्ताव के पक्ष में मत दे देते हैं कि उच्च अधिकारियों की ऐसी इच्छा थी। ये लोग बहुधा अपनी शिक्षा या ज्ञान के बल पर अशिक्षितों को अपने जाल में फँग लेते हैं, उनका नेतृत्व प्रहरा

कर अपना मतलब सिद्ध किया करते हैं। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति राज्य के लिए बहुत घातक होते हैं।

अस्त. लोकमत के दो दोष प्रधान हैं-अज्ञान और स्वार्थ। इन्हें दर करने का भरसक प्रयस्त किया जाना चाहिए. जिससे सच्चे लोक-यन के निर्माण में महायना मिले । इसका एक उपाय जनता में शिक्षा-प्रचार करना है। जैसा कि इसने अन्यत्र कहा है. शिक्षा का अर्थ कछ लिखना-पढना सीखना ही नहीं समभ्तना चाहिए। वास्तविक शिक्षा वह है जो हमारे मानवी गुणों का विकास करे, हमें विशाल नागरिकता का पाढ पढावे, जिससे इम अपने अधिकारों को समर्भे, और अपने कर्तव्यों का पालन करे। अतः स्कलों का पाठ्य-क्रम इस लक्ष्य को सामने रखते हए निर्घारित हो. प्रौढ-शिक्षा की भी व्यवस्था हो, पत्र-पत्रिकाएँ श्रौर सामिक प्रस्तको तथा अन्य उच्च साहित्य का प्रचार हो. नागरिक आर्थिक और राजनैतिक ज्ञान के प्रचार के लिए यथेष्ट संस्थाएँ स्थापित हो. इनमें व्याख्यान, अनुसंधान, बाद-विवाद, लेख श्रीर निबन्ध-पाठ का प्रबन्ध हो। ऐसे राजनैतिक दलों का भी संगठन होना बहत आवश्यक और उपयोगी है. जो राज्य के व्यापक हितों से सर्वसाधारण को परिचित करें, जो संकीर्ण साम्प्रदायिक भावों को दूर करनेवाले हो। दलों के सम्बन्ध में एक प्रथक परिच्छेद में विशेष विचार किया जायगा; श्रौर, पत्र-पत्रिकाश्रों श्रादि के विषय में श्रागे इसी परिच्छेद में लिखा जायगा।

इसके श्रतिरिक्त नागरिकों को दूर-दूर की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारतवर्ष में, तीर्थ-यात्रा करने में

पहले यही उद्देश्य रहता था। स्रादमी दूर-दूर के भागों की यात्रा करने के साथ अपने अन्य नागरिक वन्धुओं के रीति-रिवाज, प्रथाओं. विचार श्रौर श्रादशों का ज्ञान प्राप्त करते थे, श्रपनी स्थिति की उनसे जुलना करते थे। इससे उन्हें अपनी बुराइयों को छोड़ने और दूसरे के गर्णों को प्रहण करने की प्रेरणा होती थी, उनकी दृष्टि उदार होती थी, उनकी संकीर्णता तथा कृष-मंडुकता हटती थी, और वे मानव समाज सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर व्यापक हिन्द-को सा विचार करने में समर्थ होते थे। प्राचीन काल में अनेक आदमी प्रति वर्ष नियमित रूप से कुछ यात्रा करके अपने ज्ञान और अनुभव की वृद्धि करते थे। कुछ लोग तो एक साथ दो-दो तीन-तीन मास की यात्रा कर लेते थे। अब नागरिक जीवन बहुत व्यस्त हो गया है। साधारण नागरिकों को इतना अवकाश ही नहीं मिलता कि वे ऐसी यात्रा करने का इरादा करें। श्रीर, यदि वे इरादा भी करें तो श्रार्थिक वाधाएँ बहुत हैं। भारतवर्ष में आमदरक्रत की सुविधाएँ कम हैं। लोगों की माली हालत की हिष्ट से, यहाँ रेलों का किराया बहुत आधिक है। कुछ रेलवे कम्पनी विशेष यात्रा करनेवालों के साथ कुछ रियायत करती हैं. परन्त उनका मुख्य उद्देश्य धनोपार्जन ही रहता है, नागरिकों को यात्रा के लिए प्रोत्साहित करना नहीं । इसमें सधार होने की अस्यन्त श्रावश्यकता है।

बाहरी दुनिया का ज्ञान और अनुमव प्राप्त करने के लिए नागरिकों को विदेश-यात्रा भी पर्याप्त रूप में करनी चाहिए। भारतवासियों के लिए विदेश यात्रा करने में आर्थिक वाधाएँ तो हैं ही, सामाजिक श्रीर राजकीय वाषाएँ भी हैं। यद्यपि इस विषय में लोकमत क्रमशः सुधर रहा है, कुछ समाजों में विदेश-यात्रा श्रमी तक भी निषद है। विदेश-यात्रा के लिए 'पासपोर्ट' श्रयांत् सरकारी श्रमुमित मिलने में बहुषा कठिनाई होती है। वर्तमान श्रवस्था में विदेश-यात्रा कुछ राजा और रईसों के ही वश की रह गयी है, और ये लोग प्राय: कुछ ज्ञान या अनुभव प्राप्त करने के लिए विदेश नहीं जाते, वरन जाते हैं श्रीक या मनोरंजन के लिए। कुछ युवक शिक्षा प्राप्त करने, और बहुत-से मजदूर श्रपनी श्राजीविका प्राप्त करने की चिन्ता में भी विदेश जाते हैं। ये भी प्राय: वहाँ से विशेष श्रमुभव लेकर नहीं लौटते। श्रमु, नागरिक श्रमुझा लोकमत निर्माण करने में सहायता प्रदान कर सकें, इसके लिए उन्हें स्वदेश तथा विदेशों में यात्रा करने की यथेष्ट सुविधाएँ मिजनी चाहिएँ।

## पत्र-पत्रिकाएँ

समाचार-पत्र- लोकमत का विकास करनेवाले साधनों में पत्र-पत्रिकाओं का उल्लेख ऊपर किया गया है। वास्तव में ये हमारे 'कम-खर्च, वालानशों' अध्यापक, उपदेशक, सुधारक और आन्दोलक हैं। ये लोकमत-निर्माण करने तथा उसे प्रकाशित करने में बहुत सहायक होते हैं। परन्तु नार्गरिकों के लिए इनका आँख सीच कर उपयोग करना ठीक नहीं है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में कई बातें विचारणीय हैं। कुछ समाचार-पत्र स्वतंत्रता और निर्माकता-पूर्वक अपना महान कर्तव्य पालन करते हैं। उनके सम्मादकः समाज-सेंवा और लोक-हित का आदर्श रहता है। उनके सम्पादकः ख्यपने उत्तरदायित्व को समक्षते हैं और सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक वाधाओं का समना करते हुए भी कभी विचलित नहीं होते। उन्हें, समाज के कुछ घनी-मानी व्यक्तियों की सहानुभूति या सहायता से वंचित होना पड़े तो वे परवाह नहीं करते, आर्थिक किंद्रायदा और राज्य की कोप-हाष्ट को वे सहन करते रहते हैं, पर अपने पत्र में सत्य घटनाओं को ही प्रकाशित करते हैं, उनके सम्पादकीय लेखों या टिप्पाय्यों में किसी वर्ग, सम्प्रदाय या स्थार्थवालों का पक्ष नहीं लिया जाता, वे प्रत्येक विषय पर निष्पक्ष मत प्रकाशित करते हैं, और अपनी लेखनी से लोक-हित की बात सुकाति रहते हैं।

परन्तु दुर्भाग्य से ऐसे पत्रों की संख्या इनी-गिनी ही होती है। बहुत-से आदमी पत्र-सम्पादन को आजीविका-प्राप्ति या लाभ का साधन समभ्रते हैं। उनके सामने कोई आदर्श नहीं होता, अथवा, यदि आदर्श होता है तो अधिक-से-अधिक आय प्राप्त करना। उन्हें अपने महान उत्तर-दायित्व का विचार नहीं होता। वे शिक्षित होते हैं, अतः उन्हें जान तो होता है, पर स्वार्थवश उस जान का उपयोग जनता के हित के लिए न होकर उलटा अहित के लिए होता है। रईसों या राजा-महाराजाओं को खुश करने के लिए कामुकता-पूर्ण लेख या कहानियां आदि तथा ग्रंगार-मय चित्र या कितताएँ प्रकाशित करना, किसी सम्प्रदाय या जाति-विशेष की वार्तों का विना विचारे समर्थन करना, दूसरे पच्चालों को ज्यर्थ की निन्दा करना, अपने व्यक्तिगत राग-द्रेषास्मक मार्बों को प्रकट करना, अपने विरोषियों के प्रति विष उगलते रहना—

यह उनका नित्य-कर्म होता है। अनेक पन कुछ पूँजीपतियों के आश्रय से, उनके विशेष स्वायों की रक्षा के लिए प्रकाशित किये जाते हैं। उनकी अपनी कोई नीति नहीं होती, इनकी वागडोर इनके स्वामियों के हाथ होती है। जिघर वे इशारा करते हैं, उधर हो ये दुलक पड़ते हैं। यदि मालिक कहे रात तो ये चूर्व उगा दें, और मालिक कहे रात तो ये तारे गिना दें। मला ऐसी दुल-मुल नीतिवाले, स्वायीं पन-पत्रिकाएँ लोकमत के विकास में क्या सहायक हो सकते हैं। ये तो उसे भरसक विगाड़ने, लोगों को पथ-भ्रष्ट करने तथा उन्हें परस्वर में लड़ानेवाले ही होते हैं।

सरकार पत्र-पत्रिकाओं के महत्व को खूब समफती है, आतः प्रायः वह ऐसी नीति रखती है कि जो पत्र उसका समर्थन करें, उसकी हाँ में हाँ मिलावें उनको सहायता दी जाय, और जो पत्र उसके कामों की खरी आलोचना करें, जनता के सामने उसका रहस्योद्धाटन करें उनका दमन हो। अपनी प्रक्तता या अप्रसन्तता स्चित करने के लिए सरकार के हाथ में अनेक उपाय होते हैं। जिस पत्र पर कृपा-हिष्ट हो, उसे सरकारी विद्यापन, इश्तहार आदि दिये जाते हैं, अथवा उसकी कुछ कापी प्रचारार्थ खरीदी जाती हैं। और, ये बाते पत्रों को जीवन प्रदान करनेवाली होती हैं। सरकार की सहायता पानेवाले पत्र खूब हुएट-पुष्ट और सच्चित्र रहते हैं, इससे वे अल्प उनहें सहज ही प्राप्त हो जाता है। अब उन पत्रों की जीत लोगों के भी प्रय हो जाते हैं, और इनका भी आअय उनहें सहज ही प्राप्त हो जाता है। अब उन पत्रों की बात लीजिए, जो प्रत्येक बात को सरकार की आखों से न देख कर जनता के हिष्ट-कोण से विचार करते

हैं, और सरकार को प्रसन्न करने के लिए घटनाओं को तोड़ते-मरोड़ नहीं, सदैव सत्य और न्याय का पक्ष लेते हैं। ये सरकार को समय-समय पर उचित सलाह देते हैं, चाहे वह उसे अप्रिय ही लगे। सरकार प्राय: ऐसे पनों पर वक हिन्द रखती है, वह इनसे ज़मानत माँग लेती है, अवसर पाकर उस जमानत को पूरी या किसी अंश में ज़स कर लेती है, किर नयी ज़मानत माँग लेती है, पत्र की प्रतियों जस कर लेती है। इस प्रकार बहुत से पत्र-पत्रिकाएँ वे आयों मौत मर जाते हैं। इस प्रकार बहुत से पत्र-पत्रिकाएँ वे आयों मौत मर जाते हैं। इस प्रकार बहुत से पत्र-पत्रिकाएँ वे आयों मौत मर जाते हैं। समरण रहे कि पत्रों के दमन की बात उसी दशा में होती है जब सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, उसका हिन्ट कोण जनता के हिंह कोण से भिन्न होता है। लोक-प्रिय सरकार तो सबी आलोचना का सहर्ष स्वागत करती है, और उस पर सम्यक् विचार कर उससे आवश्यक शिक्षा ग्रहण करती है।

अस्तु, मुख्य ध्यान देने की बात यह कि पूँजीपतियों की भाँति सरकार भी पत्रों को प्रभावित करती है, और इस प्रभाव के कारया एवं सम्यादकों की निर्वलता के कारया, बहुत से पत्र-पत्रिकाएँ अपने महान् कर्तव्य का ईमानदारों के साथ पालन नहीं कर पातीं! तथापि नागरिक जीवन में, लोकमत के निर्माया और विकास में, उनका बड़ा भाग होता है। जो पाठक पत्र-पत्रिकाओं को बराबर देखते हैं, उन्हें कुछ समय बाद यह अनुमान करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है कि पत्रों में प्रकाशित किसी बात का वास्तव में क्या मूल्य है। विज्ञापनों के विषय में समभदार पाठक यह अनुभव करने लगते हैं कि इसमें सखाई बहुत कम है। किसी पत्र में अन्य बातों को पढ़ते हुए

भी वे यह ध्यान रखते हैं कि यह पत्र किसके संरक्षया में निकल रहा है, यह किस दल या सम्प्रदाय का है, हसमें कैसी-कैसी बातों को द्रवाया जाता है, और किस प्रकार की बातों को अन्युक्ति-पूर्वक अतिरंजित रूप से प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार वे इंस की आंति नीर-क्षीर-विवेक नीति से काम लेते हैं। फिर समाचार-पत्रों में बहुत-सी बातें तो ऐसी भी होती है, जिनसे किसी दल या सम्प्रदाय आदि का सम्बन्ध नहीं होता, वे सार्वजनिक विषयों पर प्रकाश डालने-वाली तथा देश-विदेश की विविध विषयों की जानकारी करानेवाली होती हैं। इन बातों से पाठकों का जान बढ़ता है, विचार-चेत्र विस्तृत होता है, उन्हें दूसरों का हिन्द-कोस जानने और फल स्वरूप कमश: उससे सहानुभृति रखने का अवसर मिलता है। इस प्रकार, समाचार-पत्रों के द्वारा लोकमत के विकास में कुछु-न-कुछ सहायता अवस्य मिलती है। ही, जितने ये योग्य और उत्तरदायी व्यक्तियों के हाथ में होंगे, उतना ही ये अधिक उपयोगी होंगे।

श्रन्य सामयिक साहित्य----- अगर हमने समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में लिखा है। ये अधिकतर दैनिक या साप्ताहिक होते हैं। कुछ थोड़े- से अर्ब-साप्ताहिक या पाक्षिक मी होते हैं। जो पत्र जितने अधिक समय के बाद निकलता है, उतना ही उसमें रोजमर्रा की साधारण घटनाओं को कम महत्व दिया जाता है, और प्रस्तुत समस्याओं पर अधिक गम्भीरता-पूर्वक विचार किया जाता है। सामयिक साहित्य में मासिक पित्रकाओं का स्थान महत्व-पूर्ण है, त्रैमासिक कम निकलती हैं, और अर्ब-वार्षिक या

वार्षिक उनसे भी कम । इनमें से कुछ तो किसी सम्प्रदाय या समुदायविशेष की खोर से निकलती हैं, कुछ साहित्य, विश्वान, भूगोल,
दर्शन, इतिहास, अर्थशास्त्र विषय सम्बन्धी होती हैं, और कुछ वालकों
या महिलाओं आदि सम्बन्धी होती हैं। इनमें से भी अधिकांश
में, पाठकों की जानकारी के लिए उस विशेष विषय सम्बन्धी महत्वपूर्य सामयिक घटनाओं पर प्रकाश डाला जाता है। कुछ पत्रिकाए
ऐसी भी होती हैं, जिनमें गुस्थतया राजनैतिक विषयों की ही चर्चा
होती है। प्रत्येक पत्रिका, जिस उद्देश्य से निकाला जाती है, उसका,
तथा अपने संचालन या संरच्कों की नीति का, ध्यान रस्वकर
चलती है। कुछ अंश तक इन में भी वे दोष हो सकते हैं, जो उत्पर
समाचार-पत्रों में बताये गये हैं। अतः इनके हारा लोकमत के निर्माया
में जनता के हित का यथेष्ट ध्यान रहे, इसके लिए यह आवश्यक है
कि इन्हें उक्त दोषों से यथा-संभव बचाया जाय।

बहुधा सार्वजनिक विषयों पर कुछ ट्रेक्ट या पुरितकाएँ भी समय-समय पर प्रकाशित होतो हैं। इनमें से अधिकांश का उद्देश्य किसी दल या सम्प्रदाय-विशेष के हिण्टकोत्या को उचित ठहराना तथा उसका जनता में प्रचार करना होता है। प्रायः इनकी भाषा, विचार या शैली में गम्मीरता कम होती है। इनका जीवन अल्पकालीन होता है। आन्दोलन शान्त होने पर इनकी कुछ उपयोगिता नहीं रहती, हाँ, कुछ समय के लिए इनसे लोगों में काफी इलचल रहती है। कुछ पुस्तकें बहुत विचार-पूर्ण होती है, इनमें सिद्धान्त की चर्चा बहुत लोज, परिश्रम तथा गम्भीरता से की जाती है। शिक्षित और विद्वान तथा

समाज-नेता इनका मली-मांति मनन करते हैं और इनसे बहुत प्रमावित होते हैं। ये लोकमत के विकास में स्थायी सहायता प्रदान करती हैं। अतः जो लोग किसी प्रकार का सहित्य प्रस्तुत करते हैं, उन्हें अपनी जिम्मेवारी का भली भांति विचार करना आवश्यक है, उनके द्वारा समाज हितकारी लोकमत का ही निर्माण्ड होना चाहिए।



## चौबीसवाँ परिच्छेद राजनैतिक दल

हित्तहुन्छले परिच्छेद में कहा गया था कि लोकमत के निर्माण में भिन-भिन्न दलों का भी बहुत भाग होता है। इस परिच्छेद में राजनैतिक दलों के सम्बन्ध में विशेष विचार किया जाता है। बहुषा 'दल' शब्द' से भी 'राजनैतिक दल' का अर्थ लिया जाता है।

राजनैतिक दल ऐसे नागरिकों के समृद्द को कहते हैं, जिनका राजनैतिक विषयों या स्थिति के सम्बन्ध में एक विशेष मत होता है, श्रीर जो सरकार द्वारा एक विशेष नीति काम में लाये जाने का प्रयस्त करते हैं। इस प्रयस्त का व्यवाद्दारिक रूप यही होता है कि प्रत्येक दल अपने अधिक से-अधिक सहस्य व्यवस्थापक सभाओं में मेजने का उद्योग करता है। इसके लिए निर्वाचनों के समय दलों की स्पृष प्रमा रहती है। प्रत्येक दल अपनी नीति, उद्देश्य और सिद्धान्तों की प्रयंता करता है, जिससे अधिक से-अधिक निर्वाचक उस दल के उम्मेदवार को ही अपना

मत दें। विभिन्न दल अपने इल आन्दोलन में एक-दूसरे से बाजी मार ले जाना चाहते हैं, इसिलए बहुधा यह आन्दोलन मर्यादा-विहीन हो जाता है। दलों के नेता, अपने दल की प्रशंसा करने में, दूखरे दलों पर कीचड़ उछालने में संकोच नहीं करते। वे विपक्षी उम्भेदवारों के व्यक्तिगत कार्यों की आलोचना करके उन्हें जनता की दृष्टि में गिराने की कोशिश करते हैं। निर्वाचकों को खुश करने के लिए जो-कुछ किया जा सकता है, उसे करने में कोई कसर नहीं रखी जाती। उसे देख-दुन कर निर्वाचन-आन्दोलन से अनेक भन्ने आदिभियों को पृया होने लगती है।

यह निर्वाचन-श्रान्दोलन तथा राजनैतिक दलबन्दी प्रजातन्त्र शाधन-पद्धति का परियाम है। ( श्रवेष ) राजतन्त्र में तो राजा या बादशाह को ही शासनाधिकार होता है, राजनैतिक दलों का निर्माया नहीं होता; शासन-कार्य की श्रालोचना करनेवाला व्यक्ति दंढ पाता है। इसके विपरीत, प्रजातन्त्र में नागरिकों को हथ बात की स्वतन्त्रता रहती है कि अपने विचार निर्माकता-पूर्वक प्रकट करें। वे समाएँ कर सकते हैं, श्रीर उनमें भाषया देकर लोगों को सरकार के दोधों का शान करा सकते हैं। प्रेस की भी श्राजादी रहती है, पत्र-पत्रिकाएँ, ट्रवेट श्रीर पुस्तकें छुपने में रोक नहीं लगायी जाती। निदान, नागरिकों को श्रवि-कार रहता है कि वे श्रपना मत स्पष्ट-रूप से प्रकट करें, उन्हें उसको दवाये रखने की श्रावस्यकता नहीं है, जैसा कि तानाशाही में होता है ( जो श्रवेष राजतन्त्र का ही एक उम्र स्वरूप है)। तानाशाही में नागरिकों को श्रपना मत उसी दशा में प्रकट करने की स्वतंत्रता

होती है, जबिक वे तानाशाही में किये जानेवाले कार्यों के समर्थक हों। यदि उनका तानाशाही की नीति या कार्यों से विरोध होता है तो या तो उन्हें अपना मत दवा कर रखना पड़ता है, अथवा उन्हें सरकार के कोप-भाजन बनने के लिए, श्रथवा राज्य से वाहर भटकते रहने के लिए, बाध्य होना पड़ता है। इस प्रकार तानाशाही में एक ही दल होता है, श्रलग-श्रलग कई दल नहीं होते: या यों कह सकते हैं कि दलवन्दी नहीं होती। तानाशाही में नीचे से ऊपर तक सब कर्मचारी एक ही दल के होते हैं, श्रलग-श्रलग विचार रखनेवालों को शासन-कार्य में स्थान नहीं दिया जाता. उनका राज्य में रहना भी सहन नहीं किया जाता। मिन्न-भिन्न दलों के न होने में तानाशाही में वे भगड़े और कलह भी नहीं होते. जो दलों की विभिन्नता में श्रनिवार्य-से होते हैं। इस प्रकार प्राय: समस्त नागरिकों की शक्ति अपने राज्य की उन्नति में लगी रहती है। परन्तु जैसाकि पहले कहा गया है, इसमें स्वतन्त्र मत रखनेवालों का जान-माल सदैव संकट में रहता है।

दलाबन्दी से लाभ-हानि — प्रजातन्त्र शासन-पद्धति के धंचा-लन के लिए भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों का होना श्रानिवार्थ है। अच्छा, इस दलबन्दी से लाम क्या है? राजनैतिक दल अपने-अपने सदस्यों की संख्या और प्रभाव बढ़ाने के लिए गाँव-गाँव और नगर-नगर में चूम-फिर कर अपना प्रचार करते हैं। वे राज्य की नीति और कार्यों को श्रालोचना करते हुए उनके सम्बन्ध में अपनी नीति और कार्य-कम की चर्चा करते हैं। वे अपने पत्रक या विज्ञातियाँ खुपा कर लोगों में बाँटते हैं। इस प्रकार राज्य भर में, साधारण व्यक्तियों को भी, राजनैतिक विषयों का जान प्राप्त करने का अवसर उपस्थित होता है। राजनैतिक वलों के उपर्युक्त आन्दोलन के अभाव में ऐसा होने की संभावना नहीं होती; अनेक आदिमयों को न राजनैतिक शिचा मिलती है, न अपने अधिकारों तथा रचनात्मक कार्यों का ही जान होता है। राजनैतिक दल नागरिकों में जाग्रति पैदा करते हैं, और उनकी योग्यता तथा शक्ति बढ़ाते हैं। इस प्रकार वे राज्य का विकास करने तथा उसका वल बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं।

परन्तु इस दलवन्दी से लाभ ही लाभ हो, यह वात नहीं हैं। इससे हानियाँ भी हैं। दलों के निर्माण में जो अनीति वरती जातां है, उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। कुछ दल ऐसे होते हैं, जो जन-हित के सिद्धान्त पर नहीं बनाये जाते। उनका उद्देश्य उनके सुत्रधारों का, या सम्प्रदाय विशेष का हित-साधन करना होता है। इससे नागरिकों में सङ्गीर्याता तथा दुर्मावना उत्पन्न होती है। प्रत्येक दल दूसरे दल की निन्दा करना अपना आवश्यक कार्य समकता है। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि एक दल के सुत्र-संचालकों की मान-प्रतिष्ठा को देखकर कुछ आदमी अपने व्यक्तिगत होप-माव के कारण, उस दल के विशद अपना नया दल बना लेते हैं और विविध कूटनैतिक चालों से उस दल में फूट पैदा करने तथा उसे कमजोर बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। इसमें नागरिकों की कितनी शक्ति नण्ट होती है ! पुनः जब मिल-भिन्न दलों के नेता अपने-अपने कार्य और नीति की प्रशंसा करते हैं हो साधारण नागरिक बड़ी कठिनाई में पड़ जाते हैं। उन्हें

यह निर्णय करते नहीं बनता कि किस दल का कथन ठीक है अथवा, किस दल का अनुकरण करना राज्य के लिए हितकर होगा। इस प्रकार ये दल नागरिकों का मार्ग प्रदर्शन करने के बजाय उन्हें पथ-भ्रष्ट करने में सहायक होते हैं। इसके श्रतिरिक्त दलबन्दी का यह तो एक सिद्धान्त-सा हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दल की उचित-अनुचित अथवा सच्ची-फडी प्रत्येक बात का समर्थन करे। इसमें वह अपनी विचार-स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं कर सकता, अपनी आत्मा के आदेश का पालन नहीं कर एकता। किसी प्रस्ताव पर मत देने में वह यह सोचने का कष्ट नहीं उठाता कि पक्ष में मत देना डीक है, या विरोध में। वह केवल यह देखता है कि दल के नेता का हाथ किथर उठता है; निधर उसका हाथ उठेगा, उधर ही उस दल के समस्त व्यक्तियों को मत देना चाहिए। जो व्यक्ति इसके विरुद्ध श्राचरण करेंगे, उनका दल से वहिन्कार कर दिया जायगा। यह मत-स्वातन्त्र्य पर कैसा आघात है और कैसा आत्मिक पतन है !

दल्तों का उपयोग — सर्वसाधारण में नागरिक और राजनैतिक शिला प्रचार के लिए राजनैतिक दल बहुत उपयोगी होते हैं। ये दल निर्वाचन के लिए योग्य उम्मेदवारों को जुनते हैं, और इस प्रकार व्यवस्थापक सभाओं में नागरिकों के अच्छे प्रतिनिधि मेजने में सहायक होते हैं। ये जनता तथा सरकार के सामने अपने कार्यकाल के लिए, और कभी कभी पाँच या दस वर्ष या न्यूनाधिक समय के लिए सुधार सम्बन्धी योजनाएँ तथा निर्चारित कार्यक्रम का प्रस्ताव

उपस्थित करते हैं।

दलों की सफलता के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक यह है कि दलों की संख्या बहुत अधिक न हों। जब दल बहुत अधिक होते हैं. श्रीर निर्वाचन के लिए प्रत्येक दल की श्रीर से उम्मेदवार खड़े किये जाते हैं तो निर्वाचकों के लिए मत देने में बड़ी जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है: किसे मत दें और किसे न दें। पुनः जब राज्य में दलों की संख्या अधिक होती है और कई दलों के उम्मेदवार व्यवस्थापक सभा में पहुँचते हैं तो मंत्री-मंडल बनाने में बड़ी दिक्कत होती है; कभी-कभी ऐसा होता है कि एक दल का मंत्री-मंडल बन ही नहीं सकता. कई दलों का मिश्रित मंत्री मंडल बनता है। फिर जो मंत्री-मंडल बनता है वह बहुत स्थायी या बलवान नहीं होता। उसके विरोधी कई दलों के सदस्य होते हैं, और जब भी इनमें से कुछ दलों के सदस्य आपस में समकीता कर लेते हैं तो वे मन्त्री-मंडल का पतन कर सकते हैं। मिश्रित मन्त्री-मंडलों के बनाने और भंग करने में प्राय: बड़ी कट चालें चली जाती हैं। इसलिए जहाँ तक सम्भव हो, श्रिषक दलों का निर्माण न होना चाहिए, थोड़े बहुत साधारण मत-मेद के कारण एक पृथक् दल न बनाया जाना चाहिए। राज्य में दलों की संख्या परिमित ही रहनी ठीक है।

दलों की सफलता के लिए दूसरी आवश्यक बात यह है कि उनका आधार जाति-गत, साम्प्रदायिक या सांस्कृतिक न होना चाहिए । ऐसे दलों को विचार-धारा बहुत संकीर्थ रहती है, इनके दृष्टि-कोण में बहुत अनुदारता होती है, ज्यापकता और उदारता का अभाव होता

है। इनसे समान में फूट और हेव की बृद्धि होती है। ये प्रत्येक बात को अपने संकीर्य भावों के अनुसार सोचते हैं, और किसी बात को उसी दशा में मान्य करते हैं, जब उनका स्वार्य-सिद्ध होता हो। इस प्रकार राज्य के हित की अबहेलना होती हैं। इसलिए आवश्यकता है कि दलों का आधार विशाल होना चाहिए, उनका उद्देश्य जनता या सर्वसाषारया का हित होना चाहिए।

हमने पहले बतलाया है कि साधारयातया नागरिकों की प्रकृति या विचारों की विभिन्नता के आधार पर तीन दलों का रहना स्वाभाविकहै:—(१) प्रगतिशील या उग्न, (२) कड़ियों का पृष्ठ-पोषक या स्थितिरक्षक, (३) इन दोनों के बीच का, स्वतंत्र । यह बात विशेषतया 
सभात्मक या पालिंमेंटरी शासन-पद्धति के सम्बन्ध में लागू होती 
है । संघ-शासन-पद्धतिवाले राज्य में तो दो ही दल ठीक रहते हैं, (१) केन्द्रीय या संघ सरकार को मजबूत करने के पक्षवाला, (२) सदस्य राज्यों की सरकारों में अधिक से-अधिक शक्ति विभाजित 
करने के पक्ष वाला । परन्तु अब तो मानों दलवन्दी का युग है । 
किसी राज्य में दलों की संख्या की सीमा नहीं रहती; इसे यथा-सम्भवः 
वचाया जाना चाडिए।

राजनैतिक दलों के विषय को अच्छी तरह समभ्रते के लिए यह जान लेना उपयोगी होगा कि भारतवर्ष में राजनैतिक दल कब से हुए, और वर्तमान अवस्था में यहां कौन-कौन से दल ऐसे हैं, जिन्हें राज-नैतिक दल कहा जाना चाहिए, तथा उन दलों में मुख्य भेद क्या है। भारतवर्ष में राजनैतिक दल —यह तो पहले कहा ही जा

चका है कि राजनैतिक दलों का निर्माण प्रजातंत्र में होता है। प्राचीन भारतवर्ष में श्रिधकतर राजतंत्र की प्रधानता रही; हां, राजनीति में 'राजा प्रकृति रंजनात' अथवा ''जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप श्रवश्य नरक श्रधिकारी" का विद्धान्त सान्य रहा। श्रधिकांश राजा प्रजा की हित-चिन्तना में तन्मय रहते थे। वे प्रजा के मत का कितना आदर करते थे, इसका अनुमान एक निम्न वर्ग के व्यक्ति के कथन से. रामचन्द्रजी द्वारा सीता का परित्याग करने से हो सकता है। तथापि राजतंत्र में, चाहे वह कितना ही प्रजा-हितैषी हो, जन मत के संगठित होने, या विभिन्न दलों के निर्माण होने की संभावना नहीं होती। राजपूत, मुगल या मराठा शासन में भी यहाँ राजनैतिक दल नहीं बने: प्रधान शासक के निर्णय के विरुद्ध प्रजा ने कभी संगठित रूप से मत प्रकट नहीं किया। इस के बाद, कम्पनी के शासन में, राज-काज बहुत कुछ स्वेच्छाचारिता-पूर्वक होता रहा । दलों के संगठन की उस समय भी बात न थी। जनता का विरोध प्रगट हुआ तो सन् १८५७ की सशक्त क्रान्ति के रूप में । तदनंतर ब्रिटिश पार्लिमैंट ने यहां का शासन-सूत्र अपने हाथ में लिया, परन्तु शासन-कार्य में बहुत समय तक प्रजातंत्रवाद का परिचय न दिया गया । फल-स्वरूप यहां राजनैतिक दल भी नहीं बने । सन् १८८४ ई० में कांग्रेस की स्थापना के बाद, लोगों में सरकार की शासन नीति के प्रति अपना विरोध वैध रीति से प्रकट करने की भावना जाग्रत हुई।

सन् १९०५ तक यहाँ जन-मत-विरोधी इतने कार्य हो चुके थे, कि उक्त वर्ष में होने वाले वंग-विच्छेद ने यहाँ अनेक व्यक्तियों को

राजनैतिक सघारों के सम्बन्ध में निराश कर दिया। कितने-ही व्यक्ति बेचैन तथा उग्र विचार वाले हो गये। राजनीतिज्ञों के दो भेद हो गये-गर्भ और नर्भ। नर्भ दल धीरे-धीरे, इंगलैंड के सहयोग से. वैध रीति से शासन-सुधार प्राप्त करने के पक्ष में था। गर्भ दल इससे सहमत न था. वह शीव स्वराज्य प्राप्त करना चाहता था। उस समय की केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाश्रों में लोकमत यथेष्ट रूप से प्रकट होने की ज्यवस्था न थी। कुछ सदस्य गैर-सरकारी अवश्य होते थे. पर उन्हें मनोनीत करने का अधिकार सरकारी श्रिधिकारियों को ही था: फल-स्वरूप गर्म दल के व्यक्ति व्यवस्थापक सभाश्रों में नहीं पहुँच पाये, उनके नेताश्रों को तो सरकारी दमन का शिकार होना पडा । श्रस्त. यहाँ उत्तरदायी शासन-पद्धति का श्रंशतः सूत्रपात पिछले योरपीय महायुद्ध के बाद सन् १९१९ ई० से हन्ना। अब व्यवस्थापक सभाओं में लोकमत प्रकट होने लगा। परन्त व्यवस्थापक सभाव्यों का व्यधिकार बहुत सीमित था। उनके प्रस्ताव केवल सिफारिश के रूप में होते थे, जिन्हें प्रधान शासक चाहे तो श्रस्वीकार कर सकता था। इससे व्यवस्थापक सभाश्रों में भाग लेने के लिए बहुत-से व्यक्तियों को कोई श्राकर्षण न हुआ, श्रीर कुछ सदस्य कुछ समय के असंतोषप्रद अनुभव के बाद उनसे बाहर चले आये। प्रान्तीय व्यवस्थापक सभात्रों के अधिकार छन् १९३५ ई० के क्रानन से. बढाये गये हैं, जिसका उद्देश्य प्रान्तों में उत्तरदायी शासन स्थापित करना है। यह क्रानन १९३७ ई० से अमल में आने लगा।

श्रस्तु, हमें विचार यह करना है कि भारतवर्ष में श्रव राजनैतिक

दल कौन-कौन से हैं। इस प्रसंग में स्मरण रहे कि कुछ दल तो साम्प्रदायिक या धार्मिक आधार पर हैं, यथा मुसलिम लीग और हिन्दू महासभा । इनकी, राजनैतिक दलों में गर्यना नहीं की जानी चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य से यहाँ कुछ मुसलमान नेता अपना अलगः ही संगठन करके सरकार के सामने समय-समय पर अपनी पृथकु माँग उपस्थित करते रहे हैं. श्रीर सरकार ने भी उनके संगठन की श्रवहेलना करने का सत्कार्य नहीं किया। मुसलमानों की देखा-देखी हिन्दुक्यों ने भी अपनी पृथक माँग उपस्थित करना आवश्यक समभा। यही नहीं, सिक्ख, हरिजन आदि जातियों ने देखा कि हमें हिन्दुओं के साथ रहने की अपेक्षा, अपनी पृथक्ता की दशा में कुछ अधिकार अधिक मिलने की सम्भावना है तो उन्होंने अपनी हिन्दुओं से पृथक माँग उपस्थित करना हितकर समभा। इस प्रकार इन सब सम्प्रदायों या जातियों के अलग-अलग दल बने हुए हैं। ये दल अपने को राजनैतिक दत्त कहते हैं तथा राजनैतिक माँग रखते हैं। हाँ, संतोष की बात यह है कि प्रत्येक जाति या सम्प्रदाय में कुछ विचारशील सजन ऐसे हैं जो साम्प्रदायिक या जाति गत संगठनों को राजनैतिक संगठन से सर्वथा पृथक् रखना उचित समभति हैं, श्रीर वे संकीर्ण दृष्टिकोख-वाले दलों में भाग नहीं लेते । उदाहरखवत् कितने ही योग्य श्रीर प्रतिष्ठित मुसलमान मुसलिम लोग के राजनैतिक दल होने और राज-नैतिक माँग उपस्थित करने के दावे को अस्वीकार करते हैं, श्रौर वे मुसलिम लीग का सदस्य बनना सिद्धान्त-विरुद्ध मानते हैं। यही बात हिन्दुओं तथा इनके अन्तर्गत अन्य जातियों के व्यक्तियों की है ।

यह कहा जा सकता है कि हिन्दू महासभा का दृष्ट-कोण वैसा खाम्प्रदायिक नहीं है. जैसा मुसलिम लीग का। परन्तु जिस संस्था के सदस्य किसी विशेष धर्मया जाति के ही व्यक्ति होते हैं, या हो सकते हैं, उसे विश्रद्ध राजनैतिक दल नहीं कहा जा सकता। वास्तव में मुसलिम लीग तथा हिन्द महासभा श्रादि का उद्देश्य श्रापने-श्रपने चेत्र में समाज-सुधार या शिका-प्रचार आदि होना चाहिए। राज-नैतिक दल वे ही होने चाहिएँ, जिनमें धर्म या जाति आदि का कोई बन्धन न हो, सब नागरिक स्वतंत्रता-पूर्वक भाग ले सकें। उनका संगठन केवल राजनैतिक सिद्धान्तों पर किया जाना उचित है। परन्तु एक तो दलों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने लिए अधिक-से-अधिक व्यापक आधार रखना चाहते हैं और इसलिए कई-कई प्रकार के सिद्धान्तों पर अपना संगठन करते हैं। दूसरे, आज-कल राजनीति की बड़ी महिमा है; शिक्षा श्रीर समाज-सुवार विषय भी एक बड़ी सीमा तक व्यवस्थापक समाओं के आश्रित हैं। इसलिए अनेक आदमी किसी सभा, संस्था या दल को उसी दशा में कुछ महत्व का मानते हैं, जबकि उसका सम्बन्ध राजनीति से भी हो। इसलिए सम्प्रदायिक संगठनों में, राजनैतिक दल का वेष धारण करने की. प्रवृत्ति होती है।

यद्यपि यहाँ पर छोटे-बड़े सब मिला कर राजनैतिक दल कई-एक हैं, वास्तव में देखा जाय तो यहाँ मुख्य दल केवल दो हैं:—कांग्रेस -दल श्रीर लिवरल दल । कांग्रेस का सगठन बहुत अच्छा है। इसका प्रभाव गाँव-गाँव श्रीर नगर-नगर में है। बचा-बचा इसके नाम, इसके नारों, इसके गायनों, और इसके तिरंगे भंडे से परिचित है। जब इसका जलूस निकलता है या इसकी सभाएँ होती हैं तो तमाम बस्ती में धूम मच जाती है। इसका उद्देश्य भारतवर्ष के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना है। औपनिवेशिक पद ('डोमिनियन स्टेटस') या साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य इसे स्वीकार नहीं है। हीं, स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए यह केवल अहिन्सात्मक उपायों का अवलस्वन करती है। सशस्त्र कार्नित की यह घोर निन्दा करती है। कांग्रेस ने रचनात्मक कार्य पर बहुत ज़ोर दिया है। इसके सम्बन्ध में अन्यत्र लिखा गया है।

कांग्रेस का अनुशासन टढ़ है। प्रायः कोई स्टस्य इस संस्था का नियम मंग नहीं करता; यदि कोई ऐसा करता है तो उसके सम्बन्ध में यथेष्ट कार्रवाई की जाती है। इसका अधिवेशन प्रतिवर्ष नियमानुसार होता है। इसकी स्थायी समिति और कार्यकारिया कमेटी की मीटिंग समय-समय पर होती है। यह उपस्थित समस्याओं पर विचार करके देश का पथ-निदेंश करती है। भिन्न-भिन्न ज़िलों में इसका कार्यालय है, प्रान्तों में प्रान्तवार संगठन है। निदान, यह इतना वड़ा विशाल संगठन, संसार के राजनैतिक दलों का एक अच्छा नमूना है।

कांग्रेस दल के अन्तर्गत किसान दल, मज़दूर दल, समाजवादी दल आदि अनेक दल हैं। ये कांग्रेस दल की नीति और उद्देश्य सम्बन्धी मुख्य-मुख्य वार्तों को मानते हुए अपने कुछ विशेष विचार भी रखते हैं। इनमें से कांग्रेस समाजवादी दल विशेष महत्व-पूर्ण है। यह इस बात में तो कांग्रेस दल से सहमत ही है कि देश को स्वतंत्र होना चाहिए, साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य से संतुष्ट न होना चाहिए। किन्तु इस दल का सिद्धान्त है कि शासन-स्त्र किसानों और अम-जीवियों के हाथ में हो; राजाओं ज़मोदारों त्रादि को अधिकार च्युत किया जाय, प्रमुख या आधार-भूत व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण हो। यह दल अपने इन सिद्धान्तों का समावेश कांग्रेस की नीति में करवाना चाहता है, और इसके लिए कांग्रेस के अन्दर रह कर ही प्रयन्त करता है। अभी इसके सदस्यों की संख्या तथा बल कम है। परन्तु इनमें दृद्धि हो रही है। समय का प्रवाह इस दल के अनुकृत जान पड़ता है; बहुत सम्मव है कि निकट भविष्य में इसका देश में काफी प्रभाव हो जाय। अस्तु, अभी यह दल कांग्रेस से सम्बद्ध और उसके अन्तर्गत ही है।

कांग्रेस के श्रतिरिक्त दूषरा उल्लेखनीय राजनैतिक दल लिवरल दल है। कांग्रेस की तुलना में इसका कुछ विशेष महत्व नहीं है, तथापि यह काफी पुराना है। पहले बताया जा जुका है कि जब यहाँ गर्म श्रीर नमें दल का विभाजन हुआ तो बहुत समय तक व्यवस्थापक सभाओं में नमें दल की ही पहुँच हो सकी। एक प्रकार से, उस समय के गर्म श्रीर नमें दल श्रव कांग्रेस दल श्रीर लिवरल दल हैं। लिवरल दल का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से सहयोग करते हुए ही राजनैतिक सुधार प्राप्त करना है। यह ऊँची-ऊँची फीजी तथा मुल्की नौकरियाँ भारतवासियों को दिलाने का श्रान्दोलन करता है। इसका श्रादर्श श्रीपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना है। ब्रिटिश साम्राज्य से भारतवर्ष

के बाहर होने को यह अञ्जा नहीं समकता। इसे सभाएँ करने और ष्रार्थना-पत्र या प्रतिनिधि-मंडल ( डेप्यूटेशन ) भेजने में विश्वास है: सत्याग्रह और असहयोग आदि का मार्ग इसे पसन्द नहीं। इसका वार्षिक श्रधिवेशन होता है। समय-समय पर कुछ अच्छे देश-प्रेमी इस दल में रहे हैं। परन्तु सर्वसाधारण पर इसका विशेष प्रभाव नहीं है। शहरों में रहनेवाले कुछ विशेष विद्वान वकील, वैरिस्टर आदि ही इस दल में सम्मिलित हैं। इनका कार्य-क्रम कुछ लेख लिखना, भाषण देना श्रादि है, जिसमें विशेष परेशानी उठानी नहीं पड़ती, जो श्राराम से पुरा होता रहता है। ये जनता को उतावला न होने तथा शान्ति श्रीर धैर्ब रखने का आदेश करते हैं। परन्तु जब इनसे पूछा जाता है कि श्राखिर यथेष्ट शासन-सुधारों के लिए प्रतीक्षा कब तक की जाय, श्रीर इनका बताया वैध उपाय सफल न होने की दशा में क्या किया जाय, तो इनके पास इसका कुछ संतोषजनक उत्तर नहीं है। सर्व साधारण जनता पर इसका विशेष प्रभाव न होने के कारण सरकार इसे साधारण ही मान देती है। सरकार यह अनुभव करती है कि देश में सबसे मुख्य दल कांग्रेस दल है, यही जनता का विशेष प्रतिनिधित्व करता है।



# पचीसवाँ परिच्छेद नैतिक और धार्मिक प्रभाव

सम्बन्धी एक विशेष वात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वातावरण से प्रमावित होता है। किशी व्यक्ति का जीवन सुखमय तभी हो सकता है, जब उसके निकटवर्ती तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए भी वैसे ही जीवन को व्यवस्था हो। यदि मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे तो यही पर्याप्त नहीं है कि मेरा घर साफ़-सुधरा रहे। सम्भव है कि पास-पड़ोस के मकान गन्दे रहते हों, या मेरे मकान के सामने की नाली अच्छी तरह साफ़ न की जाती हो। इस दशा में मेरे घर में रहनेवाले व्यक्ति कैसे तन्दुस्त रह सकते हैं! बातावरण का दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़े बिना नहीं रह सकता। यदि हमारी गली या मोहल्लो में भी स्वास्थ्य-सम्बन्धी वार्तो का समुचित प्रवन्ध रहे तो सम्भव है, हमारे नगर के अन्य भागों में गन्दगी रहने से, वहाँ की, और उसके परिणाम-

स्वरूप नगर-भर की इवा खुराब हो जाय। ऐसी हालत में भी हमारे स्वास्थ्य विगडने की भारी आशंका रहेगी।

इससे प्रतीत हुआ कि मेरे घर के आदिमियों का स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए नगर-भर में स्वास्थ्य-सम्बन्धी व्यवस्था उचित रीति से होनी चाहिए। इस विचार-घारा को और श्रागे बढाया जा सकता है। कल्पना कीजिए, हमारे नगर-भर में स्वास्थ्य श्रीर सफाई आदि की आवश्यक व्यवस्था है, और लोगों की तन्दुरुस्ती अच्छी है। अब इस प्रान्त में अथवा किसी दूसरे प्रान्त में रहनेवाले हमारे कुछ रिश्तेदार या मित्र हमारे यहाँ आते हैं. उनके नगर में प्लेग आदि बीमारी थी, और वे उस बीमारी के कीटाग्रु हमारे यहां तो आते हैं। इसका स्वभावतः यह परिखाम होगा कि हमारे घर में और फिर घीरे-धीरे हमारे नगर में भी बीमारी फैल जायगी। इससे विदित हुआ कि हमारे नगर के व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा रहने का निश्चय तभी हो सकता है, जब हमारे प्रान्त या राज्य-भर में स्वास्थ्य-सम्बन्धी व्य-वस्था ठीक रीति से हो। इसी प्रकार श्रीर श्रागे बढ़ कर यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि कुछ अंश में संसार के भिन्न-भिन्न देशों का भी एक-दसरे पर प्रभाव पड़ता है।

ऊपर हमने स्वास्थ्य की बात ली थी। इसी तरह शिखा की बात ली जा सकती है। मैं अपने बचों को शिक्षित बनाना चाहता हूँ। इस लिए मैं उन्हें प्रति-दिन नियमित रूप से स्कूल में भेजने की व्यवस्था कर हूँ तो यही पर्याप्त न होगा। बच्चे स्कूल में तो दिन के केवल पांच-छा घंटे ही रहेंगे। उनका शेष समय तो घर में, मोहल्ले में, बाजार में, या नगर

के भिन्न-भिन्न भागों में ज्यतीत होगा। इस समय में वे बहुत-सी बातें देखेंगे. सुनेंगे और कहेंगे। उन्हें जिन-जिन व्यक्तियों से काम पड़ेगा, उनकी श्रादतों, बोल-चाल, या विचारों का उन पर श्रवश्य प्रभाव पड़ेगा। बहुधा अच्छे घरों के, और शिक्षा पानेवाले युवकों की जवान पर भी गन्दे शब्द चढ़ जाते हैं , उन्हें गाली-गलौज करने में संकोच नहीं होता । इसवात की शिक्षा उन्हें कहां से मिली ! मां-बाप ने उन्हें ऐसा करना नहीं सिखाया. स्कलों में भी उन्हें ऐसी बात नहीं सिखायी जाती। तो फिर उसका उत्तरदायित्व किस पर है ! बात यह है कि जिस वातावरण में बालक रहते हैं, उसका प्रत्यक्ष या गौण प्रभाव उन पर पड़े विना नहीं रहता। जो बालक ऐसे साथियों में रहता है जो लड़ते-फगड़ते श्रीर गाली-गलीज करते हैं, वह भी घीरे-घीरे ऐसा श्राचरण करने लगता है। बहुत-शी बुरी बातें बालक श्रपने माता-पिता और शिचकों से भी सीख लेते हैं. यद्यपि माता-पिता था शिक्षक की यह इच्छा नहीं होती कि बालक उन बातों को सीखें। बात यह होती है कि जब बालक यह देखता है कि वे लोग कोध में या हँसी-दिल्लगी में श्रमुक प्रकार का व्यवहार करते हैं तो उसके भी मन में उनका अनुकरण करने की भावना पैदा हो जाती है। श्रतः माता-पिता या शिक्षक श्रादि को इस श्रोर भी समुचित ध्यान देना चाहिए।

अध्तु; बात केवल बालकों की ही नहीं है। बड़ी उम्रवालों पर भी, वातावरण का, अर्थात् देश-काल का प्रभाव पड़ता है; हां, ड्यों-ड्यों मनुष्य अधिक आधु का होता जाता है, उस पर दूसरों का प्रभाव कम पड़ता है, पर पड़ता अवस्य है। प्रायः कोई आदमी जिस देश में तथा जिस जाति और धर्म के आदमियों में जन्म लेता है, उस पर उस देश, जाति, या धर्म का प्रभाव पड़े विना नहीं रहता। जिनकी प्रतिमा, आत्म-वल या विचारशीलता विशेष है, उन पर देश-काल का प्रभाव कम पड़ता है। अन्य साधारण व्यक्ति अपने समय की सामाजिक या धार्मिक रीति-रस्मों पर स्वतंत्र विचार नहीं करते, वे उन्हें चुपवाप मानते हैं और उनके अनुसार अमल करने लगते है। कमी-कभी तो 'महान' कहे और समक्ते जानेवाले व्यक्ति भी अपने देश-काल से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। युधिष्ठिर और नल जैसे राजाओं का जुए की हानियों पर विचार न करना, अथवा हानियों को जानते हुए भी इस कार्य में प्रवृत्त होना, तथा यूनान के कितने ही सुयोग्य दार्शनिकों का यह विचार कि समाज-संगठन के लिए दास-प्रथा आनवार्य है, उपशुक्त कथन के उदाहरसा हैं।

इसके साथ ही, यह बात भी सत्य है कि जैसे हम पर दूसरों का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार हम भी दूसरों पर अपना प्रभाव डालते हैं; अर्थात् द्सरों पर भी हमारा प्रभाव पड़ता है। हाँ, यदि हमारा आस्म-बल, प्रतिभा आदि विशेष है तो हमारा प्रभाव अपने बहुत निकट के व्यक्तियों पर ही पड़ता है, और विशेष गुर्या-सम्पन्न महानुभावों का, दूर-दूर के व्यक्तियों पर भी। भूत काल में गीतम झुद्ध, अर्थोक, हज़रत हैवा मसीह और मोहम्मद साहब ने दूर-दूर की जनता पर अपने विचारों की छाप लगा दी। आधुनिक काल में जीनन, हिटलर,

स्टेलिन आदि के लैनिक बल ने ही नहीं, इनकी विचार-धारा ने भी किस देश के व्यक्तियों पर अपना विलक्षण प्रभाव नहीं डाला ? भारतवर्ष की ही वात लीलिए । महात्मा गाँधी ने विना प्रत्यक्ष प्रथतन किये अपना प्रभाव योरप, अमरीका, अफरीका आदि सभी भू-खंडों के व्यक्तियों पर डाल रखा है। असंख्य व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्होंने महात्मा जी को कभी देखा नहीं, और सम्भवतः कभी देख भी न पानेंगे, तथापि वे अपने जीवन में कितने ही कार्य महात्मा जी के आदेशानुसार कर रहे हैं। अवस्य ही ऐसे महापुरुष किसी समय में इने-गिने ही होते हैं, जो वातावरण को विशेष रूप से बदल देते हैं, और उसे एक अंश तक अपनी इच्छानुरूप बना डालते हैं।

स्मरण् रहे कि प्रायः निकटवर्ती वातावरण् का प्रभाव अपेदाकृत अधिक होता है, और जैसे-जैसे वातावरण् दूर का होता जाता है, उसका प्रभाव कम होता जाता है। तथापि हम पर अपने नगर या राज्य का ही नहीं, दूर-दूर की जनता के धार्मिक, धार्माजिक, नैतिक, और शांस्कृतिक विचारों का भी प्रभाव पढ़ता है। हमारे मकान बनाने और नगर बसाने का दङ्ग, वेष-भूषा और खान-पान का स्वरूप कितना पाश्चात्य लोगों के दङ्ग से प्रमावित हुआ है, हमारी भाषा पर तथा हमारे साहित्य में अन्य देशों की भाषा और साहित्य की कितनी छाप है, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। हमारी राजनीति ने आज दिन प्रायः ब्रिटिश राजनीति का चोला पहन रखा है। निर्वाचन पद्धति, व्यवस्थापक सभाओं का संगठन और कार्य-पद्धति, सरकार और जनता के सम्बन्ध आदि के विषय में हम जो विचार करते हैं. उसमें प्रायः इंगलैंड की नीति हमारे लिए 'माडल' या नमूने का काम देती है। अर्थ-नीति में यहाँ के बहुत-से सुधारक रूस के समाजवादी कार्य-कम से प्रभावित हैं। युद्ध-नीति में हम योरप की नीति को ब्यावहारिक मानते हैं; महात्मा गांधी की आहिन्धात्मक नीति पर विश्वास न कर उसे अव्यावहारिक कहते हैं।

#### नैतिक वातावरण का प्रभाव

इस प्रकार इमें मालूम होता है कि नागरिक जीवन पर वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब इम इस बात का कुछ विशेष विचार करें कि नैतिक वातावरण का नागरिक जीवन पर किस प्रकार तथा क्या प्रभाव पड़ता है। नागरिक जीवन के अनेक पहलू हैं, और स्थानाभाव के कारण उसके सब पहलुओं की टिष्ट से विचार नहीं किया जा सकता। यहाँ संज्ञेप में यही विचार किया जायगा कि नैतिक वातावरण का व्यवस्था, शासन और न्याय पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले व्यवस्था की बात लीजिए।

व्यवस्था का मूल निर्वाचन है। यदि नागरिकों का नैतिक मान (स्टैंडर्ड) ठीक है तो कोई निर्वाचक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण किसी अयोग्य उम्मेदवार के पक्ष में मत नहीं देगा, वह खूव सोच-विचार कर अपने मत का उपयोग करेगा, वह किसी की बेजा धमकी में नहीं आयेगा, और न किसी प्रलोभन के कारण पय-अध्ट होगा। किसी व्यक्ति की यह हिम्मत ही नहीं होगी कि निर्वाचक से यह कहे कि अधुक उम्मेदवार तो तुम्हारी जाति-विरादरों का है, अतः उसे वोट (मत) दिया जाना चाहिए; या, देखो अमुक उम्मेदवार ने उस समय तुम्हारे विस्द काम किया था, उसे मत नहीं देना
चाहिए, यदि तुम उस मत दोगे तो तुम्हें इसके लिए कष्ट उठाना
पड़ेगा; अथवा तुम अमुक उम्मेदनार के लिए मत देने की
कुपा करो तो उसके प्रतिफल-स्वरूप तुम्हें यह पुरण्कार मिलेगा।
इस प्रकार नैतिक वातावरण ठीक होने की दशा में निर्वाचन-कार्य
आधुनिक विकारों से मुक्त रहेगा, व्यवस्थापक समाओं में थोग्य और
विचारशील व्यक्ति ही पहुँचेंगे। और, ये भी वहाँ अपना कर्तव्यपालन भली भाँति करेंगे, आलस्य या प्रमादवश उसकी अवहेलना न
करेंगे, अपनी हष्टि उदार रखेंगे, नियम या कानून बनाते समय अपने
सम्प्रदाय या जाति का ही विचार न करेंगे, वरन् राज्य के हित की
पूर्ण व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार देश में कानून-निर्माण का कार्य सुदृढ़
आधार पर किया जायगा, वह प्रस्थेक बात में कल्याण्यकारी होगा।

अब शासन की बात लांजिए। राज्य-हित के लिए अच्छे कानून बन जाना ही पर्याप्त नहीं है। उन कानूनों को अमल में लानेवाले अर्थात् शासक भी अच्छे होने चाहिएँ। राज्य में छोटे से लेकर बड़े तक अनेक कर्मचारी रहते हैं। बहुषा पदाधिकार पाकर आदमी कुछ उन्मच-से हो जाते हैं। वे अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने लगते हैं। वे वर्वसाधारण पर रीव गाँउते हैं, बहुधा उनसे डाली, मेंट या रिश्वत आदि के रूप में अनुचित रीति से द्रव्य ऐंडते हैं, किसी नागरिक का कोई काम करने से उस पर बड़ा श्रहसान जताते हैं। थोड़ी देर में हो सकनेवाले काम को डील-डाल से करके उसमें

सृष समय लगा देते हैं, श्रोर इस प्रकार नागरिकों को काफ़ी परेशान करते हैं। वेचारे नागरिक चुक्चाप श्रिष्ठकारी-वर्ग की यह श्रनीति देखते श्रोर सहते रहते हैं। परन्तु यदि राज्य में नैतिक वातावरका श्रव्छा हो, तो कर्मचारी-वर्ग की यह श्रनीति कदापि न चले।

श्रव रही, न्याय की बात । साधारखतया, नैतिक वातावरख ठीक न होने की दशा में न्याय के प्रसंग में अनेक बातें अन्याय-मुलक हो जाती हैं। अदालत में भूठ बोलना एक मामूली बात हो जाती है। अनेक आदमी शपथ लेकर बयान देते हैं, तो भी असत्य भाषण करते हैं। छोटे मोटे लालच के वश ही बहुत-से व्यक्ति चाहे जैसी गवाही देने को तैयार हो जाते हैं। साधारण वकील गवाहों को पाठ पढ़ाते हैं कि अपुक बात इस तरह से कही जायगी तो मुकहमा जीतने में सहा-यता मिलेगी। जो वकील बैरिस्टर श्रादि बड़े होते हैं. वे स्वयं ऐसा काम नहीं करते, पर उनके सहायक तो उनके लिए यह सब कर ही देते हैं। अनेक अच्छे अच्छे वकीलों का भी यह सिद्धान्त रहता है कि बात सची होनी चाहिए, फिर उसे अदालत में साबित करने के लिए चाहे-जितनी भूठी कार्रवाई की जाय। फिर, कुछ आदमी न्याय की कुर्सी पर बैठ कर भी श्रन्याय करते हुए मिलते हैं, केवल भूल-वश नहीं, लोम-वश, श्रथवा सरकार का रुख देख कर। ऐसी बातें उसी दशा में सम्मव है, जब राज्य में लोगों का नैतिक मान या आदर्श निम्न कोटि का हो। जब नैतिक वातावरण शुद्ध होता है, तो उपर्यु क दोषों की गुंजायश नहीं रहती। न गवाह मृद्ध बोलता है, न वकील उसे भूढ बोलने की प्रेरणा करता है; न्यायाधीश भी निष्प्रक्ष निर्णय सुनाकर श्रपंना पद सार्थक करता है।

इससे विदित हुआ कि नैतिक वातावरण का व्यवस्था, शासन श्रीर त्याय पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार इस बात का विचार किया जा सकता है कि उसका नागरिक जीवन के अन्य अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अस्तु अब हम धार्मिक वातावरण के प्रभाव का विचार करेंगे।

धार्मिक वातावरण का प्रभाव

प्रत्येक धर्म या मज़हब में दया, सहानुभृति, परोपकार, आदि की शिचा का समावेश होता है, यदि नागरिक उन पर भली भांति विचार करें तो सार्वजनिक जीवन की अपनेक वाघाएँ दूर होकर विविध प्रकार की सुविधाएँ होने लगें। परन्तु बहुधा होता यह है कि आदमी धर्म का बडा संकीर्ण अर्थ लेते हैं, वे उसे अपने स्वार्थ का साधन बना लेते हैं। इससे राज्य की उन्नति या प्रगति में बहुत रुकावटें पैदा हो जाती हैं। व्यवस्था का ही विचार करें। जब घार्मिक वातावरण अच्छा नहीं होता, आदमी अपने-अपने सम्प्रदाय के ही हित की बात सोचा करते हैं; वे राज्य के सामुहिक हित की उपेक्षा करते हैं। निर्वाचन के प्रसंग पर उम्मेदवारों की योग्यता का विचार न कर, मतदाताओं से धर्म के नाम पर अपील की जाती है कि वे अमुक उम्मेदवार को मत दें, अथवा श्रमुक को न दें। वास्तव में निर्वाचन जैसे राजनैतिक विषय में धर्म की द्दष्टि से विचार करना नितान्त अनुचित है। इसी प्रकार व्यवस्थापक सभा के सदस्यों के दल साम्प्रदायिक आधार पर बनाना, और क़ानून बनाने में साम्प्रदायिक हित की हिष्ट रखना नागरिक जीवन को कलुषित करना है। यदि व्यवस्थापक सभा में, मिलुकों पर नियंत्रण करने, या दान धर्म को नियमित कराने आदि के विषय में, आदमी नागरिकता का विचार न कर अपनी 'धार्मिकता' का प्रदर्शन करने लगें तो आवश्यक कानून किस प्रकार बनें!

कुछ समय की बात है, बृन्दाबन में बन्दरों का बड़ा उत्पात था। आदमियों का कोई चीज़ लेकर वाजार में से निकलना कठिन था। अनेक बार ऐसा हुआ कि आदमी जारहा है; पीछे से बन्दर आ कर उसकी टोपी उतार कर ले गया। श्रव श्रादमी हाथ में सामान लिये टोपी के वास्ते बन्दर का कहाँ तक पीछा करे ! आखिर, वह उससे हाथ घोकर ही रहता। बालकों या स्त्रियों को तो बहुत ही कष्ट होता था, कई बार किसी बच्चे को बन्दर ने छत की में डेर पर से धका दे दिया और बच्चे की मृत्यु हो गयी। यह देख कर म्युनिसिपैलटी में बन्दर पकड़वाने का प्रस्ताव श्राया, तो बहुत-से नागरिकों ने उसका विरोध किया। यह विरोध केवल बन्दरों पर दया-भाव रखने के कारण ही न था। बात यह थी कि कुछ आदिमियों को बन्दरों को चने डालने के लिए खासी रक्तम मिलती थी। उसमें से कुछ तो बन्दरों के लिए खर्च होती और शेष उन लोगों के काम श्राती। इन लोगों ने देखा कि यदि बृन्दावन में बन्दर न रहे तो फिर इन्हें बन्दरों के नाम पर धपया मिलना भी बन्द हो जायगा। इस प्रकार इन्होंने अपने स्वार्थको लच्च में रख कर स्त्रीर धर्मका भाव जता कर बन्दरों के पकड़े जाने के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा किया, परन्तु आखिर बात प्रगट हो गयी श्रीर इनकी विशेष न चली। म्युनिषिपल बोर्ड में प्रस्ताव पात हो गया । कहने का तात्यर्य यह कि आदमी धर्म की आइ में स्वार्थ-तिद्धि का प्रयत्न करते हैं, यह बड़े शोक का विषय है। यह सर्वथा त्याच्य है। धार्मिक मावनाएँ नागरिकों के लिए उपयोगी कान्न बनाये जाने में वाधक न होनी चाहिएँ।

अब शासन-सम्बन्धी चेत्र का विचार करें। धार्मिक प्रभाव इस चेत्र में कितना पड़ता है. इसका थोड़ा-बहुत अनुभव सभी राज्यों के निवा-चियों को समय समय पर विशेष रूप से होता रहा है। योरप के देशों में मध्य-काल में. जनता के लिए बहुधा विचारणीय विषय यह नहीं होता था कि राजा किस योग्यतावाला हो। वरन् वे सोचा करते थे कि राजा हमारे धर्म को माननेवाला हो तभी हम सुल की नींद सो सकेंगे। -रोमन केथलिक ईसाइयों के लिए किसी प्राटेस्टैन्ट ईसाई का राज-पद ग्रहण करना एक महामारी से कम नहीं होता था। अनेक बार एक धर्म के मानने वालों के त्यौहार दूसरे लोगों के लिए रोने श्रीर कराइने के दिन हए हैं। अब योरप उस अन्धकार-काल से मुक्त हो गया है। दुर्भाग्य से भारतवर्ष इस समय भी साम्प्रदायिक ऋगड़ों का देश बना हुआ है। शासकों की कितनी शक्ति इससे नष्ट होती है! विजयदशमी या दिवाली हो, ईद हो या मोहर्रम, श्रथवा अन्य कोई त्यौहार हो; श्रधिकारियों को नागरिक शान्ति के लिए विशेष प्रबन्ध करना पड़ता है। अनेक बार तो रोजमरी की साधारण बातों से ही हिंद-मुस्लिम भगड़े का सूत्रपात हो जाता है। जिन शहरों में इन दोनों जातियों के काफ़ी आदमी रहते हैं, वहाँ का नागरिक जीवन हर समय -ख़तरे में रहता है; न-मालूम, किस घड़ी क्या उत्पात हो जाय। कई बार

ऐसा हुआ है कि एक आदमी ने दूबरे के पीछे जाकर अकरमात छुए।
भौंक दिया, और उसे मार दिया या अधमरा कर दिया। हमला करनेवाले को ज़ख्मी आदमी के विरुद्ध कोई शिकायत न थी; वह केवल
यह जानता था कि वह दूबरी जाति या दूबरे धर्म का है। जिस व्यक्ति
ने हमारा कुछ विगाड़ा नहीं, जिसके प्रति हमें कुछ शिकायत नहीं, उसके
साथ यह दुव्यवहार कैसा चिन्तनीय या निन्दनीय है! इससे भी अधिक
दुःख का विषय यह है कि आक्रमगुकारी व्यक्ति की जाति या घर्म
वाले अन्य कितने-ही नागरिक ऐसे अनुचित कार्य की स्पष्ट शब्दों में
निन्दा नहीं करते, वरन जहाँ तक सम्भव होता है, वे अपराधी से सहानुभूति ही प्रकट करते हैं, और उसे क़ान्नी-इंड से बचाने का प्रयत्न
करते हैं। इस प्रकार यह मामला दो व्यक्तियों का न रह कर दो
जातियों का हो जाता है। दोनों जातियों का पारस्परिक दुर्भाव अनेक
रूपों में समय-समय पर प्रकट होता रहता है। इस लिए पुलिस की
शिक्त बढ़ायी जाती है, और साथ ही दमनकारी क़ान्नों का प्रयोग
बढ़ता है, जिससे सभी को असुविधा या कष्ट होता है।

यह स्थिति अंगरेज अधिकारियों के लिए भारतवर्ष को स्वराज्या-धिकार न देने का बहुत बिल्या बहाना है। विचारशील नागरिकों के वास्ते यह बात बहुत चिन्तनीय है। आवश्यकता है कि नागरिक बन्धु धर्म का ठीक अर्थ समर्फो। यदि धर्म एक दूबरे का सिर फोड़ना सिखाताः है, तो उसे 'धर्म' कहना निरर्थक है। वह तो अधर्म है। कोई व्यक्ति अपने आपको सच्चा हिन्दू या सचा मुसलमान कैसे कह, सकताः है, जब वह अपने नागरिक बन्धुओं से प्रेम और सहानुसृति का व्यवहार नहीं करता । यदि हम धर्म का ठीक अर्थ महत्त्व करें तो हम दूसरों के दुख दूर करना, उनकी शान्ति और समृद्धि में आनन्द मानना ही अपना कर्तव्य समर्के । सरकार जो कार्य नागरिक जीवन की उन्नित के लिए करे, उसमें हम जी खोल कर सहयोग प्रदान करें; और यदि किसी सरकारी कर्मचारी का व्यवहार समाज के किसी वर्ग के लिए अहितकर हो तो सब मिलकर उसका विरोध करें । प्रत्येक धर्म एक प्रमिता परमेश्वर को मानता है, तो समस्त धर्मों के अनुयायियों में आतु-भाव होना ही चाहिए। ऐसा होने की दशा में हम अपने राज्य के शासन को कितना उत्तम बना सकते हैं!

व्यवस्था और शासन की भाँति न्याय-कार्य पर भी धर्म का बहुत प्रभाव पढ़ता है। वास्तविक धर्मानुयायों के विचार तो सदैव न्याय-मूलक ही होते हैं। प्रत्येक देश में स्वय-समय पर ऐसे अनेक उदाहह्या हुए हैं, जब किसी व्यक्ति ने अनुचित कार्य करनेवालों को उस अवस्था में भी संब दिया या दिलवाया, जब कि अपराधी स्वयं उसका भाई. पुत्र या अन्य रिश्तेदार आदि था। परन्तु धर्म की मिथ्या भावना रखनेवालों की तो बात ही दूसरी है। वे न्याय को उसी दशा में न्याय समस्तते हैं, जब उससे उनके सम्प्रदायवालों का हित हो, जब बह उनके पच्च में हो। कई बार सम्प्रदायवालों का हित हो, जब बह उनके पच्च में हो। कई बार सम्प्रदायवालों का हित हो, जब बह उनके पच्च में हो। कई बार सम्प्रदायवालों का हित हो, जब वह उनके पच्च में हो। कई बार सम्प्रदायवालों का हित हो, जब वह उनके पच्च में हो। कई बार सम्प्रदायवालों का हित हो, जब वह उनके पच्च में हो। कई बार सम्प्रदायवालों का हित हो, जब वह जनके पच्च में हो। कई बार सम्प्रदायवालों का हुआ, उसने उसकी अपील की, और वहाँ भी मन-चाइ। फैसला न हुआ तो उस अपील की मी अपील हुई। फिर यदि ऊँची-से-ऊँची अदालत ने भी वही फैसला बहाल

रखा तो उस फैसले की अवहेलना की गयी। कभी-कभी तो न्याया-धीशों को धमकी दी जाती है कि यदि वे अमुक पक्ष में फैसला न देंगे तो उनके लिए अच्छा न होगा। ऐसे उदाहरणों का भी अभाव नहीं है कि किसी न्यायाधीश पर घातक प्रहार इसलिए कियागया कि उसने लोगों की साम्प्रदायिक मायनाओं का बिल्कुल विचार न कर निर्भोकता-पूर्वक अपना निष्यक्ष निर्णय दिया। नागरिकों की साम्प्रदा-प्यक भावनाओं का ऐसा कलुषित हो जाना कि उनकी न्याय-बुद्धि का इस प्रकार लोप हो जाय, बहुत दुखदायी है। आवश्यकता है कि हमारी धार्मिक भावना हमें अधिक-से-अधिक न्याय-प्रेमी बनाने में सहायक हो। वह धर्म ही क्या जो मनुख्यों में न्याय आदि सद्गुणों की वृद्धि करनेवाला न हो! धर्म तो मनुख्यों में मनुष्यस्य और नागरिकों में नाग-रिकता बढ़ानेवाला ही होता है। इसलिए लोगों पर धर्म एवं नीति का ऐसा ही प्रभाव पढ़ना चाहिए, जो उनके नागरिक जीवन का यथेष्ट विकास करने में सहायक हो।



### दूसरा भाग भारतीय नागरिकता



# ञ्रब्बीसवाँ परिच्छेद हमारा देश

हिंग भारतवर्ष को अपना देश, अपनी मानु-मृमि कहते हैं। हम उसकी सेवा-पूजा करना चाहते हैं। हम उसकी उन्नति के अभिलाषी हैं। उसकी दीन-हीन दशा हमारे लिए बहुत चिन्ता का विषय है। हम उसका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक उत्थानकरना आवश्यक समभते हैं तो हमें चाहिए कि हम इस देश की परिस्थित का सम्यक् अध्ययन करें, उसे भली भौति सोचें-विचारें। हमें यह भी जानना चाहिए कि इस समय भिन्न-भिन्न चेत्रों में क्या-क्या समस्याएँ विद्यमान हैं, उन्हें हल करने के लिए गत वर्षों में क्या-क्या समस्याएँ विद्यमान हैं, उन्हें हल करने के लिए गत वर्षों में क्या-क्या आन्दोलन हुआ है। यह जान प्राप्त करने पर हम देश सेवा या देशोश्वति करने के लिए अधिक योग्य होंगे। अन्यथा, 'नादान की दोस्ती, जी का जंजाल' सावित होगी। कोरी भावकता, जान के सहयोग से वंखित रहने पर, लाम के बदले हानि करनेवाली होती है। माता की, अपनी सन्तान के प्रति कितनी ममता होती है,

38

वह उसके मुख की कितनी इच्छुक होती है, यह यह जानते हैं। पर अनेक दशाओं में माता के अज्ञानमय अनुचित लाइ-प्यार से सन्तान का कितना अहित हो जाता है, यह भी कोई रहस्य नहीं है। अस्तु, प्रत्येक भारतीय पाठक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी जन्म-मूमि सम्बन्धी भिन्न-भिन्न विषयों से सुपरिचित होने का प्रयस्न करे। अगले पुष्ठों में हम इस देश की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, संकृतिक और राजनैतिक परिस्थित का विचार करते हैं। आशा है, इसके अध्ययन और मनन से भारतीय नागरिक हस देश के प्रति अपना कर्तव्य अच्छी तरह पालन कर सकेंगे, और व सुयोग्य नागरिक कहे जाने के अधिकारी होंगे।

इस पुस्तक के प्रथम भाग में यह बताया जा जुका है कि सनुष्य के सामाजिक जीवन, रहन-सहन, भोजन, व्यवहार आदि पर उसके निवास-स्थान की भौगोलिक स्थिति का, जलवायु, और वर्षा आदि का बहुत प्रभाव पड़ता है। अतः भारतीय जनता सम्बन्धी अन्य बातों का विचार करने से पूर्व इस देश की प्राकृतिक स्थिति का जान प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए पहले इसी के सम्बन्ध में लिखा जाता है।

भौगोलिक स्थिति—भारतवर्ष एक विशाल भू-खरड है। इसक श्रीषक-से-श्रीषक लम्बाई श्रीर चौड़ाई लगभग दो-दो इजार मील है, श्रीर इसका चेत्रफल सोलह लाख वर्ग मील है। इसके उत्तर में पर्वत-शिरोमणि हिमालय की ऊँची, वर्फ से ढकी, दीवार है; शेष तीन श्रोर यह समुद्र से थिरा हुश्रा है, जिसका तट लगभग तीन इज़ार मील है। भिन्न-भिन्न प्रकार की जल-वायु, तरह-तरह की भूमि, विचित्र-विचित्र दृश्य और भांति-भांति की पैदावार देकर मानों प्रकृति ने इसे जगत् की प्रदर्शनी बनाया है। मानवी आवश्यकताओं को पूरा करनेवाली मुख्य मुख्य वस्तुओं में से ऐसी कोई नहीं, जो यहाँ पैदा न हो सकती हो। कब्चे पदार्थों का भगडार होने से इसे श्रीद्योगिक पदार्थी के निर्माण के लिए निरोध सुनिधा प्राप्त है। पूर्वीय गोलार्क का केन्द्र होने से इसकी स्थिति एशिया, योरप श्रीर श्रमरीका से व्या-पार करने के श्रनुकूल है। भीतरी श्रामदरफ़ की दृष्टि से दक्षिया भारत की तुलना में उत्तर भारत की स्थिति अच्छी है, कारण, यहाँ पर एक तो ऐसी नदियां हैं, जिनमें नाव अच्छी तरह जा-स्रा सकती है, दूसरे यहाँ भूमि समतल है। सड़कें और रेलें बनाने में बहुत सुविधा रहती है, जबकि दिल्ला में पहाड़ों के, या पथरीली मूमि के, होने से इसमें बड़ी कठिनाई होती है।

पाकृतिक भाग-भारतवर्ष प्राकृतिक दृष्टि से चार भागों में विभक्त है:-

- (१) उत्तरी पहाड़ी भाग,
- (२) सिन्ध गंगा का मैदान,
- (३) दिच्या भारत, श्रौर
- (४) समुद्र तट।

उत्तरी पहाड़ी भाग में हिमालय १५०० मील बल खाता हुआ। चला गया है। इस भाग की अधिक-से-अधिक चौड़ाई २०० मील है। हिमालय बड़ी-बड़ी नदियों द्वारा उत्तरी भारत को हरा-भरा रखता है।

इसके पश्चिमी भागका जल विविध नदियों में वह कर सिन्ध में, तथा पूर्वीय भागका गंगा में जा मिलता है। यहाँ तरह तरह की लकड़ियां तथावनौष्षियां पैदा होती हैं!

सिंध-गंगा का मैदान हिमालय से निकली हुई नदियों की घाटियों से बना हुआ है, और हिमालय की पश्चिमी शालाओं से पूर्वीय शालाओं तक फैला हुआ है। इसका चेत्रफल तीन लाख वर्गमील से अधिक है। तारा उत्तरीय भारत इसमें शामिल है। पश्चिमी रेतीले भाग को छोड़ कर यह बहुत उपजाऊ, व्यापार के अनुकूल और चनी आवादीवाला है। सिंघ और गंगा से इसकी सिंचाई अच्छो तरह हो गती है।

दिक्षिया भारत सिंध-गंगा के मैदान के दिक्षिया में पहाड़ों से थिरा हुआ तिकोना पठार ( जंचा मैदान ) है। इसमें छोटे-छोटे पेड़ और फाड़ियां अधिक है। जहाँ पानी बहुत है, या निकर्ट है, वहाँ बड़े-बड़े चृक्षों के जंगल भी हैं। पत्थरों से बनी हुई मिट्टी काले रंग की है। इस पर आना जाना कठिन है, सड़कें और रेलें भी कठिनाई से बनती हैं। इस पठार की ऊँचाई १२०० से ३००० फुट तक है।

दक्षिया के पठार के पूर्व एवं पश्चिम में सकरे (कम चौड़े) समुद्र-तट का मैदान है। इसका बहुत-सा भाग समुद्र-जल से ढका हुआ है। यहाँ समुद्र अधिक-से-अधिक २०० गल गहरा है। पश्चिमी श्रीर पूर्वीय समुद्र-तट की चौड़ाई कमशः २० से ६० मील श्रीर ५० से १०० मील तक है। इन समुद्र-तटों में नारियल आदि की पैदावार अब्बी होती है।

जल-वायु—भारतवर्ष का दिल्ल्यों माग मू-मध्य रेखा के पास ( उत्तर में ) है, परन्तु तीन स्रोर समुद्र से विरा होने के कारण यहाँ गर्मी का प्रभाव बहुत ऋषिक नहीं होता । स्थल का धरातल समुद्र से कहीं तो बहुत ऊँचा है, और कहीं कम, इससे देश के भिन्न-भिन्न भागों में एक ही तरह का जल-वायु नहीं है। प्रायः दिल्ल्य में गर्मी, और उत्तरी पहाड़ी प्रदेश में सदीं, रहती है, बीच में तरह-तरह की जल-वायु मिलती है। मध्य-मारत और राजपूताना समुद्र से दूर और शुष्क हैं, इसलिए ये प्रायः जाड़े में उंडे और गर्मियों में बहुत उष्ण रहते हैं।

यहाँ अपेचाकृत योहा ही परिश्रम करने से मनुष्य के निर्वाह-योग्य सामग्री प्राप्त हो सकती है। गर्म भागों में बस्तों की विशेष आवश्यकता नहीं होती। वहाँ साधारण्यत्या आदमी वर्ष का अधिकाँश समय लंगोट लगा कर, या अंगोछा लपेटे विता सकता है। भोजन भी, ठंडे भागों की अपेक्षा कम ही चाहिए। बड़े मकान की भी बहुत ज़रूरत नहीं होती। गर्म देश में मनुष्य जल्दी यक जाते हैं. और बहुचा उनके आरामतलव, रोगी, व्यस्ती, दुर्वल या अल्गायु होने की प्रवृत्ति रहती है।

वर्षा — वर्ष के सम्बन्ध में यहाँ यह विशेषता है कि साल में दो मौसमी हवाएँ निश्चित हैं। यद्यपि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पहाड़ आदि के कारण उनकी दिशा वदल जाती है, अप्रेल से खितम्बर तक दक्षिण-पश्चिम (समुद्र) की क्रोर से, और अक्तूबर से मार्च तक उत्तर-पूर्व अर्थात् स्थल की क्रोर से हवा चलती है। इनमें से पहली हवा से ही वर्षा विशेष होती है। साधारणतया पश्चिमी तट, गंगा के डेल्टा, आसाम और सुरमाधाटी में वर्षा बहुत अधिक, और गंगा की धाटी में इलाहाबाद तक तथा पूर्वी तट पर अच्छी होती है। दक्षिण में तथा मध्य मारत के पठार में खुशकी रहती है, और अरवली के पिश्चम में, तथा सिन्ध, राजपूताना और विलोचिस्तान में तो बहुत ही खुशकी होती है।

भारतीय जनता श्रविकतर कृषि-प्रधान है, श्रीर वह बारिश का बहुत श्रासरा ताका करती है। जिन भागों में वर्षा श्रव्छी होती है, श्रीर लोगों को खाने को अपेक्षाकृत श्रविक मिलता है, वहाँ श्रावादी प्रायः धनी होती है।

निद्याँ — भारतवर्ष में पंजाब की पाँचों नदी उस प्रान्त के आधिकाँश भाग को इरा-भरा रखती है। उन के द्वारा इस प्रान्त का माल सिन्ध तक आ सकता है। गंगा, यसुना, ब्रह्मपुत्र, श्रीर गोदावरी तथा इनकी शाखाओं से पूर्वी भारत सींचा जाता है। गंगा में एक इज़ार और ब्रह्मपुत्र तथा सिन्धु में आड-आठ सी मील तक बड़ी नाव या छोटे जहाज़ आ जा सकते हैं। गंगा १२०० मील और सिन्धु १८०० मील लम्बी है। दक्षिण भारत में नदियाँ छोटी है, और माल ढोने या सिंचाई करने के लिए बहुत उपयोगी नहीं है।

जंगल — भारतवर्ष में पश्चिमी घाट, श्रासाम श्रीर हिमालय प्रदेश में घने जंगल बहुत हैं, जिनकी लकड़ियाँ मकान बनाने के भी काम आती हैं। पश्चिमी घाट के जंगल में, मध्य-प्रान्त श्रीर मध्य मारत के जंगलों में श्रीर हिमालय की तलहटी में साल के पेड़ होते हैं। माला-वार में सागीन श्रीर श्रावन्त के इस श्रीक होते हैं, इसकी लकड़ी कड़ी, टोस और बहुत टिकाऊ होती है। मैसूर के जंगलों का चन्दन और आवनूस प्रसिद्ध हैं। नारियल के वृक्ष समुद्र के किनारे ही अधिक होते हैं। अनन्नास और केले गर्मतर जल-वायुवाले भागों में पाये जाते हैं। हिमालय के मुख्य फल सेव, नास्त्राती और अखरोट हैं। सिंघ और गङ्गा के मैदान का, तथा दिख्या का, मुख्य फल आम है।

कृषि-योग्य भूमि—वहाँ के भिन्न-भिन्न भागों की जल-वायु, उच्चाता तथा तरी आदि विविध प्रकार की होने से यहाँ सब प्रकार के खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अनों में यहाँ चावल, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, जी, मकई आदि मुल्य हैं। दालों में मूँग, उरद, अरहर, मटर, मस्र आदि पैदा होती हैं। तेलहन में तिल, सरसों, अल्वी आदि प्रधान हैं। अन्य खाद्य-पदार्थों में गन्ना विविध फत्त, सब्ज़ी, मसाले, और मेवा आदि होती है। शेष पदार्थों की पैदा-वार में कपान, सा (जूट), नील, अफ़ीम, चाय, कहवा, तमाल्यू और प्रयुक्षों का चारा उल्लेखनीय हैं। कृषि-जन्य पदार्थों की मात्रा की हिंद से भारतवर्ष का संसार में तीसरा नम्बर है। सब देशों की सन की माँग यही पूरा करता है; और गेहूं, करास, चावल आदि की पैदावार में भी इसका अच्छा स्थान है।

खानें—प्राचीन समय से यह देश खितज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध रहा है, इसे रतन-गर्भा भूमि कहा गया है। लोहा यहाँ काफो मात्रा में मिलता है। बंगाल बिहार लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कोयले की खानों के निकट ही होने से विशेष उपयोगी हैं। मध्य-आनत, मैस्र और मदरास से भी लोहा खासे परिमाण में मिलता है।

कोयला यहाँ विशेषतया बंगाल तथा बिहार में मिलता है; कुल कोयले का आधा भाग भिरिया से, और एक-तिहाई रानीगंज से, आता है। पंजाव, मध्य-प्रान्त, मध्य-भारत, आसाम, हैदराबाद और विलो-चिस्तान में भी कुछ खानें हैं। मैंगनीज़ की खानें मध्य-प्रान्त और मदरास में हैं, यह धातु इस्पात बनाने के काम आती है। नमक की खान भेलम के किनार से सिंध के पर कुछ दूर तक चली गयी हैं। सांभर की भील में, तथा समुद्र-तट पर खारी पानी से भी नमक बनाया जाता है। शोरा प्रायः उत्तरी विहार में मिलता है। सोने की खानें मैस्र में हैं। अभक की खानें अजनेर, मदरास और विहार में हैं; संसर-भर के खर्च के लिए आपे से अधिक अभक भारत से ही जाता है।

पाकृतिक शक्ति—भारतवर्ष पाकृतिक शक्तियों का अनुल भंडार है। यहां पर्वत-शिरोमिश हिमालय तथा अन्य बड़े-बड़े और ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं, जिनमें अनेक जल-प्रपात हैं। बड़ी-बड़ी निदयों की भी यहां कमी नहीं। समुद्र तो इस देश को तीन ओर से चेरे हुए है। इस प्रकार यहां जल-शक्ति खूब विद्यमान है, जिसका विजली बनाने में उपयोग हो सकता है, और कुछ अंश में हो भी रहा है। भारतवर्ष में वायु-शक्ति भी प्रयीप्त है; हां, उससे काम लेना बहुत लाभदायक नहीं होता। भारतवर्ष का बहुत-सा भाग उष्ण कठिवन्ध में होने से यहां सूर्य के प्रकाश (धूप) की शक्ति भी अनन्त है, परन्तु उसका अभी संचालन-शक्ति के रूप में प्राय: कुछ भी उपयोग नहीं हो रहा है। निदान, प्राकृतिक या भौगोलिक शक्ति के विचार से भारत-माता को

स्वर्ण-भूमि, रतनामां, या श्रानन्त-शक्ति-श्रोत कहना वास्तव में सार्थक है। इसकी सन्तान सुली श्रोर संतुष्ट नहीं है तो इसका उत्तरदायित्व सन्तान पर ही है। जनता में ही कुछ न्यूनताएँ या दोध हैं। उनका विचार श्रागे किया जायगा।

भारतीय जनता - यदावि इस विषय में कळ मत-मेट है. प्राय: यह माना जाता है कि भारतवर्ष में श्रार्थ जाति के मनुष्यों ने पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया। आरम्भ में वे बहुत समय तक पंजाय आदि में रहे। पीछे जन संख्या बढने तथा पश्चिमोत्तर से और भी समहों के आने से वे भारतवर्ष के भीतरी भागों में आने लगे। अब उनका यहां के कोल श्रीर द्राविडों से संघर्ष हुशा, जो क्रमशः विंध्याचल को पार करके दक्षिण में त्राने को बाध्य हए। इस प्रकार भारतवर्ष में मोटे हिसाब से दो संस्कृतियों ने स्थान पाया। उत्तर भारत प्रधानतया आर्थ संस्कृति का रहा. और दक्षिण द्राविड संस्कृति का। पीछे पश्चिमोत्तर मार्ग से युनानी, शक, सिथियन, हुण, युनानी, मंगील आदि जातियों के आदमी आते रहे और यहां के निवासियों में मिलते गये। कुछ लोग पूर्वोत्तर मार्ग से भी आये। परन्तु उनका यहां की जनता पर विशेष प्रभाव न पड़ा। भारतीय श्रायों की छंस्कृति इतनी ऊँची थी. कि जो भी विदेशी श्राये, वे कमश: इनमें ही हिल-मिल गये, उनका पृथक अस्तित्व न रहा। भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भागों के निवासियों की शारीरिक रचना आदि की सक्ष्म जाँच करने पर इस बात का कुछ अनुमान हो सकता है कि यहाँ के किस-किस भाग में किन-किन जातियों का मिश्रण हुआ है। यह स्पष्ट है कि यह मिश्रण जितना उत्तर भारत में हुआ, उतना दिख्ण में नहीं हुआ। विन्ध्याचल ने भारतीय जनता को प्रायः दो भागों में विभाजित करने का कार्य किया है। यद्यपि साधनों की उन्नति के कारण अब आवा-गमन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है. अब भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के निवासियों में कुछ स्वष्ट भेद पाये जाते हैं।

मारतवर्ष में आनेवाले विदेशियों में अन्तिम वर्ग अरवें या तुर्कों का, तथा योरिपयनों का है। योरिपयनों की संख्या तो अरवल्य ही है, ये यहाँ सोलहवीं शताब्दी से आने लगे। मुसलमान यहाँ विशेषतया वारहवीं सदी में आये। उन के आने के समय यहाँ हिन्दुओं (भारतीय आयों के उत्तराधिकारियों) का रहन-सहन, विचार आदि ऐसे संरक्षणशील हो गये थे कि वे उन्हें अपने में न मिला सके। यद्याप समय-समय पर इस दिशा में दोनों ओर से कुछ अयरत हुआ, इस समय भी भारतवर्ष में दो प्रधान जातियों या धर्मों का मेद स्पष्ट है। हिन्दू अपने आपको यहाँ के ही निवासी मानते हैं, परन्तु कुछ मुसलमान अब भी अपने को उनसे पृथक्, और वाहरी देशों से बहुत सम्बन्धित, सनभते हैं।

भाषा—प्राचीन समय में चिरकाल तक यहाँ आर्य जाति की मुख्य भाषा प्राकृत या संस्कृत रही, अब भी संस्कृत देश-भर के हिन्दुओं की धार्मिक भाषा है, और पूजा-पाठ तथा धर्म, स्योतिष और वैद्यक आदि ग्रन्थों के अध्ययन के लिए आवश्यक है। समय-समय पर यहाँ के निवासियों में अन्य जाति के आदिभियों का मिलया होता रहा। देश इतना वड़ा है, और प्राचीनकाल में आवागमन

के साधन कम होने से लोगों का परस्पर में सम्पर्क कम था। इस लिए क्रमशः भिन्न-भिन्न प्रान्तों की भाषा में पथकता आ गयी। जो प्रान्त दसरे प्रान्त से जितना दर था. उसकी भाषा दसरे प्रान्त से उतनी ही भिन्न हो गयी। कहा जाता है कि भारतवर्ष में इस समय डेट सौ से श्राधिक भाषाएँ प्रचलित हैं, परन्तु यह समक अम-पूर्ण है। इसमें भाषा और बोली की अवश्यम्भावी विभिन्नता को भला दिया गया है। बोलियाँ तो. थोडी-थोडी दर पर बदला ही करती हैं। शिक्षा और आवागमन के साधनों की न्यनता की दशा में. प्रत्येक दस-बारह कोस के अन्तर पर रहनेवाले आदिमयों की बोली में कुछ भेद हुआ करता है। परन्त कई-एक बोलियाँ एक-ही भाषा के अन्तर्गत होती हैं। श्रस्त. भारतवर्ष में प्रचलित बोलियों की एंख्या चाहे जितनी हो. यहाँ की मुख्य भाषाएँ श्रुँगुलियों पर गिनी जा सकती हैं वे हैं -हिन्दी. बंगला, मराठी, गुजराती, आसामी, उडिया, कनाडी, तथा तामिल श्रोर तेलग । इन भाषाश्रों में से भी कई-एक संस्कृत से धनिष्ट सम्बन्ध रखती हैं और इसलिए, एक दूसरे से मिलती-जुलती हैं। पनः इनमें से हिन्दी एक ऐसी भाषा है जो बिहारी, राजस्थानी, पंजाबी आदि अव्यानी रूपाँतरित भाषाओं और बोलियों सहित भारतवर्ष के प्रत्येक सात आदिमियों में से तीन की मात-भाषा है, जिसे वे दिन-रात बोलते हैं। तीन चौथाई से श्रधिक भारतवासी हिन्दी समक्त सकते हैं। कुछ वर्ष पहले दिल्ला में मदरास और पूर्व में आसाम प्रान्त के आदमी हिन्दी नहीं समक्त सकते थे। परन्तु हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन आदि संस्थाओं के उद्योग से इन प्रान्तों में भी हिन्दी का प्रचार बढ़ता जाता है। भारत- वर्ष की राष्ट्र-सभा कॉग्रेस ने हिंदी-हिन्दुस्तानी को अपने व्ववहार की भाषा माना है, हाँ; भिन्न-भिन्न प्रान्तों के कुछ ब्रादमी अपने पारस्परिक पन-व्यवहार आदि के लिए ब्रांगरेजी का उपयोग करते हैं, परन्तु इसका कारण यह भी है कि उनके मन पर ब्रंगरेजी का बहुत संस्कार जमा हुआ है, जिसे वे सहसा नहीं छोड़ सकते।

विषयों में यहां बहुत विभिन्नता पायी जाती है। यहां अनेक धर्मी के अनुयायी हैं, कोई किसी मत या सम्प्रदाय को मानता है, कोई किसी को । लोगों के रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान श्रीर वेश-मुषा में भी पर्याप्त अन्तर है। गावों में श्रीर नगरों में, ब्रिटिश भारत श्रीर देशी राज्यों में आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन कुछ अलग-अलग है। इस प्रकार जब कोई विदेशी, भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भागों में, यात्रा करता है तो उसे यहां इतनी विभिन्नताएँ मिलती हैं कि वह यह कल्पना नहीं कर सकता कि भारत एक देश कहाजा सकता है। उसे यहां की जनता एक देश की अपेक्षा एक महाद्वीप की प्रतीत होती है। परन्तु इसका कारण उसका श्रज्ञान या श्रल्पज्ञता होती है; उसकी हरिट केवल बाहरी बातों की श्रोर जाती है, जिसमें बहुत विभिन्नता है ही। बहुचा अंगरेज़ अधिकारी तथा उनके अनुयायी भी भाषा, लिपि, रीति-रिवाज़, धर्म, जाति आदि के आधार पर भारतवर्ष की अनेकता की घोषणा किया करते हैं, परन्तु इसमें सत्य कम श्रीर स्वार्थ तथा राजनैतिक प्रचार ही विशेष होता है। हां, भिन्नताकी खोज करनेवालों के लिए यहाँ भिन्नताकी श्रानेक बातें मिल सकती हैं।

भारतवर्ष की एकता-भारतवर्ष में, बाहर से दिखायी देने-वाली भिन्नता में भीतर तात्विक एकता है। हाँ, इसके लिए केवल ऊपर-ही-ऊपर देखने से काम न चलेगा। गम्भीरता-पूर्वक गहराई तक देखने श्रीर विचारने पर मालूम होगा कि जैसे खरवूज़ं में ऊपर से श्रालग-श्रालग फांक दिखायी देती हैं, परन्तु भीतर सब एक ही चीज़ मिलती है, उसी प्रकार भारतवर्ष की विभिन्नता भी अधिकांश बाहरी ही है, भीतर तो एकता का विलक्षण प्रवाह है। ऋौर वाहर भी, जहाँ तक प्रकृति का सम्बन्ध है, उस ने इसे एक देश का ही स्वरूप प्रदान किया है। इस भृ-खंड के उत्तर में हिमालय की ऊँची, दुगम श्रीर विशाल दिवार खड़ी है, तथा इसके शेष तीन श्रोर हिन्द महा-सागर के रूप में अपार जल-राशी है। केवल पश्चिमोत्तर की श्रोर पर्वत-मालाओं के बीच में से एक तंग रास्ता है। प्राचीन समय में बाहर देशों से जो आदमी यहाँ आये, वे इसी मार्ग से होकर आप सके ये। भारतवर्ष के भीतर कुछ बड़ी-बड़ी नदियाँ तथा पहाड़ियाँ अवश्य हैं, पर उनसे इसका विभाजन नहीं होता। श्रस्तु, भौगोलिक हिष्ट से इस देश के एक होने में कोई संदेह नहीं है। यह एशिया महाद्वीप में एक -सर्वथा पृथक् देश हैं।

यह तो वाह्य द्रांघ्ट की बात है। अब तिनक भीतरी अवस्था पर विचार कींजिए। अतीत काल से यहाँ के निवासी इस मू-खंड को एक देश मानते आये हैं। पूजा-पाठ और संकल्प में हिन्दू समस्त देश को अद्धा-पूर्वक समरण करता है। स्नान के समय गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्वदा, सिंधु और कावेरी इन सात नदियों के नाम भक्ति-भाव से लिये जाते हैं, जो देश के किसी विशेष भाग की न होकर समस्त देश में फैली हुई हैं। इसी प्रकार द्वादश ज्योतिर्त्तिग, श्रीर चारों धाम आदि प्राचीन हिन्दुओं की देश-सम्बन्धी विशाल कल्पना के परिचायक हैं। बौद्धों के मठ, आश्रम, विहार, और स्तूप भी किसी एक स्थान में न होकर भारतवर्ष-भर में फैले हुए हैं, और इस देश की एकता का स्मरण करा रहे हैं। राम और कृष्ण आदि केवल उत्तर भारत में ही पूज्य नहीं हैं, उनकी कथा सर्वत्र प्रचलित है। वेद. पुराय, श्री भगवद्गीता, रामायण और महाभारत सव की सम्मिलित सम्पत्ति है। जन्म-मरण या विवाद-शादी की रीति-रस्म, होली. दिवाली, आवणी और विजय-दशमी के त्यौहार सर्वत्र मनाये जाते हैं। भावों, श्रौर व्यवहारों की इस श्रद्भुत् एकता से भारतवर्ष बहुत प्राचीन काल में अत्युन्नत हो गया था। यही कारण था कि यूनानी, हण सीथियन आदि जो जातियाँ याँ आयीं, वे अन्ततः यहाँ की ही हो गर्यों ।

इस समय यहाँ दो ही जातियाँ प्रधान हैं — आयें और द्राविड़ ।

मुसलमान अधिकांश में, भारतीय आयों के ही वंशज हैं। बाहर से तोः
बहुत थोड़े-से ही व्यक्ति आये थे, उनका भी प्रायः यहाँ के वंशजों से
रक्त सम्बन्ध हो गया। द्राविड़ों ने आयों की वर्णाश्रम आदि की प्रथा
स्वयं आयों से भी अधिक अपनालां है; और, वे अब मानों आर्य
ही बन गये हैं। कुछ व्यक्ति हिन्दुओं और मुसलमानों की संस्कृति की
पृथक्ता पर बहुत ज़ोर दिया करते हैं। परन्दु इसमें आतिश्रायिक है।

आरम्भ में मुसलमानों का घनिष्ठ सम्बन्ध अरबी संस्कृति से था, और श्रीर हिन्दुओं का श्रार्थ संस्कृति से। परन्तु मुसलमानों के यहाँ आकर बस जाने से, ब्रौर सैकड़ों वर्ष हिन्दुओं के साथ मिल-जुल कर रहने से, इन दोनों जातियों की संस्कृतियों की एक दूसरे पर गहरी छाप पड़ती गयी, श्रीर दोनों संस्कृतियों के मेल से एक नयी संस्कृति बनने लगी। कवीर जैसे साधु संतों ने, और अकवर जैसे शासकों ने, इसमें अद्भुत् योग दिया | किन्तु अंगरेजों के यहाँ आने के समय तक संयुक्त संस्कृति की जड़ नहीं जमी थी, अतः वह अंगरेज़ों की (पाश्चास्य) संस्कृति के संघर्ष को सहन न कर सकी, श्रीर हिन्दू और सुसलमान दोनों अपने पृथक्-पृथक् आदशों को लोजने लग गये। फिर, कितने ही अंगरेज अधिकारियों की कूट नीति से यहाँ विभिन्नता बढ़ती गयी। इस समय कभी-कभी उक्त दोनों जातियों के पारस्परिक व्यवहार में बहुत कटुता दिखायी देती है, तथापि गावों की स्थित का विचार करने से, निराशा का कोई कारण नहीं है। वहाँ हिन्दुओं के त्योहारों में मुसलमान, श्रीर मुसलमानों के त्यौद्दारों में हिन्दू खुशी मनाते हैं। रक्षा-बन्धन के दिन मुसलमान लड़िकयाँ हिन्दुओं के पोंहची बाँधती हैं। दिवाली के दिन श्रनेक मुसलमान भी %पने-अपने घरों पर रोशनी करते हैं। बालक बड़ी उम्रवालों को, चाहे वे किसी भी जाति के हों, चाचा, ताऊ, बाबा आदि कहते हैं। इस प्रकार ग्राम-जीवन इसारी एकता का सजीव प्रमाण है। जो अन्तर दिखायी देता है, वह प्रायः नगर-निवासियों में है, जिनकी संस्था कुल भारतीय जनता की दस फी-सदी से ऋषिक नहीं है।

धर्म की बात लीजिए। भारतवर्ष की धार्मिक सहनशीलता तो सदैव प्रशंसनीय रही है। मुखलमानों के समय में भी, इने-गिने बादशाही या उनके कुछ कहर सहधर्मियों के दुराग्रह के अतिरिक्त, जनता में कोई विशेष धार्मिक क्षत्रण ही हुआ। सर्वधाधारण हिन्दू मुसलमान यहाँ उस समय तक बराबर प्रेम-पूर्वक रहे जब तक कि योरिपयनों ने यहाँ आकर शासन-सत्ता प्राप्त न की, और अपने स्वार्थ-वश उनमें फूट न डाली। अस्त, इस समय भी दोनों धर्मवालों में हर प्रकार फूट न डाली। अस्त, इस समय भी दोनों धर्मवालों में हर प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। दोनों में मूर्ति-पूजक है और मूर्ति-विरोधी भो, भाग्यवादी हैं, और कर्मवादी भी। बंगाल और विहार के कितने- ही सुसलमान, ब्राह्मणों के द्वारा हिन्दू मंदिरों में पूजा करवाते हैं। इसी तरह अनेक हिन्दू मुसलमानों के सकदरों और ताजियों पर शीरनी चढ़ाते हैं, तथा स्वयं ताजिये रखते और मनौतियां करते हैं।

हिन्दुओं मुसलमानों की रीति-रिवाज में भी समानता के उदाहरणों का अभाव नहीं है। 'उत्तर भारत में हर हिन्दू शादी के समय 'नौशाह' बनता है। हिन्दू की शादी बिना सेहरे और जामे के नहीं होती, और करोड़ों मुसलमानों की शादी बिना कंगने के। सेहरा और जामा मुसलमानों हैं, और कंगना हिन्दू।' पोशाक की बात यह है कि साधा-रियात मुसलमान जिस-जिस प्रान्त में रहते हैं, प्राथः वहाँ की ही पोशाक पहनते हैं। पोशाक से जाति-मेद की अपेक्षा प्रान्तीयता का पारच्य अधिक मिलता है। और, कुछ वस्त्रों में प्रान्त की हिण्ट से भी मेद नहीं मालूम होता। अनेक हिन्दू और मुसलमान अब ईसाइयों की भांति

टोप लगाने लगे हैं, गांधी-टोपी को तो सर्वसाधारण जनता ने श्रपना रखा है।

श्रार्थिक श्रीर राजनैतिक दृष्टि से भी भारतवर्ष में यथेष्ट एकता पायी जाती है। कृषि, उद्योग श्रीर व्यापार श्रादि की समस्याएँ सब श्रादिमयों के लिए समान हैं। रेल, तार, डाक श्रादि से स्वको वरावर लाम है। श्रीर दृष्टी, द्वानि है तो वह भी स्व को वरावर है। जनता में सम्पर्क, पत्र-व्यवहार श्रीर श्रामदरफ़्त बढ़ रही है। श्रिक्षा श्रीर साहित्य भी देश को एक करने में योग दे रहे हैं। श्रूँगरेजों के शासन में राजनीति के प्रयोग प्राय: सर्वत्र समान हो रहे हैं। स्वराच्य-प्राप्ति के स्थेय में सब एकमत हैं, चाहे मार्ग भले ही भिन्न-भिन्न हों। राष्ट्रीय श्रान्दोलन की दृद्धि हो रही है, श्रीषकाधिक राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हो रही है; श्रीनेक सामाजिक श्रीर धार्मिक श्रान्दोलनों में भी राष्ट्रीय हिट-कोस्य की श्रवहेलना नहीं की जाती।

अस्तु, जाति, संस्कृति, धर्म, अर्थ, राजनीति आदि विविध दृष्टियों से किये दुए उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष में बहुत-कुछ एकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि थोड़ी-बहुत विभिन्नता भी अवश्य है, परन्तु ऐसी विभिन्नता तो सभी देशों में होती है; उसके कारण किसी देश की एकता अस्वीकार नहीं की जा सकती। फिर, भारतवर्ष तो एक विशास मृन्संड है, अतः इसकी छोटी-मोटी विभिन्नताएँ नगय्य हैं। उनके कारण किसी को इस देश की एकता में संदेह करना अनुचित है।

## सत्ताईसवाँ परिच्छेद धर्म और धार्मिक सधार

محد ٥٧٥ يعم

कृष्ट हुरतवर्ष धर्म-प्रधान देश है । यहाँ विशेषतया हिन्दू जनता की, एक मुख्य विशेषता उसकी धर्म-प्रधानता है । सामाजिक, आर्थिक या अन्य किसी प्रकार का कार्य हो, उसे धार्मिक हिन्ट से देखा जाता है, और यदि ऐसा ही प्रतीत हो कि धर्म उसकी स्वीकृति नहीं देता, तो या तो यथा-सम्भव उसे करने का विचार ही छोड़ दिया जाता है. अथवा उसे धार्मिक स्वरूप देने का प्रयत्न किया जाता है । बालक का जन्म, शिचा-प्रवेश, स्वीहार, विवाह-शादी, स्नान, भोजन, शयन, मित्रों या विरादरी को जिमाना, यात्रारम्म, उत्सव, भवन-निर्माण, दुकान आदि खोलने या कोई संस्था स्थापित करने आदि प्रस्थेक कार्य का अगिगेश धार्मिक भावना से किया जाता है; यहाँ तक कि किसी के मरने पर जो कृत्य किया जाता है, वह भी धार्मिक विचारों से युक्त होता है । हिन्दुओं के जीवन का मूल आधार धर्म है । कुछ अंश तक मुसलमानों के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है । सवेर उठने के समय से सोते वक्त

तक, वे प्रतिदिन पाँच बार नमाज पढ़ते हैं; खाने-पीने की वस्तुओं में भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि घमं की पुस्तक (कुरान आदि) में उसकी अनुमति है, या नहीं। रुपया व्याज पर देने के आर्थिक कार्य से भी वे इसलिए परहेज़ करते हैं कि घमं की दृष्टि से वह निषद्ध है। अस्तु, भारतीय जीवन सम्बन्धी अन्य बातों का विचार करने से पूर्व यहां के घमं तथा धार्मिक सुधारों का परिचय देना आवश्यक है।

भारतवर्ष के. आरम्भ से ही, धर्म-प्रधान होने में यहाँ की प्राकृतिक स्थिति बहुत सहायक रही है। पहले बताया जा चुका है कि यहाँ के जल-वायु के कारण मनुष्य की भोजन, वस्त्रादि की शारीरिक आवश्यकताएँ कम रहती हैं, फिर भूमि बहुत उपजाऊ होने से उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी सहज ही, श्रलप परिश्रम से, थोड़े ही समय में हो सकती है। पनः उत्तर में पर्वत तथा शेष तीन और समद्र से घरा होने के कारणा यह देश विदेशियों के श्राक्रमण से भी सुरक्षित रहा । श्राकाश-मार्ग से आक्रमण होने की बात तो आधुनिक सम्यता की है। अस्तु, निश्चिन्त श्रीर यथेष्ट अवकाश-पाप्त होने से, अति प्राचीन काल में ही आयों ने साहित्य. कला. विज्ञान श्रादि की श्रोर विशेष ध्यान दिया। सांसारिक विषयों में लीन रहने की उन्हें आवश्यकता न थी। उन्होंने अपने समय का उपयोग पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक बातों का चिन्तन और मनन करने में किया। फिर. बड़ी-बड़ी नदियों के किनारे जंगलों में रहने से उन्हें प्राकृतिक हश्य देखने का यथेष्ट अवसर मिलता था। अब सूर्योदय होता है, मध्याह होता है, सूर्यास्त होता है, तारे श्रोर चन्द्रमा दिखायी पड़ते हैं, कभी श्राकाश मेघाच्छुन्न होता है, कभी विजली चमकती है, हत्यादि हरयों को देख कर मन में यह विचार आना स्वासाविक ही है कि स्रविट की ये अद्भुत् चीजें किसने बनायों, सृष्टि का रचिवता कीन है, मनुष्य और इतर प्राशियों का जन्म-दाता कीन है, मनुष्य क्यों मरता है, मर कर कहाँ जाता है और मरने के बाद क्या होता है। इस प्रकार के विचारों से, प्राचीन आयों ने पारलीकिक विषयों में खूब प्रगति की, और इन विषयों का ऐसा गम्भीर और महत्व-पूर्ण साहित्य प्रस्तुत किया कि इस समय भी संसार में उसका विशेष स्थान है, अच्छे-अच्छे दिगाज विद्यान उसे आएचर्य और सम्मान की हिन्ट से देखते तथा उसके प्रति अपनी अद्धाङ्गित अपित करते हैं।

धार्मिक साहित्य— आर्थ जाति के प्राचीन ग्रन्थ वेद हैं। हिन्दू इन्हें अनिदि मानते हैं, अन्य धर्मावलन्यी— इससे सहमत न होते हुए भी— यह तो स्वीकार करते ही हैं कि ये सृष्टि के अि प्राचीन ग्रन्थ हैं। वेद चार हैं— ऋग्वेद, सामवेद, यञ्जवेद, अधवेवेद। इनमें ऋग्वेद सब से प्राचीन समक्षा जाता है। वेदों की भाषा संस्कृत है, जो इनकी रचना के समय यहाँ बोल-चाल की भाषा थी। वैदिक संस्कृत आधुनिक संस्कृत से भिन्न, उसका पूर्वरूप है। वेद को 'श्रुति' भी कहते हैं, जिसका अर्थ है, सुना हुआ। प्राचीन काल में अधिकतर ज्ञान सुनकर ही प्राप्त किया जाता था, पढ़कर नहीं। पुस्तकों की परिपारी बहुत पीछे, चली। वेद के तीन भाग हैं— संहिता या वेद-मत्रों का समृह, ब्राह्मण-ग्रन्थ अर्थात् वेद-मंत्रों की व्याख्या, और उपनिषद् (रहस्य) अर्थात् गृढ़ ब्रह्म-विद्या और तत्वज्ञान की शिक्षा।

वैदिक साहित्य श्रोर विशेषतया उपनिषदों का, संसार की श्रनेक भाषाओं में, श्रनुवाद हो सुका है, श्रीर इनका बहुत सम्मान है।\*

भारतवर्ष का प्राचीन घार्मिक तथा दार्शनिक साहित्य व्यनन्त और अधाह है। हाँ, उपगु क साहित्य व्यविकतर उच कोटि के विद्वानों के काम का है। सर्वेदाधारण की उसमें गित नहीं। सबसे लोक-प्रिय धर्म-ग्रंथ श्रीमन्द्रगवद्गीता है। इसमें उपनिषदों का सार है। यह वास्तव में सागर को गागर में भरने के समान है; यों यह महाभारत नामक विश्वालकाय प्रन्य का एक वंशा-मात्र है। महाभारत के युद्ध में व्यक्तंन को व्यवस्थ पत्र विह्य करते नहीं बनता था, वह इस दुविधा में था कि लड़ूं या न सड़ूं। व्यन्ततः वह ब्रस्त डाल बैठा था। इस व्यवसर पर श्रीकृष्ण ने उसे समकाया था कि व्यात्मा व्यमर, व्यवस्थ पर श्रीकृष्ण ने उसे समकाया था कि व्यात्मा व्यमर, व्यवस्थ स्थ होत्य के निष्काम भाव से व्यपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। धर्म के लिए युद्ध करने में कोई व्यापित नहीं। श्रीकृष्ण का यह उपदेश बहुत सुन्दर और मार्मिक है। संसार-भर में श्रीमद्भगवद्गीता का बड़ा मान है। इज़ारों, लाखों हिन्दू प्रति दिन इसका पाठ करते हैं, और इससे शान्ति प्राप्त करते हैं।

पुराय हिन्दुओं के प्राचीन इतिहास सम्बन्धी ग्रन्थ है। इनकी कुल संख्या १८ है। इनको भाषा आलंकारिक है। इनमें राजवंशों तथा देवी-देवताओं आदि का वर्यन है। पुरायों में श्रीमद्भागवत

<sup>\*</sup>जमंनी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक शोपनदार ने लिखा है कि उपनिषदों से सुमे अपने जीवन में बहुत शान्ति मिली, और अन्त समय में भी शान्ति मिलेगी । प्रोफेसर मेक्समृलर ने भी उनकी सुक्त कंठ से प्रशंसा की है ।

पुराय का बहुत प्रचार है। अनेक हिन्दू ख़ास ख़ास अवसरों पर इसका नियम-पूर्वक पाठ करते हैं। पुरायों में इतिहास के अतिरिक्त धर्म, दर्शन, सृष्टि के विकास आदि का भी वर्णन है। एक प्रकार से, ये अपने टंग के विश्व-कोष हैं।

वैदिक धर्म — वेदों में बताया हुआ धर्म बहुत वरल है, उसमें आडम्बर का नाम नहीं। वह लोगों के वामने सादा जीवन और उच्च विचार का आदर्श उपस्थित करता है। मनुष्यों को प्रेम-पूर्वक रहना चाहिए। उनमें परस्वर बहुयोग और बहानुभृति का भाव हो। वे मनवा, वाचा और कर्मणा से शुद्ध जीवन व्यतीत करें। वक्को ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिए और अधिक-से-अधिक लोकहित करने का विचार रखना चाहिए। वैदिक काल में आर्थ पहले सूर्य, अग्न आदि प्राकृतिक शक्तियों का ध्यान करते थे, पीछे वे इन्हें देवता मानने लगे। इसके अतिरिक्त वे इन्द्र, वरुण और वायु आदि देवताओं की भी उपास्ता करने लगे, परन्तु वे इन वक्को ईश्वर के ही भिन्न-भिन्न नाम और रूप मानते थे।

वैदिक काल में आर्थ जाति कई समूहों में विभक्त थी। प्रत्येक समूह का एक राजा होता था, जो 'सभा' या 'सिमिति' की सलाह से काम करता था। नियम-निर्माण का कार्य विद्वान ( ऋषी-पृति ) करते थे। राजा नियमों के विषद आचरण नहीं कर सकता था। यदि वह या कोई अन्य अधिकारों नियम भंग करता तो उसे, उसके पद की गुरुता के अनुसार, दंड दिया जाता था। राजा के लिए दिनचर्या निर्मारित थी। उसे लोक-हित का यथेष्ट ध्यान रखना होता था। वह

जनता की सुख-शान्ति श्रौर समृद्धि के लिए उत्तरदायी होता था।

वेदों में व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य, यहस्य, वानप्रस्थ श्रीर संन्यास इन चार आश्रमों की, तथा समाज के लिए ब्रह्मिय, क्षत्री, वेश्य श्रीर स्रह्म इन चार वर्षों की व्यवस्था की गयी है। समस्त वैदिक साहित्य इसे स्वीकार करता है। पुरायों में भी उसे मान्य किया गया है। इस प्रकार हिन्दू-समाज-व्यवस्था की विशेषता वर्षांश्रम धर्म है, उसकी चर्चा श्रगते परिच्छेद में की जायगी। यहाँ इस बात का विचार किया जाता है कि भारतवर्ष में वैदिक धर्म के पश्चात् क्रमश: किस-किस धर्म का उदय कैसी कैसी परिस्थित में हुआ।

बौद्ध धर्म और जैन धर्म—संसार परिवर्तनशील है। कोई वस्तु स्थायी नहीं। वैदिक धर्म ने भारतीय जनता के हृदय पर इज़ारों, लाखों वर्ष शासन किया, और इस समय भी हिन्दू धर्म का प्रायः प्रत्येक स्वरूप उसे मान्य करता है, अपने आपको उसका ही एक मेद मानता है। तथापि ईसा के पूर्व सातवीं और छठी शताब्दी में, उस धर्म का सर्वंसाधारण में प्रचलित रूप बहुत चिन्तनीय अवस्था को प्राप्त हो गया था। जाति-पौति का मेद-माव बढ़ गया था, यज्ञों में पशु-विल की बहुत वृद्धि हो गई थी, शास्त्रों और धर्म की आड़ में अध्यावार हो रहा था। इस पर कुछ ऐसे उपदेशक चेत्र में आये, जिनके ईश्वर और धर्म-सम्बन्धी विचारों में वैदिक धर्म से कुछ मिन्नता होने लगी। इनमें मुख्य हैं, गौतमबुद्ध और महावीर तीर्थंकर।

गीतमञ्जद्भ का मूल नाम शाक्य गुनि गीतम था। ये नैपाल की त्राई में स्थित कपिलवस्तु राज्य के राजा शुद्धोदन के इकलौते

पुत्र थे। इनका जन्म ईसा-पूर्व सन् ५५७ में हन्ना। ये बड़े लाइ-दुलार में पत्ने थे, श्रीर राजसी वातावरका में रहे थे। परन्तु ये थे बहुत विचारशील; सदैव दूसरों के दुखों श्रीर कच्टों की बात सोचा करते थे। आख़िर, तीस वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी प्यारी स्त्री, नवजात पुत्र श्रीर सब राजमहल का ठाउ छोड़कर जंगल का रास्ता लिया। श्रीर, कई वर्ष श्रनेक प्रकार के कष्ट सहकर, तप करके इन्होंने अन्ततः वास्तविक सुख का मार्ग खोज निकाला । इनकी शिक्षा बहुत सरल श्रीर सुबोध है । सब मनुष्य समान हैं, जाति-पौति के विचार से कोई ऊँच-नीच नहीं। प्रत्येक व्यक्ति निर्वाण या मोच प्राप्त करने का श्राधिकारी है। हमारे जीवन में सचाई. पवित्रता और दया-भाव रहना चाहिए। भोले-भाले जीव भी हमारी दया श्रीर प्रेम के श्रिधिकारी हैं। यजों में, धर्म के नाम पर भी, बलिदान करना अधर्म ही है। सत्य और अहिंसा धर्म के मुख्य आधार हैं। इनकी बातें जनता ने बड़े चाव से सुनी । इनका उपदेश लोगों के हृदय में घर करता गया । थोड़े ही समय में बौद्ध धर्म दूर-दूर तक फैल गया। सम्राट अशोक आदि के समय में यह यहाँ राज-धर्म रहा । पीछे यहाँ इसका हास हो गया, पर श्रव भी लंका, ब्रह्मा, श्याम, नैपाल, चीन, जापान आदि में इसी धर्म का विशेष प्रचार है। गौतम बद्ध के शरीर-त्याग का समय सन् ४८० ई० पू० माना जाता है।

बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक और जातक मुख्य हैं। त्रिपिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों तथा मगवान् बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। यह तीन भागों में विभक्त है; एक भाग में दर्शन, दूसरे में अनुशासन, च्चौर तीसरे में उपदेश हैं। जातक में भगवान् बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएँ हैं।

महाबीर तीर्थेकर गौतम बुद्ध के समकालीन ही थे, वैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले का बताया जाता है। कहा जाता है कि महाबीर से पहले २३ तीर्थंकर खौर हो चुके हैं, उनमें सबसे प्रथम श्रीऋषमदेव जी थे। श्रस्तु, महावीर स्वामी का नाम पहले वर्धमान था। इनका जन्म ई० पू० सन् ५४७ में हुआ। ये चित्रयों की राजधानी वैसाली ( पटना के उत्तर में ) के राजकुमार थे। श्रतः इनका प्रारम्भिक जीवन भोग-विलास और ऐश्वर्यमय था। पीछे इन्हें वैराग्य हो गया स्त्रीर ये मोक्ष की खोज में निकल गये। अन्ततः ज्ञान प्राप्त करके इन्होंने पहले के तीर्थं करों के उपदेशों का प्रचार करने में अपनी शक्ति लगायी। जैन-धर्म की शिक्षा बौद्ध धर्म से मिलती जुलती है। 'श्रहिंसा परमो धर्मः' इनका भी खिद्धान्त है। जैनी ऋहिंसा पर बहुत जोर देते हैं। वे यथा-संभव सूक्ष्म जीवों की भी हत्या करने से बचते हैं। इसलिए भोजन, स्नान श्रीर श्वास लेने तक में इस बात का विचार करके कुछ कड़े नियमों का पालन करते हैं। जैन-धर्म के अन्तर्गत दो सम्प्र-दाय हैं:—(१) दिगंबर जो नग्न मूर्ति की उपासना करते हैं, और जिनके साधु भी नग्न वेश में रहते हैं, (२) श्वेताम्बर जो ऋपनी मूर्तियों को कपड़े पहनाते हैं, श्रीर जिनके साधु भी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। जैन धर्म का विशेष प्रचार उत्तर भारत और राजपूताना में, विशेषतया बैश्यों में हुआ। इसके उपदेशक धर्म-प्रचार के लिए देश से बाहर नहीं गये । इन्होंने दर्शन और न्याय में बहुत उन्नति को । जैनः दर्शन हिन्दू दर्शन अथवा उपनिषदों से मिलता है। अहिंसा हिन्दू धर्म का आवश्यक अंग है। जैन हिन्दू संस्कृति का मान करते हैं। ये ईश्वर को मानते हैं। हाँ, उसे सर्वज्ञ और वीतराग बताते हैं, सृष्टि का जन्मदाता, पालक-पोषक और संहारक नहीं। अस्तु, कई मुख्य-मुख्य बातों के विचार से जैन-धर्म हिन्दू धर्म का ही एक रूप है, कोई पृथक् मत नहीं।

ऊपर कहा गया है जैन धर्म की शिक्षा बौद्ध धर्म से मिलती है। दोनों धर्म आहिंसा के प्रचारक हूँ, वेदों और ब्राह्मखों का आदर नहीं करते, और यजों की निन्दा करते हैं। तथापि दोनों धर्मों में कुछ मेद भी है, बौद्ध केवल भगवान बुद्ध को मानते हैं, जैनी अपने तीर्थंकरों को। दोनों के शास्त्र तथा धार्मिक कियाएँ भी भिन-भिन्न हैं। जैनी ब्रत उपवास आदि बहुत करते हैं, बौद्ध इस प्रकार शरीर को कष्ट देने को धर्म का लक्षया नहीं मानते। बौद्धों का मूर्तियों या साधुओं का नम्र रहना भी अवस्विकर है।

पौरािष्णक धर्म — पहले कहा जा जुका है कि जैन धर्म का प्रचार परिमित ही रहा। इसके विरुद्ध, बौद्ध धर्म का प्रचार भारतवर्ष में तो हुआ ही, इस देश के बाहर भी हुआ। इस धर्म का ब्राह्मणों से मौलिक विरोध था। ब्राह्मण इसके विरुद्ध प्रचार करने का भरसक प्रयत्न करते थे। इधर गौतम बुद्ध के शारीरांत होने के थोड़े ही समय बाद उनके अनुयािथयों में मत-भेद हो गया, पीछे बौद्ध संस्थाओं में अनेक विकार उत्पन्न हो गये। मठों के अधिकारियों और मिन्नुओं का जीवन दृष्ति और आचार-हीन हो गया। फलतः लोगों की इस धर्म

से अद्धा इटने लगी। सर्वधाधारण इंश्वर के कर्ता धर्ता, विधाता होने में विश्वास करते और देवी-देवताओं की पूजा करते थे, उन्हें इन वातों को न माननेवाला बौद्ध धर्म आकर्षक प्रतीत न हुआ। युद्ध-प्रेमी राजपूत इस श्राहंसा-धर्म को मान्य हो नहीं कर सकते थे। किर, श्राह्मणों ने जनता की रुचि के श्रानुसार अपने धर्म में आवश्यक परि-वर्तन कर दिया। वस, सातवीं शताब्दी में पैराणिक धर्म का प्रारम्भ हुआ, यद्यपि मूल बातों में यह धर्म वैदिक धर्म के श्रानुसार ही था, पर इसमें कई बातें पुराणों के आधार पर मिलायी गयी थीं, उदाहरण्यत श्रावतार-पूजा आदि। अब पौराणिक देवी-देवताओं की पूजा बढ़ी, श्रानेक विशाल मन्दिरों का निर्माण हुआ, और बहुतन ऐसे धार्मिक उत्सव किये जाने लगे, जिससे जनता आकृष्ट हो। इसके श्रातिरक्त आठवीं शताब्दी में कुमारिल मट्ट ने, और नवीं शताब्दी में स्वामी शंकराचार्य जी ने शास्तार्थ द्वारा बौद्ध धर्म का ज़ोर शोर स्वंडन किया। श्रान्ततः चहुँ और हिन्दू धर्म की पताका फहराने लगी।

पीछे जाकर पौराणिक धर्म जनता को यथेष्ट रुचिकर न रहा। बार-ह्वीं शताब्दों में श्रीरामानुजाचार्य ने मिक्त का प्रचार और वैष्णव धर्म का प्रतिपादन किया। तेरहवीं सदी में इनके शिष्य स्वामी रामानन्द ने राम की उपाछना का प्रचार करते हुए वैष्णव धर्म को फैलाने में बहुत सहायता दी। ये धर्म में जाति-पीति का मेद-भाव नहीं मानते ये, इनके कई शिष्य निम्न जातियों के थे। रामानन्द की के श्राप्त-यायियों का प्रमुख धर्म-ग्रंथ 'भक्तमाल' है। रामानन्द के प्रसिद्ध शिष्य कवीर पन्द्रहवीं शताब्दी में हुए। इन्होंने सरल सुवोध भाषा में धार्मिक मेद-मानों को दूर करने का विलक्षण प्रयत्न किया। इनके शिष्यों में हिन्दू-मुसलमान दोनों थे, ये अलाह और ईश्वर का, मन्दिर और मसजिद का मेद नहीं मानते थे, ये मूर्ति-पूजा के विरोधी थे। इनका सिद्धान्त था, 'हर को भजे सो हर का होय, जाति-पाँति ना पूछे कोय'।

इनके बाद बल्लभाचार्य जी ने बल्लभ सत का प्रचार किया। इस्ट सत के अनुसार श्रीकृष्ण विष्णु के अवतार हैं। बहुत-से आदिसियों ने बल्लभाचार्य जी को अपना गुरु बनाया। यम्बई, गुजरात और राज-पूताना में बहुत से धनवान इस मत के अनुयायी हैं।

इसी समय बङ्गाल में चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण-भक्ति का उपदेश हुन्ना। इन्होंने अपने प्रेम-भाव से विरोधियों तक को प्रभावित किया और कीर्तन आदि से बंगाल में वैष्णुव धर्म का खूव प्रचार किया। इनके अनुयायियों ने बृन्दाबन में राधा-कृष्ण के कई बड़े-बड़े विशाल मन्दिर बनवाये।

सोलहवीं शताब्दी में तुलसीदास ने राम-भक्ति का श्रीर इस प्रकार विध्याव धर्म का प्रचार किया। वास्तव में इन्होंने हिन्दुओं के विभिन्न धर्मों के समन्वय का प्रयत्न किया। इनकी श्रानेक रचनाएँ हैं। रामायया का तो घर-घर प्रचार है। पुरुष-स्त्री, वाल-वृद्ध, सब के लिए यह प्रय अत्यन्त श्राकर्षक एवं शिक्षा-प्रद है।

अस्तु, इस समय में, भारतवर्ष में नये-नये धार्मिक विचारों का प्रचार हुआ। भक्ति-भाव की वृद्धि हुईं। शिव, राम और कृष्ण के अनेक मन्दिरों का निर्माण हुआ। अनेक भक्तों ने समय-समय पर जनता के शामने धर्म का उदार दृष्टि कोण उपस्थित किया। सिद्धान्त से प्रत्येक वैष्ण्य यह मानता है कि वैष्ण्य धर्म की दीक्षा लेनेवाले सब व्यक्ति समान हैं, उनमें जाति या वर्ण का कोई मेद नहीं रहता। इसी प्रकार धैव और शाक भी अपने-अपने चेत्र में विभिन्नता को दूर कर एकता का विचार रखते हैं। परन्तु प्रत्येक की यह उदारता अपने चेत्र तक ही शीमत है, अन्य मतवालों से बहुधा वाद-विवाद रहता है। बहुधा दिलत जातियों के आदिमयों से, वैष्ण्य धर्म की दीचा ले जेने पर भी, कुछ वातों में पृथक्ता का विचार किया जाता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है; कुछ तो हो भी रहा है, इसका विचार आगे किया जायगा।

इसलाम थर्म — जरर जिन वार्मिक लहरों का विचार किया गया, वे भारतवर्ष में ही उत्पन्न होकर यहाँ के मिन-भिन्न भागों में फैलीं। इसलाम धर्म का प्राहुर्माव इस देश से बाहर, अरव में हुआ था। इसके मूल संस्थापक इलरत मोहम्मद का जन्म वहाँ मक्का में सन् ५,७० ई० में हुआ। उस समय अरव में बढ़ा अंधकार छाया हुआ। या, आदमी परस्वर में लड़ते फराड़ते थे, प्रेम और संगठन का अमाव था। भोग-विलास, मूर्ति-पूला और स्वार्थ-पूर्ति का दौर-दौरा था। मोह-म्मद साइव आरम्म से ही विचारशील थे, उन्होंने वहाँ की हालत सुधा-रने का निश्चय किया। पश्चीस वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ। चालीस वर्ष की आयु में इन्होंने लोगों को 'ला इलाइ, एलिल्लाइ' (ईश्वर एक मात्र और अदितीय है) यह उपदेश देना आरम्म किया। इनका बहुत विरोध हुआ, इन्हें अनेक कष्ट दिये गये। पर

षे अपने निर्धारित पथ पर डटे रहे। अन्ततः सन् ६२२ ई० में इन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इस समय से ही इनका संवत् आरम्म होता है, जिसे हिजरी संवत् कहा जाता है। मदीना में इनके बहुत से अनुयायी हो गये, उनकी सहायता से इन्होंने अरय में अपने धर्म 'इसलाम' का खूब पचार किया। इनके उपदेशों का संग्रह 'कुरान' कहलाता है, जो असलमानों का पवित्र धर्म-प्रन्थ है।

इसलाम धर्म के कुछ सिद्धान्त इस प्रकार है :-ईश्वर एक है. श्रीर मोहम्मद उसका पैगुम्बर (दत ) है। प्रतिदिन पाँच वक्त 'नमाज' (प्रार्थना ) पढनी चाहिए। रमज़ान के महीने में उपवास करना चाहिए। गुरीबों को खैरात दी जानी चाहिए। सब मसलमान समान हैं, जाति-पाति का कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए। गरीब-श्रामीर सब एक स्थान पर सम्मिलित भोजन कर सकते हैं। पडोसियों से प्रेम और सब पर दया करनी चाहिए । इसलाम धर्म अत्यन्त प्रजा-तंत्रात्मक है. यह ऊँच-नीच सबकी एक विरादरी मानता है। सर्व-साधारण ने इस धर्म का खुब स्वागत किया। मोहम्मद साहब का शरीरान्त सन ६३२ ई० में हन्ना। इसके पश्चात भी इनके धर्म का प्रचार होता रहा। क्रमशः यह धर्म एशिया योरप श्रीर श्रफीकाः के दर-दर के भागों तक फैल गया। इसलाम धर्मानुयायियों का नेता खलीका बहलाता है। कालान्तर में इस धर्म की दो शाखाएँ मुख्य हो गर्यी-शिया और सुन्नी ( कुछ श्रीर भी भेद हुए; यथा-बोहरा. सुफी आदि )। शिया प्रथम तीन इमाम (धर्म-शिक्षक) अनुवकर, उमर श्रीर उसमान को नहीं मानते । वे केवल इसन श्रीर हसैन को ही इमाम

मानते हैं, इनके शहीद होने की यादगार में ताज़िए निकालते हैं, श्रीर मोहर्रम का त्यौहार मनाते हैं। सुन्नी संख्या में श्रधिक हैं। ये श्रधिक परम्परावादी तथा कहर हैं।

भारतवर्ष में अरबों का सबसे पहला आक्रमण सिन्ध पर सन् ७१२ में हुआ, जबिक यहाँ का राजा दाहिर था, जो बहुत कमलोर था। यसिलम सेनापित मोहम्मद बिन क्रासिम ने सिंघ को जीत लिया और यहाँ अपना राज्य स्थापित किया। परन्तु उसने कोई अस्याचार न होने दिया।

मुसलमानों की इस विजय का बहुत समय तक भारतवर्ष पर विशेष प्रभाव न पड़ा। दसवीं सदी में अक्षमानिस्तान के शासक प्रशुक्तगीन ने अपने राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से पंजाब पर धावा किया। उसके बाद महंमूद गज़नवी और पीछे मोहम्मद ग़ोरी के आक्रमण हुए। इनका मुख्य उद्देश्य भारतवर्ष की असंख्य धन-राशि को लूटना था। तेरहवीं शताब्दी के आरम्म में जाकर, यहाँ मुस्लिम राज्य की वास्तविक स्थापना देहली और उसके आस-पास हुई। फिर तो मुगल राज्य के अन्त तक यहाँ मुसलमानों का राज्यधिकार कमशः बढ़ता गया; साथ ही यहाँ इसलाम धर्मानुयायियों की संख्या भी बढ़ती गयी। कुछ आदमी भय था प्रलोभन से मुसलमान बने तो कितने ही हिन्दू अपनी ही समाज के अस्थाचारों से मुसलमानों में आ मिले । इस समय ये लगमग आठ करोड़ हैं। पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त, विलोचिस्तान, पंजाब, सिंध और वंगाल में उनकी संख्या हिन्दुओं से अधिक है।

मुसलमानों श्रीर हिन्दुश्रों का सैकड़ों वर्ष साथ रहा है। एक के सुख में, दूसरे को सुख, श्रीर एक के दुख में दूसरे को दुख हुआ है। प्रत्येक ने कुछ वातें दूसरे से प्रह्मा की हैं, तो कुछ उसे दी भी हैं। धर्म, समाज, कला-कौशल, साहित्य-प्रत्येक चेत्र में दोनों जातियों का प्रभाव वित्तक्षण रूप से पड़ा है। यद्यपि कुछ मुसलमान श्रपने श्रापको विदेशी अनुभव करते हैं. श्रीर श्रपनी नज़र सकता मदीना पर लगाये हुए हैं, श्रौर संशर के मुसलिम राज्यों से, भारतवर्ष की अपेक्षा, श्रिक सहानुभृति रखते हैं। वास्तव में मुसलमान हिन्दुओं से इतनी द्र नहीं है, जितना समभा जाता है। यहाँ की ही नस्ल और मिट्टी से उनका जन्म हुआ, यहाँ के ही अन्न जल और वायु से उनका पालन-पोषण हुआ । हिन्दुओं की भीत से उनकी भीत, श्रीर खेत से खेत लगा हुआ है, चोली-दामन का साथ है। इस प्रकार भारत के हित में उनका हित है और देश के श्रहित में उनका भी श्रहित है। बाहरवालों की अपनी-अपनी ही समस्याएँ काफी है. भारतीय मुसलमानों को उनसे सहायता मिलने की आशा न करनी चाहिए। दुख-सुख में भारतवासी ही उनके काम आवेंगे, और आना चाहिए।

सिक्ख धर्म — पन्द्रहवी शताब्दी में, पंजाव में एक नये धर्म का श्राविमींव हुआ, इसे सिक्ख धर्म कहते हैं। इस के मूल प्रवर्तक गुरु नानक हुए हैं। इनके माता पिता साधारण श्रामीण थे, तथापि इनमें बाल्यावस्था से ही प्रतिमा के चिन्ह दिखायी देने लगे थे। अठारह वर्ष की श्रानु में इनका विवाह हुआ। इनके दो पुत्र हुए। पर इन्हें साधु-संतों की संगति श्रधिक पसन्द थी। श्रतः इन्होंने घर-वार छोड़ दिया। ये हिन्दू धर्म एवं इसलाम धर्म की अच्छी-अच्छी वार्ते महत्य करके उपदेश देने लगे। इनका विद्धान्त कवीर से मिलता था। ये जाति-पाँति का भेद नहीं मानते थे। इन्होंने भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भागों में भ्रमण करने के आतिरिक्त बग्नदाद मक्का, आदि प्रविलम केन्द्रों की भी यात्रा की। जहाँ-कहीं ये गये, जनता इनके साधु जीवन और सरल सुवोध उपदेशों से बहुत प्रभावित हुई। हिन्दू और सरल सुवोध प्रयेशों से बहुत प्रभावित हुई। हिन्दू और सरलमान दोनों धर्म वाले अनेक व्यक्ति इनके अनुयायी बने और सिक्ख (शिष्य) कहलाये।

सिक्ख धर्म के मुख्य सिद्धान्त ये हैं :—सबका पिता परमाश्मा एक है, जाति-पाँति या ज ज ज नीच का कोई मेद-माव नहीं मानना चाहिए। हमारा उद्देश्य हृदय की शुद्धि होना चाहिए। सब धर्मों के संत-महास्माओं का आदर सम्मान करना चाहिए। सिक्खों का धर्म-प्रन्थ 'प्रन्थ साहव' कहलाता है। गुद्द नानक के बाद दस गुद्द हुए, उनमें से गुद्द गोविंदसिंह जी ने सिक्खों का सैनिक संगठन किया, जिससे वे सुग्ल शासकों के अत्याचारों का सामना कर सकें। क्रमशाः सिक्खों की शक्ति वहुत वढ़ गयी और इनसे सुग्ल साम्राज्य को बड़ा धक्का लगा। रचाजीतसिंह के समय में सिक्खों की शक्ति शिखर पर पहुँच गयी, पंजाब में इनका ही शासन स्थापित हो गया। इस समय भी नामा, पिट्याला, कपूरथला आदि रियासतों के शासक सिक्ख नरेश ही हैं। सिक्ख एक वीर और साहसी जाति है, सेना में खूब भाग लेती है। वास्तव में सिक्ख हिन्दू ही हैं। कहर हिन्दू धर्म की कुछ बातों के विरुद्ध ह रनका

संगठन हुआ। ये प्रजातंत्रात्मक तथा उदार हिष्ट-कोश्ववाले होते हैं, अन्य धर्मवालों के प्रति सहनशीलता का भाव रखते हैं, परन्तु किसी की ज्यादती या अत्याचार सहन नहीं करते।

पारसी-पारसी यहाँ विशेषतया वम्बई प्रान्त में हैं और अधिक-तर व्यापार करते हैं। ये एक लाख से कछ ही अधिक हैं. तथापि इनमें कुछ व्यक्ति बहुत अच्छे राजनीतिश आदि हए हैं। ये ज़रदुश्त के अनुयायी हैं जो ईसा के लगभग आठ सौ वर्ष पूर्व ईरान में हए। ज़रदश्त में धर्म और भक्ति-भाव आरम्भ से ही विशेष रूप से था। बीस वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया और उसके दस वर्ष बाद आन्तरिक प्रेरणावश ये व्यापक धर्म का उपदेश करने लगे। वियालीस वर्ष की आयु में इन्होंने ईरान के बादशाह तथा अन्य अधिकारियों को अपने मत का अनुयायी बना लिया। फिर यह धर्म वहाँ राज-धर्म बन गया। इस धर्म का मुख्य प्रनथ 'अवस्था' है, और प्रवान इच्ट देव श्रहर-मज़्द है। पारसी विशेषतया श्राग्न की पूजा करते हैं। जब ईरान में इस धर्म में बहुत कहरता आ गयी, छुत-छात का भाव बढ़ गया और सर्वसाधारण पर धार्मिक अत्याचार होने लगे तो वहाँ के बहुत-से पारसी भारतवर्ष आ गये। यह देश तो सिह्म्प्रता के लिए प्रसिद्ध ही था: यहाँ इनसे अच्छा व्यवहार हुआ, और ये भी इस देश को अपना मानकर रहने लगे। ये अब भारत-भूमि के प्रति भक्ति-भाव रखते हैं, और अपने को विदेशी नहीं समभते।

ईसाई — ईसाई यहाँ साठ लाख से अधिक हैं और उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। ये अन्य मतावलिम्बयों को धर्म-परिवर्तन द्वारा ईसाई बनाते रहते हैं। ये इजरत ईसा के अनुयायी हैं। जिनका जन्म लघु-एशिया में जुडिया के निकट वेथलम ग्राम में एक वर्डई के घर हुआ। अंग-रेज़ी सन् इनके ही नाम पर चलता है। इस प्रकार इन्हें हुए अब १९४० वर्ष हो गये। उस समय यहदी समाज में अनेक कुरीतियाँ प्रचलित थीं। इज़रत ईसा ने अनेक कष्ट और कठिनाइयों को सहन करके भी तत्कालीन अन्ध-विश्वासों और अनाचारों का विलक्षण प्रेम-भाव से विरोध किया। अपने प्रेम-सन्देश से, सेवा-सुशुषा और चिकित्सा से. सदाचार-युक्त निर्भीक व्यवहार से. इन्होंने बेढब हलचल मचा दी। सत्ताधारियों को यह सहन न हन्ना, उन्होंने न्याय का ढोंग रच कर इन्हें सूली पर चढा दिया। इनका उपदेश था कि प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, शत्र से भी प्रेम करो, जो तुम्हारी दावीं गाल पर चपत मारे उसकी श्रोर तम अपनी बायीं गाल भी कर दो। कितना ऊँचा श्रादर्श है! भारतवर्ष में ईसाइयों के बहुत-से श्रस्पताल और स्कूल आदि हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि संसार में इस धर्म के माननेवालों के आपस में तथा दूसरों के साथ अनेक भयंकर और रोमांचकारी युद्ध हुए श्रीर हो रहे हैं।

आधुनिक धार्मिक सुधार — ऊपर भारतवर्ष में प्रचलित विविध धर्मों का संक्षित परिचय दिया गया। प्रत्येक धर्म में समय-समय पर कुञ्ज-कुञ्ज विकार आ जाता है। धर्म की पुष्प-वाटिका की महा-पुरुषों द्वारा यथेष्ट सार-संभार न होने से उसमें वास-पूरु की दृद्धि हो जाती है; यहाँ तक कि फूलों को खिलने की सुविधा ही नहीं रहती, वे दव जाते हैं, कुम्हला जाते हैं, और नष्ट हो जाते हैं। अन्वकार

काल में, घार्मिक प्रथाओं या रीतियों में बहुत अनियमितता और कु-संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, विचार होन और अशिक्षित आदिमयों की संस्था बेहद बढ़ जाती है, तथा ये लोग धार्मिक बातों का मूल उद्देश्य मूल कर, केवल रूढ़ियों के उपासक बन जाते हैं। इस प्रकार अन्ध-अद्धा और सङ्कीणंता फैल जाती है। यह दशा अद्धारहीं शताब्दों के अन्तिम भाग में, यहाँ विशेषतया बंगाल की थी। इस प्रान्त के आदमों धर्म का वास्तविक आदर्श भूल गये थे। यहाँ कालोदेवी की बेढव पूजा होती थी, तंत्रवाद का प्रचार था, धर्म के नाम पर साधारण व्यक्तियों पर बहुत अस्वाचार होता था।

राजा राममोहनराय और ब्रह्म-समाज —श्री राजा राम-मोहनराय (सन् १७०४-१८६३ ई०) भारतवर्ष को वर्तभान जायित के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने उस समय की परिस्पिति पर ख़्व विचार किया, संस्कृत की कई उपनिषद् आदि धार्मिक अन्य बंगला, हिन्दी और कॅंगरेज़ी की टीका सहित छुपवाये, जिससे संस्कृत न जाननेवाले बन्धु भी उन्हें समक सकें श्रीर तत्कालीन स्वार्थी परिडतों के कथना-नुसार उत्तरा-सीधा अर्थ न मान लिया करें।

राजा साइव ने सन् १८२८ ई० में ब्रह्म-समाज की स्थापना की । इसके कुछ सिद्धान्त इस प्रकार थे:—िनराकार, अनादि, अनन्त परमेश्वर सबका उपास्य देव है; समस्त मनुष्यों को उसकी पूजा का समान अधिकार है। किसी प्रकार का चित्र, प्रतिमा, मूर्ति था ऐसे पदार्थ का उपासना में प्रयोग न किया जायगा, जिसे पीछे ईश्वर के स्थान में माने जाने का भय हो। मंदिर में केवल उसी प्रकार की प्रार्थना और संगीत होगा, जिससे प्रेम, नीति, भिक्त और दया का प्रचार हो, तथा सब प्रकार के मत-मतान्तरवाले मनुष्यों का बड़ा सक्तरन हो सके। बहा समाज का आकार हिन्दू धर्म से पूर्ण है, तथापि सर्वेसाधारण में सभा करके प्रार्थना करना आदि कुछ विदेशीय भाव भी हैं।

ब्रह्म-समाज का च्रेत्र विशेषतया बंगाल प्रान्त में ही परिप्रित रहा । यहाँ भी अधिकतर शिक्षित वर्ग ही इसमें सम्मिलत हुआ। इस समय ब्रह्म-समाजियों की संख्या बहुत साधारण-सी है। बद्यपि इस संस्था ने हरिजन-आन्दोलन आदि में ख़ासा भाग लिया, प्राय: यह प्रगतिशील न रही। यह जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति में योग नहीं दे रही है, इसका प्रचार भी सबैसाधारण में कम है।

स्वामी दयानन्द श्रीर श्राप्-समाज—स्वामी दयानन्द जी ( सन् १८२४-८३ ई० ) ने आजीवन ब्रह्मचारी रह कर वैदिक साहित्य का स्वाध्याय किया और उसे ही धार्मिक सुघार का आधार बनाया । इन्होंने श्रॅंगरेज़ी की शिचा नहीं पायी थी, श्रीर ये पाश्चात्य सभ्यता पर सुग्ध नहीं हुए थे। तथापि इन्होंने देश में स्थान-स्थान पर व्या-स्थान श्रीर उपदेश देकर सर्वसाधारण में धार्मिक श्रीर सामाजिक सुधार का महान कार्य किया । श्रीर, इस कार्य को ज़ारी रखने के लिए अपने जीवन-काल में ही आर्य-समाज की स्थापना कर दी। इनके बाद श्रीर बहुत जगहों में समाजें स्थापित हुई। इन संस्थाओं ने वैदिक धर्म का प्रचार किया, श्रीर मन्दिरों श्रीर तीथों के दुर्गुंगों को दूर कराने का यत्न किया।

श्रार्य-समाज का सबसे श्राविक प्रचार पड़ाव में हुआ । श्रम्य प्रांतों में भी इसका ख़ासा प्रभाव पड़ा । इसने श्रपने सामने जनता में सुधार करने का व्यावहारिक कार्य-कम रखा है । शिल्ला-प्रचार और समाज-सुधार में यह ख़ूव भाग लेती है । बद्यिप कहीं-कहीं समाजों में दलवन्दी के कारण कुछ दोष हिन्द-गोचर होता है, प्राय: श्रार्य-समाजी बड़े उत्साह से काम करते हैं, श्रीर श्रपनी संस्था को समयातुकूल, उपयोगी, श्रीर जीवित-जाग्रत रखने का प्रयत्न करते रहते हैं ।

कर्नल आल्काट और थियोसोफी-कर्नल आल्कट अमरीका निवासी थे। ये यहां सन १८७९ ई० में पधारे। इन्होंने. और रूप की मैडेम एच.पी. ब्लेवटसकी ने न्यूयार्क में सन् १८७५ ई॰ में, थियोसोफिकल (ब्रह्म-विद्या-सम्बन्धी ) सीसा-यटी स्थापित की थी । विदेशियों द्वारा, विदेश में ही स्था-पित इस सभा के अधिकाँश समासद भी विदेशी ही हैं, तथापि इसने इस देश का बहुत हित किया है। इसने हिन्दुओं को समस्राया कि भारतीय धर्म बहुत उच-कोटि का है, उसका गौरव पहिचानो, श्रीर उसमें घुसे हए दुर्गणों को दर करो। ईसाई पादरियों के बहकावे में श्राकर, उससे बिल्कुल न इटा । भारतवर्ष में इस सोसायटी की स्थापना श्रद्यार ( मदास ) में हुई । परम विदुषी श्रीर प्रतिभावान आयरिश महिला श्रीमती ऐनी विसेन्ट ने इसमें योग दिया। इनके ब्यक्तित्व से इस संस्था ने अनेक विद्वानो और नेताओं को अपनी ओर श्राकृष्ट किया। सोसायटी का कार्यालय सुप्रसिद्ध धर्म-केन्द्र काशी में रखा गया। यहाँ सेंट्रल-हिन्द-कालिज स्थापित हुआ, जो श्रव हिन्दू विश्व-विद्यालय के अन्तर्गत है। विशेषतया छोटे बालक-वालिकाओं की शिद्धा के लिए, यह बोधायटी उत्तम व्यवस्था कर रही है। समाज-सुधार में भी इसने अञ्छा भाग लिया है।

स्वामो विवेकानन्द और रामकृष्ण मिशन-अमरीका आदि विदेशों में हिन्दू घर्मकी घोषणा करने और अप्रत्यक्ष रूप से, भारतीयों में स्वधर्म का अनुराग उत्पन्न करने का विशेष यश श्रीरामकृष्ण परमहंस (सन् १८३३-१९०२ ई०) के प्रसिद्ध शिष्य श्री विवेकानन्द जी को है। इन्होंने तथा इनके द्वारा, इनके गुरु के नाम से, संस्थापित राम-कृष्णा मिशन ने जन-साधारण का वेदान्त सम्बन्धी श्रम दूर करके इसकी समयोपयोगी शिक्षा दी। स्वामी विवेकानन्द जी ने इस वात में भी महत्व-पूर्ण योग दिया कि हिन्दू-जाति अन्य जातियों के सद्गुणों को ग्रहण करे, और इसमें आत्म-विश्वास हो, यह अपनी शक्ति का अनुभव करे। स्वामी विवेकानन्द श्रीर रामतीर्थ ने यह सिद्ध कर दिखाया कि संसार में हिन्दू सम्यता का एक ऊँचा स्थान है, श्रीर हिन्दुश्रों का वेदान्त धर्म श्रीर तत्व-ज्ञान मनुष्य-मात्र के कल्याण के वास्ते हैं। रामकृष्ण मिशन की श्रोर से श्रनेक स्थानों में सेवा-आश्रम स्थापित हैं, जो विशेषतया रोगियों की चिकित्सा का श्रच्छा काम कर रहे हैं।

इन श्रान्दोलानों का प्रभाव — भारतवर्ष की समस्त जन-संख्या को देखते, उपर्युक्त संस्थाओं के समासद् विशेष नहीं हैं। अधिकांश श्रादमी सनातन धर्मावलम्बी हैं। परन्तु इन श्रान्दोलानों का प्रभाव थोड़ा-बहुत उन पर भी पड़ा है। श्रव 'सुधार' से लोगों को पहले के समान गृणा-सी नहीं रही। देश में अनेक सभा-सोसायटी हैं, जो अपने-अपने चेत्र में कुछ सुधार-कार्य कर रही हैं। हाँ, कुछ गम्भीर विचार करने पर यह मानना पड़ेगा कि अधिकतर 'धार्मिक' कही जाने-वाली संस्थाओं का हिण्ट-कोण बहुत संकीण है। स्मरण रहे कि किसी भी विशेष आचार्य की वातों को 'वाबा वाक्यम् प्रमाणम्' समभना, विशेष प्रन्यों की दासता, प्रत्येक नये विचार या आविष्कार को प्राचीन अन्यों में खोजना और उसमें आगे बढ़ने में असमर्थता सूचित करना 'धार्मिक-सुधार' के प्रवाह के विरुद्ध जाना है।

श्रव इम कुछ प्रस्तुत धार्मिक विषयों का विचार करते हैं।

श्रद्धा का सदुषयोग — मूर्ति-पूजा श्रीर तीर्थ-यात्रा श्रादि में जन-साधारण की जो श्रद्धा बनी हुई है, उसका प्रायः देश-काल के अनुसार सदुपयोग नहीं हो रहा है। हमें चाहिए कि मंदिरों श्रीर तीर्थ-स्थानों के साथ-साथ पुस्तकालय, वाचनालय, श्रीपधालय श्रादि जनोपयोगी संस्थाएँ संलग्न कर दें, जिससे भेंट-पूजा श्रादि में जो द्रव्य श्रावे, उसमें से इन संस्थाओं को भी यथेष्ट सहायता मिले। मन्दिरों की स्थायों सम्पत्ति तथा जागीर की श्रामदनी का भी इसी प्रकार सद्यय हो। पुजारी, पंडों श्रादि के बहुत योग्य श्रीर देश-हितैषी होने की ज़रूरत है।

इसी प्रकार मठों ('श्रखाड़ों') का प्रश्न मी विचारसीय है। श्रविकांश मठाधीश श्रालस्य, विलासिता या दुराचारमय जीवन व्यतीत करते हैं। कितने ही मठों में श्रपार धन-सम्पत्ति व्यर्थ पड़ी है, लोगों का ध्यान इस स्त्रोर ब्राकर्षित हुआ है स्त्रोर इसकी व्यवस्था के लिए क़ानून भी वन रहा है।

दान-धर्म — अधिकांश श्राहमी दान-धर्म करते हुए पात्रापात्र का विचार नहीं करते । वे अपनी श्रद्धा से ऐसे इट्टे-कट्टे भिखारियों और बनाबटी खाधु संन्यासियों को भी भोजन-बस्त्र आदि देते रहते हैं, जिनका जीवन देश के लिए किसी प्रकार भी लाभकारी नहीं है । इस प्रकार का दान-धर्म परावलम्बन बढ़ाता है । यदि हम इन्हें मुफ्त में न खिलाएँ-पिलाएँ तो ये अवश्य ही अपने निर्वाह के लिए उत्यादक कार्य करें और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक हों । अनाय बालकों, विधवाओं और अपाहिजों आदि की सहायक हों । अनाय बालकों, विधवाओं और अपाहिजों आदि की सहायता मनुष्य मात्र को करनी चाहिए । आवश्यकता इस बात की है कि भिन्न-भिन्न समाज इस सम्बन्ध में यथेष्ट लोकमत तैयार करें । इमारा दान-धर्म ऐसा हो कि उससे नागरिकों की कार्य-कुशलता और योग्यता बढ़ें ।

हिरिजन मिन्द्र-प्रवेश — हरिजन (अस्पुर्य जातियों के आदमी) भगवान के राम, श्रीकृष्ण, शिव आदि स्वरूगों में, वैद्यों ही भिक्त-भावना रखते हैं, जैसी अन्य हिन्दू। परन्तु इन्हें मन्दिरों में दर्शन करने नहीं दिया जाता। अन्यान्य स्वजनों में, विशेषतया महात्मा गांधी को यह अनौचित्य सहन न हुआ। उन्होंने इसे हटाने का आन्दोलन किया। उनकी इच्छा और अनुमति से भारतीय व्यावस्थापक सभा में हरिजन-मन्दिर-प्रवेश-वाधा-निवारण विल और अस्पुर्यता-निवारण विल उपस्थित करने का विचार किया गया था। किन्तु अनेक पुरातन मतवादियों ने इन विलों का घोर विरोध किया। इसलिए पीछे ये विल पेश नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में लोकमत जायत करने का प्रयस्न हो रहा है।

मुसलमानों में धार्मिक सुधार-व्यव मुसलमानों की बात लें। जब वे भारतवर्ष में आये. उनमें धार्मिक जोश और सामाजिक एकता की भावना बहुत प्रवल थी। दूसरी श्रोर हिन्दुश्रों में कई कुरीतियाँ श्रीर भेद-भाव थे। इसलिए विशेषतया दलित जातियाँ के बहुत से इिन्दुओं ने कहीं भय या प्रलोभन से, तो अनेक बार उनकी उदारता से, प्रभावित होकर इसलाम धर्म ग्रहण कर लिया और वे अपने आपको हिन्दुओं से भिन्न, और कुछ अंशों में विरोधी समभ्रते लग गये । सुसलमानों के सुकी फ़क़ीरों ने श्रीर कबीर जैसे महात्मात्रों ने मुसलमानों की कट्टरता घटाने तथा उनका हिन्दुश्रों से विरोध-भाव हटाने का प्रयत्न किया । क्रमशः हिन्दू संस्कृति का भी समलमानों पर प्रभाव पड़ा। श्रकवर श्रीर जहाँगीर जैसे बादशाहों ने दोनों संस्कृतियों को मिलाने में श्रव्हा भाग लिया। खान-पान. रहन-सहन श्रादि में मुसलमान हिन्दुशों के निकट श्राने लगे। सतरहवीं शताब्दी से यहाँ योरिपयनों की संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा। पीछे जिस प्रकार हिन्दुश्रों में स्वामी दयानन्द जी हुए, कुछ-कुछ उसी प्रकार मुसलमानों में शिक्षा-प्रचार और सुधार करने का श्रेय विशेषतया सर सैयद श्रहमद ला ( सन् १८१७-९८ ई० ) को है। परन्तु कुछ श्रद्रदर्शी तथा पद-लोलप मुसलमानों ने श्रपने जाति-बंधुश्रों के नेता बनकर उन्हें नयी रोशनी से बचेजे और हिन्दुओं से असहयोग करने की प्रेरणा की। साथ दी उन्हें अधिकारियों का भी कुछ इशारा मिलता गया। वस, कहीं मसजिदों के सामने हिन्दुओं का बाजा रोकने का प्रश्न उठा, कहीं हेल-माव से गाय की कुर्वानी की जाने लगो, कहीं सम्प्रदायिक मांगें उपस्थित की जाने लगीं।

भारतवर्ष के राष्ट्रीय आन्दोलन से मुखलमानों पर बड़ा हितकर प्रभाव पड़ा। सन १९२१ ई० में देखने में आया कि सहदय मसल-मान हिन्दुत्रों का जी दुखानेवाली कुर्बानियों से स्वयं परहेज़ करते हैं, श्रीर यथा-शक्य श्रीरों को भी रोकते हैं। सममदार मुल्ला-मोलवी करान की 'श्रायतों' से जनसाधारण को स्वदेशोन्नति का उपदेश करते हैं। उन्हें शंख या कांक बजाने का स्वर कर्ण कट प्रतीत नहीं डोता था। हिन्दश्रों का दशहरा और मुसलमानों की मोहर्रम दोनों साथ-साथ शान्ति-पूर्वक होने लगे। मसजिदों में हिन्दुओं का स्वागत. श्रीर हिन्द- त्यौहारों के अवसर पर मुसलमानों का सेवा-भाव, देखा गया। परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन शिथिल हो जाने पर कुछ उद्दंड मुसलमानों ने जहाँ-तहाँ पुनः चिन्तनीय स्थित उत्पन्न कर दी: श्रीर श्री गरोशशंकर जी विद्यार्थी जैसे नर-रत्नों का बलिदान हुआ । इससे सम्बद है कि सर्वराधारण मुसलमानों में धार्मिक जायति, सहिष्णुता और समभाव स्थायी रूप से बहुत कम हुआ है। तथापि सुधारकों का इस दिशा में होनेवाला प्रयत्न प्रशंसनीय है; हां, उन्हें अभी बहुत कार्थ करना शेष है। श्चन्य धर्मावलम्बियों में सुधार की भावना-थोड़ा-बहुत सुधार यहां के सभी धर्मी के अनुयायियों में हुआ है। ईसाइयों और

पारिसयों में पहले से ही अन्व श्रद्धा बी रूढियां कुछ कम थीं। अत:

इनमें सुधार भी अपेसाकृत कम हुआ। हाँ, इनमें संगढन की श्रोर बहुत ध्यान दिया गया। मिशन स्कूलों में पहले धमें-प्रचार का लक्ष्य रखा जाता था, उसमें विशेष सफलता न मिली। इसलिए अब प्रायः नयी संस्थाएँ न खोलकर, पहले की ही संस्थाएँ चलायी जा रही हैं, और उनमें शिक्षा-प्रचार का उद्देश्य ही विशेष रूप से रहता है। मुयोग्य पादरी ईसाई धमें सम्बन्धी बातों की, नवीन बुद्धि-संगत ढड्डा से, व्याख्या करते हैं। विविध स्थानों में मिशन अस्पताल सर्वसाधारण जनता की बड़ी सेवा कर रहे हैं। यही बात पारसियों के सम्बन्ध से भी कही जा सकती हैं। उनकी भी अनेक संस्थाएँ उनके दान-धमें की घोषणा कर रही हैं। अस्तु, धार्मिक दासता के विरुद्ध चारों ओर आवाज़ उठ रही है। बुद्धि-स्थातंत्र्य का युग है। यह बात थोड़ी-बहुत सभी धमेंवाले समफ गये हैं और इसलिए अपने श्राचार-विचार में कमशा: परिवर्तन या सुधार कर रहे हैं।

विशेष वक्तव्य-श्वावश्यकता है कि धर्म केवल कुछ बाहरी बातों में ही न समक्ता जाय । उतना ही, वरन् उससे भी ऋषिक ध्यान हमारे दिन-रात के पारस्परिक व्यवहारों और आन्तरिक शुद्धि की ओर दिया जाना चाहिए । हम सनातन धर्मी हैं तो क्या, आर्थ-समाजी, ब्रह्म-समाजी थियोसोफिस्ट, एवं हिन्दू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई था मुसलमान हैं तो क्या, भारत-माता हम सबको उपास्य देवी हैं । हम सब इसकी सेवा करें तथा अन्य देशों के निवासियों के प्रति भी सहानुभृति रखते हुए अपने विशाल मानव धर्म का परिचय दें ।

## श्रद्वाईसवाँ परिच्छेद सामाजिक जीवन

क्षा हुन्तीय समाज पर धर्म की गहरी छाप है, इस बात का उल्लेख पहले किया जा चुका है। यहाँ अपि प्राचीन काल से वर्षाश्रम धर्म का प्रचार रहा है; मनुष्यों के कर्तव्य उनके वर्षा तथा आश्रम के अनुसार निर्धारित हैं। पहले आश्रम की वाल लीजिए।

आश्रम-व्यवस्था—प्राचीन धर्माचार्यों तथा स्मृतिकारों ने मनुष्यों की आयु का परिमाण सौ वर्ष मानकर उसे चार भागों में विभाजित करने का आदेश किया है—(१) ब्रह्मचर्य आश्रम । पञ्चीस वर्ष तक मनुष्य ब्रह्मचारी रहें, श्रीर विद्याध्ययन करें । (२) यहस्थ आश्रम । छुञ्जीसकें वर्ष से पचासकें वर्ष तक, मनुष्य विवाहित रहें अर्थात् यहस्थ जीवन व्यतीत करें, धनोपार्जन करें, अपना और परिवार का पालन करें और संसारिक कार्यों में योग दें । (३) वानप्रस्थ आश्रम । इक्यावनचें वर्ष से मनुष्य श्रहस्थगा कर स्त्री-सहित बन में

एकांत जीवन व्यतीत करें, स्वाध्याय श्रीर ईश्वर-भक्ति में लीन रहें । (४) पछत्तर वर्ष की श्रायु शत होने पर मनुष्य संन्यास श्राश्रम में प्रवेश करें, संन्यासी होकर एहस्थों को उपदेश दें, उनका पथ-प्रदर्शनः करें।

स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य-श्राश्रम साधारणतया सोलह वर्ष का रखा गया था।

श्रव भी हिन्दू श्राश्रम-व्यवस्था को मानते हैं, परन्तु व्यवहार में इसका पालन नहीं किया जाता। श्रद्वानवें-निन्यानवें फ़ी-सदी लोगों के लिए दो ही आश्रम रह गये हैं- ब्रह्मचर्य और ग्रहस्थ । प्राय: विवाह कम उम्र में ही हो जाते हैं। लड़की या लड़का अविवाहित रहने तक ब्रह्मचर्य आश्रम में मान लिया जाता है, चाहे वे इस आश्रम के नियमों का ठीक पालन न भी करें । पश्चात् वे श्राजीवन गृहस्थ रहेंगे, श्रीर शंशारिक चिन्तात्रों में फँसे रहेंगे। निस्सन्देह श्राज-कल की बदलीं हुई परिस्थिति में प्राचीन शैली के अनुसार वानप्रस्थ के नियमों का पालन करना कठिन ही नहीं, वरन् असंभव है। आर्थिक संघर्ष बहुत बढ़ा हुआ है. बानप्रश्यियों के लिए जीवन निर्वाह की समस्या कैसे हल हो ! श्रव्छा हो, श्रादमी चालीस, पैतालीस वर्ष की श्राय से ऐसा कार्य-क्रम रखें जिसका उद्देश्य हो, स्वार्थ श्रीर सांसारिक विषयों को छोड़कर परोपकारार्थ जीवन व्यतीत करना, दूसरों की सेवा-सुश्रुषा करना, श्रन्य नागरिकों के सहयोग से उनकी तथा देश की उन्नति की बातें सोचना भौर कार्य रूप में परिशात करना । यदि इम उपर्युक्त भाव से वानप्रस्थो की जगह ग्रामप्रस्थी हुआ करें तो उस भारतीय जनता का, जो श्रधिकांश

श्रामों में रहती है, यथेष्ट हित होने की बहुत सुविधा हो जाय।

वर्षों व्यवस्था—आश्रम की बात यहीं समाप्त कर श्रव वर्षों का विषय लीजिए। प्राचीन काल में यहाँ चार वर्षों थे। श्राक्षणों का कार्थ पढ़ना पढ़ाना, दान लेना श्रीर देना, यज्ञ करना श्रीर कराना था। क्षत्रियों का कार्य समाज श्रीर देश की शत्रुखों से रक्षा करते हुए उन्हें हस विषय में निश्चित्त रखना था। वैश्वों पर समाज के भरया-पोषया का कार्य था, ये कृषि, गो-रक्षा श्रीर व्यापार करते थे। श्रूद श्रन्य तीन वर्षों की नाना प्रकार से सेवा करते थे। इस प्रकार वर्षा गुया-कर्मानुसार थे। जो जिस कार्य को करता, वह उस वर्षा का माना जाता था। इनमें परस्पर में विवाह सम्बन्ध होता था। एक वर्षा के परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति के लिए दूसरे वर्षा में प्रविष्ट होने में कोई बाधा नहीं थी। प्रत्येक वर्ण की, समाज के लिए, उपयोगिता थी, श्रतः सभी का समाज में सम्मान था; ऊँच-नीच का मेद-भाव न था। मेद-भाव कालान्तर में जाकर हुश्चा। तब वर्ण जातियों में परियात हो गये।

जाति-भेद के गुरा-दोब — आर्थिक हिष्ट से जाति-भेद के प्रधान लाभ ये मालूम होते हैं—(अ) इस्ते वंशागत कार्य-कुरालता प्राप्त होती है; बाप-दादे के किये हुए काम की शिक्षा और उसके रहस्य जल्दी जान लिये जाते हैं। (आ) हर एक जाति के व्यक्तियों का एक संघ होता है, जिसके सदस्य परस्पर एक-दूसरे की सहायता कर सकते हैं तथा कार्य की मज़दूरी नियमित करने में सहायक होते हैं। (इ) इससे कुछ अंश तक स्थूल अम—विभाग होता

है एक जाति के पुरुष एक ही कार्य करते हैं। हाँ, उन्हें किसी नवीन कार्यका आरम्भ करना कठिन भी हो जाता है।

परन्तु हानियों के सामने ये लाभ नहीं के बरावर प्रमाणित होते हैं। जाति मेद से समाज छिन्न-मिन्न हो गया है। संगठन विशाल परिमाण पर हो ही नहीं पाता। प्रत्येक जाति का दृष्टि-कोण बहुत संकीर्ण, अनुदार और स्वार्थ-पूर्ण रहता है। वह दूसरी जाति के हितों का विचार नहीं करती। बहुत-सीजातियों को अस्पृश्य अथवा नीच समभा जाता है, जनता के सामने अम की महत्ता का आदर्श नहीं रहता; अनेक आदमी दुर्णुणी, ज्यसनी और मुमुलोर होते हुए भी केवल जन्म के आधार पर ऊँचे माने जाते हैं।

विगत वर्षों में जाति-भेद के दोषों की श्रोर सुवारकों का ध्यान श्राधिकाधिक श्राकर्षित हुआ है। ब्रह्म-समाज ने इस दोष के दूर करने के वास्ते प्रत्येक जाति के मनुष्यों के लिए श्रपने उपासना-मन्दिर का द्वार खोल दिया। विना किसी भेद-भाव के सवको परस्यर मिलने- जुलने का श्रवसर दिया। पुनः श्रार्थ-समाज ने वर्ण-व्यवस्था के। गुण- कर्म के श्रमुखार बतलाते हए कहा कि मनुस्मृति के श्राधार पर भी जन्म से सव लोग श्रूह होते हैं, बड़े होने पर जो जैसा श्राचार व्यवहार करता है, वह वेसी ही जाति का कहलाये जाने का श्रधिकारी होता है। थियोसोक्षी ने भी जाति-बन्धनों को शिथिल करने में बड़ा योग दिया है। उसने विश्व-व्यापी श्रातु-भाव की घोषणा को तथा खान-पान सम्बन्धी मामलों में छुआ-छूत का विचार हटाया। इस प्रकार उपर्युक्त तथा जरित-पाँति-तोड़क-मंडल श्रादि सुधारक

रंत्थाओं के उद्योग से जाति-मेद-रूपी सुदृढ़ दुर्ग के क्रमशः जीणें होने का लच्चण प्रतीत होता है। वड़े पैमाने पर शिच्चा-प्रचार तथा नामाजिक क्रांति की श्यावश्यकता है।

नीच जातियों से सद्भवदहार - उच वर्णों ने अपने नीच जाति के भाइयों के उद्धार की ब्रोर पिछले वर्षों में विशेष ध्यान दिया है। इसका एक कारण यह भी है कि मुखलमान और ईसाइयों ने अपने मत का सबसे अधिक प्रचार अञ्चत तथा नीच जातिवालों में किया था। राम श्रीर कृष्ण के उपासक जब हजरत ईसा श्रीर मोहम्मद की शरण में जाकर दीक्षा लेने लगे तो हिन्द धर्माधिकारियों की आँखें खुली और वे क्रमशः इन्हें अपनाने लगे। राजा राममोहनराय ने अनेक युक्तियों द्वारा यह सिद्ध किया कि जन्म ( जाति ) के आधार पर ऊँच-नीच का विचार करना श्रनुचित है। श्रार्थ-समाज शुद्धि-संस्कार का श्रांदोलन करने लगी। उसे आरम्भ में कट्टर हिन्दुओं का बड़ा विरोध सहना पड़ा। तथापि उसने अपना काम जारी रखा। आर्य-समाज और थियो-सोफ़िकल सोसायटी की संस्थात्रों में सहस्त्रों श्रञ्जत बालक शिक्षा पाने लगे। राज्य की श्रोर से भी जहाँ तहाँ इस कार्य में योग दिया गया। राष्ट्रीय श्रान्दोलन ने तो इसे श्रद्भुत सहायता दी। महात्मा गांधी ने इस कार्य को राष्ट्रीय महासभा के रचनात्मक कार्य में स्थान दिया। तबसे अरपृश्यता-निवारण का कार्य विशेष रूप से होने लगा। अछुतों को केवल सार्वजनिक कुछो पर पानी भरने और बहत-से स्थानों में मंदिरों में दर्शन कर सकने का ही अधिकार नहीं मिला, वरन् अनेक राष्ट्रीय नंस्थाओं में ये अन्य सज्जनों से हिल-मिलकर विविध कार्य करने लगे।

हरिजन-मान्दोलन-महात्मा गांधी ने 'हरिजन'-कार्य को अपने कार्य कम का एक मुख्य अज्ञ बना लिया। मताधिकार के सम्बन्ध में उन्हें हिन्दुओं से पृथक न किये जाने के विषय में आपने सितम्बर १९३२ में ऐतिहासिक अनशन किया। आपने दौरा करके स्थान स्थान पर हरिजनों की बस्तियों का निरीक्षण किया और उसमें स्वन्छता और स्वास्थ्य-रक्षा की दृष्टि से आवश्यक सधार कर-वाने की ओर विशेष ध्यान दिया । साथ ही आपने हरिजनों को मद्य-पान श्रीर मुर्दार-मांस-भक्तण श्रादि से बचने का उपदेश किया. श्रीर उनकी आर्थिक अवस्था सुधारने और उन्हें शिल्प-शिक्षा दिलवाने की भी यथा-सम्भव व्यवस्था करायी । इन सब कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से संचालन करने के लिए एक केन्द्रीय इरिजन-सेवक-संघ की स्थापना की गयी, जिसकी शाखाएँ विभिन्न स्थानों में कार्य कर रही हैं। ऋँगरेज़ी. हिन्दी, गजराती और बँगला आदि में हरिजन सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती हैं। उनसे भी लोकमत सधारने में पर्याप्त सहायता मिल रही है। सन् १९३५ ई० के नये शासन-विधान के अनुसार १९३७ में कांग्रेस ने ऋाठ प्रान्तों में मंत्री-पद ग्रहण किया । इन प्रान्तों में सरकार की श्रोर से हरिजनों की शिक्षा के लिए श्रधिक-से-श्रधिक प्रयत्न किया गया । यद्यपि अब भी समय-समय पर कुछ कट्टर हिन्दुओं की और से उनके प्रति दुर्व्यवहार के उदाहरण मिलते हैं: तथापि क्रमशः परिस्थिति सुधर रही हैं।

संयुक्त कुटुम्ब-प्रणाली-भारतवर्ष के बहुतनी भागों में एक कुटुम्ब या परिवार के व्यक्ति इकट्ठे भिलकर रहते हैं। सब कमाने- वालों की श्रामदनी घर के एक बड़े-बूढ़े के पास जमा होती है। वह सबकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करता है। इससे श्रमाशों की शिक्षा तथा रचा में कुछ सुविधा होती है तथा बोमारी या बुढ़ापे में कोई व्यक्ति श्रसहाय नहीं होता। परन्तु क्योंकि संयुक्त परिवार में कोई श्रादमी श्रपनी मेहनत का तमाम फल श्रपनी सन्तान के लिए ही नहीं छोड़ सकता, धनोपार्जन में उसे विशेष उत्साह नहीं होता। रोटी-कपड़ा मिलने की श्राशा सब को बनी रहती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में स्वावलम्बन तथा साहस नहीं होता। कोई-कोई व्यक्ति वेकार रहता हुआ सुक्त में ही श्रपने दिन काटा करता है।

आज-कल लोगों में वैयक्तिक विचारों की वृद्धि हो रही है। पहले प्राय: एक परिवार के सब आदमी एक ही प्रकार के उद्योग-धन्ये से आजीविका प्राप्त करते थे। अब आमदरफ्त की वृद्धि और यातायात की सुविधाएँ अधिक होने तथा जीवन-संग्राम की किनाहयाँ दिनो-दिन बढ़ने से परिवार के जिस आदमी को जहाँ जिस प्रकार कार्य करने का अवसर मिलता है, वह उसे करने लगता है। इस तरह परिवार के सदस्यों को दूर-दूर रहने का प्रसंग बढ़ता जाता है। इसका परिणाम स्पष्टत: संयुक्त-कुटुम्ब-प्रणाली का हुगस है। यद्यपि स्वावलम्बन और विचार-स्वतन्त्रता का यथेष्ट महत्व है, तथापि समाज की उन्नति के लिए पारस्परिक सहानुमृति, सहयोग और त्याग के भावों की उपेसा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आवश्यकता इस बात की है कि संयुक्त-कुटुम्ब-प्रणाली के अन्तर्गत गुणों की इदि हो और इसके दोषों का निवारण हो। साधारणतया आधुनिक लोकमत, विशेषतया नवयुवकों

का विचार इस प्रयाली के विरुद्ध ही हो रहा है।

महिलाओं की स्थिति में सुधार—प्राचीन काल में यहाँ चर तथा समाज में महिलाओं का अच्छा स्थान था, खृड आदर- सम्मान था, उनका जीवन सुखमय था, उन्होंने विविध चेत्रों में अच्छा नाम पाया था। पीछे जाकर उनकी स्थिति क्रमशः विगड़ती गयी। बाल-विवाह और पर्दे का प्रचार हो गया। विववाओं की संख्या बढ़ चली, उनका समाज में बहुत तिरस्कार होने लगा। विगत वर्षों में इन बातों में कुछ सुधार हुआ है।

पहले बाल-विवाह का विचार करें। संगठित रूप से, सर्व-प्रथम ज्ञह्म-समाज ने जनता का ध्यान इस और आकर्षित किया। फिर आर्य-समाज ने जनता का ध्यान इस और आकर्षित किया। फिर आर्य-समाज ने जहाचर्य पर ज़ोर देकर, इस कुरीति के निवारण का प्रयत्न किया। वह स्थान-स्थान पर यह उपदेश करती है कि बाल-विवाह से मनुध्य की शक्तियों का हास होता है। कन्याओं का विवाह कम-से-कम १६ वर्ष में और कुमारों का रूप वर्ष में होना चाहिए। गुरुकुल और कन्या-महाविद्यालय आदि यह सुधार कार्य-रूप में परिणात कर रहे हैं। स्कूलों में केवल अविवाहित लड़के मरती करने के नियम से भी इस आन्दोलन में अच्छी सहायता मिल रही है। बड़ोदा आदि देशी राज्यों तथा ब्रिटिश भारत में एक निर्धारित आयु से कम में विवाह करना कार्यनी अपराध ठहराया गया है। कातता के विचारों

<sup>\*</sup>ब्रिटिश भारत में बाल-विवाह-निषेध कानून १ अप्रैल सन् १९३० से जारी हुआ है। इसे साधारण बील-चाल में इसके प्रस्तावक के नाम पर शारदा-एकट भी कहते हैं। इसके अनुसार 'बाल' का अर्थ १८ वर्ष से कम आयु का बालक और १४ वर्ष से कम आयु की बालिका है।

में क्रमशः परिवर्तन होता है; श्रीर शिक्षा की वृद्धि से इस कुप्रथा के नष्ट होने की श्राशा है।

श्रन्थकार-काल में, माता-पिता या संरक्षक ही यहाँ वर-बध्र की जोड़ी मिलाने लगे थे। वे चाहे जिस श्रायु की, चाहे जिस कन्या का, चाहे जिस आयु या प्रकृति के लड़के के साथ ( अनेक दशाओं में बूढ़े के साथ भी) गठजोड़ा कर देते थे। प्रत्येक लडकी का विवाह उसी की जाति-विरादरी के लड़के से और केवल खास-खास मुहतों में होने की प्रथा हो गयी: जाति-पाति की विभिन्नता और प्रांतीयता आदि का भेद-भाव बढ़ने से अनेक दशाओं में वर-बधू का चुनाव बहुत ही परिमित चेत्र में होने लगा । अब इन बातों की हानियों पर विचार होने लगा है। बर-बधू एक-दूसरे के जुनाव में माता-पिता या संरक्तकों के मत के आश्रित न रह कर उसमें स्वयं भी अपनी सम्मति का उपयोग करने लगे हैं। जहाँ-तहाँ लोकमत इस विषय में बढ़ता जा रहा है कि बर-बधु को एक-दूसरे के चुनाव में अधिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए; हां, वे अपने माता-पिता श्रादि के परिपक श्रनुभव से भी लाभ उठावें । चुनाव का चेत्र भी क्रमश: विस्तृत होता जा रहा है। अन्तर्जातीय विवाहों के भी उदाहरण मिलते जा रहे हैं। इसी प्रकार अन्तर्पान्तीय विवाहों को भी अञ्छा समर्थन मिल रहा है। सन् १८७२ ई० में 'स्पेशल मेरिज ऐक्ट' (विशेष विवाह क़ान्न) बना था। उसके द्वारा उन मनुष्यों के विवाह को क़ानून की दृष्टि से ठीक माना जाने लगा, जो ईसाई, यहूदी, हिन्दू, ग्रुसलमान, पारसी, सिक्ख या जैन किसी भी धर्म से सम्बन्ध नहीं रखते। जायदाद के बँटवारे श्रथवा विरासत के मामले में इस क़ानून से लाभ उठानेवालों के लिए यह आवश्यक था कि वे उपर्युक्त धर्मों का अनुयायी होने से इनकार कर दें। अब तो क़ानून में ऐसा परिवर्तन हो गया है कि दोनों सम्बन्धित पक्षों की स्वी-कृति पर सब प्रकार के अन्तर्जातीय विवाह जायज़ माने जायँ। इसमें वे विवाह भी आ गये, जो उपर्युक्त धर्मों की संस्कार विधि के अनुसार होंगे।

विधवाओं की दशा सुधारने के लिए स्वर्गीय पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर से लेकर अब तक अनेक महानुभावों ने उनके पुनर्विवाह के प्रचार के लिए भारी प्रयन्त किया है। आधुनिक सहायकों में श्री गङ्कारामजी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपने सन् १९१४ ई० में विधवा-विवाह-सहायक समा, लाहार, की स्थापना की, और सभा के खुनं के लिए लाखों की सम्पत्त का दान दिया। कुळु सुधारकों का मत है कि केवल ऐसी ही बाल-विधवाओं का पुनर्विवाह हो सके, जिनका अपने पति से समागम न हुआ हो। दूसरे पच्च में वे सजन हैं जो विधवाओं को इन्द्रिय-संयम आदि का उपदेश देते हुए उनके लिए शिक्तित होने, अपनी आजीविका प्राप्त करने तथा समाज-सेवाओं में भाग लेने के योग्य होने की व्यवस्था चाहते हैं। निस्सन्देह वाल-विवाह आदि कुप्रयाओं के कारण विधवाएँ बहुत होती हैं, अतएव उनको रोकने से विधवाएँ वहुत कम हो जायँगी।

शिक्षित श्रीर योग्य खियाँ श्रपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने तथा उचित श्रधिकारों को प्राप्त करने का उद्योग करने लगी हैं। श्रव तो उन्हें श्रनेक स्थानों में म्युनिसपैलटियों श्रीर कौंसिखों का मेम्बर जुनने तथा स्वयं मेम्बर बनने तक का श्रधिकार हो गया है। गत वर्षों में वे मन्त्री भी रही हैं। सह्दय मनुष्यों का कर्तव्य है कि वे हित्रयों के उत्थान में योग दें। हाँ, यह ध्यान रहे कि उन्नति की दौड़ में हमारी चिहनें मर्यादा का उल्लंघन न करें। कहीं कहीं शिक्षित क्षित्रों का रहन-सहन बहुत आडम्बरमय और खर्चीला हो गया है। उन्हें ग्रहस्य-जीवन अरुचिकर जान पड़ता है। वे स्वच्छन्द मनोहतिवाली हो गया हैं। वे खार्च निक जीवन बहुत अविमन्दी अधिक संलग्न हो जाती हैं कि उनका पारिवारिक जीवन बहुत दुखमय हो जाता है। स्मरण् रहे कि उन्हें जितनी आवश्यकता नागरिका बनने की है, उसकी अपेक्षा हस बात की ज़रूरत कम नहीं है कि वे भावी नागरिकों को सुयोग्य बनानेवाली भी हों। सन्तान को गुण्यान बनाना बहुत-कुछ माताओं पर ही निर्भर होता है।

हिन्दुक्यों के सम्बन्ध में इतना विचार करके अब हम अन्य समाजों की जायति का विचार करते हैं।

मुसलमानों में समाज-सुधार — मुसलमानों में समानता तथा परकता बहुत है, इनके रस्मो-रिवाल सरल हैं। साधारणतथा इनमें बहुत फिज्लाल में नहीं होती। तथापि कुछ सामाजिक सुधारों की आवश्यकता थी। इनके रहन-सहन में कृत्रिमता होती है। मुसलमान-स्त्रियों चिरकाल से पदें में रहती आयों हैं। उससे इनका स्वास्थ्य अब्झा नहीं रहा। शिक्षा में तो स्त्रियों क्या पुरुष भी बहुत विकुड़े हुए थे। इनकी जाएति में अन्यान्य सजानों में, सर सैयदअहमद लां का अब्झा भाग रहा है। आपने समाज-सुधार के विषय में ख्व पचार किया, तहलीय-उल-इल्लाइण नामक एक मासिक-पत्र भी निकाला तथा

शिक्षा प्रचार का भी बहुत उद्योग किया। इसके फल-स्वरूप मुसल-मानों में कहरता की कमी होती गयी। अब क्रियों में पदें का वन्धन पहले की अपेक्षा शिथिल है। उनमें शिक्षा का प्रचार वढ़ रहा है, और कुछ ने तो बँगरेज़ी शिक्षा का भी स्वागत किया है। मुसलमान-क्रियाँ स्वयं भी अपनी दशा उन्नत करने के लिए जहाँ-तहाँ समाएँ आदि करके अपने वगं में सुधार कर रही हैं, तथाणि अभी गति मन्द है और प्रतिक्रियावादियों की प्रधानता है।

श्चन्य जातियों में प्रकाश—हिन्दू और मुसलमानों के श्रतिरिक्त जागति का प्रमाव यहाँ की श्रीर भी जातियों में हुआ है। ईसाइयों में यद्यि बहुतों के समाजिक व्यवहार अपने पूर्वज हिन्दुओं के समाज ही हैं, परन्तु वे अंधकार-काल में घुसी हुई हानिकर रीति रस्मों को त्याग रहे हैं तथा स्वच्छता और शिक्षा के विषय में श्रपनी श्रेणी के हिन्दुओं से आगे बढ़ रहे हैं। पारबी भी रहन-सहन, शिक्षा और सफ़ाई श्रादि में यहाँ के योरियन लोगों से अच्छी टकर लेते हैं। इनमें समबातुकूलता का विचार बहुत बढ़ा-चढ़ा है। ये देश-काल की गित को परखकर तदनुसार उन्नति करने में श्रावस हैं।

अब इम एक ऐसे सामाजिक विषय का विचार करते हैं, जिसकी ओर सुधारकों एवं सरकार का ध्यान ग्राकर्षित हो रहा है, एवं होना चाहिए। यह प्रश्न है, भारतवर्ष की जन-संख्या का।

जन-संख्या का प्रश्न — भारतवर्ष की जन-संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। यद्यपि यहाँ मृत्यु-संख्या श्रन्य देशों की तुलना में श्राधिक है, परन्तु जन्म-संख्या उससे भी श्राधिक होने से, कुल मिलाकर जन-संख्या की बृद्धि ही हो रही है। जैसा आगे बताया जायगा, भारतवासियों की आर्थिक अवस्था इस समय भी शोचनीय है। ऐसी दशा में जन-संख्या की निरंतर बृद्धि होते रहना चिन्तनीय है। इसका परिस्थान अकाल या महामारी आदि होता है। जन-संख्या वृद्धि का कुछ कारस्थ यहाँ की जल-वायु की उच्चाता, अशिक्षा और निर्धनता है। देश में शिक्षा-प्रचार तथा आर्थिक उन्नति होने पर जन-संख्या की वृद्धि में कुछ रुकावट होने की आशा है।

यहाँ हिन्दुओं में, जो अन्य सब जातियों के आदिमयों से अधिक संख्या में हैं, विशेषतया कन्या का विवाह अनिवार्य माना जाता है। पुत्र-प्राप्ति धार्मिक कृत्य समभा जाता है। सम्भवतः अति प्राचीन काल में इस प्रकार के विचारों के प्रचित्त होने का कारण यह होगा कि भूमि बहुत थी, वस्ती नयी थी। जन-संख्या कम थी और उसे बढ़ाने की आवश्यकता बहुत थी। अब वह बात नहीं रही। परन्तु समाज में कोई विचार एक बार घर कर लेने के बाद सहसा नहीं हटता। शिचा आदि के यथेष्ट प्रचार न होने से अधिकांश भारतवासी स्वतंत्र चिन्तन करके प्राचीन प्रथा या रीतियों और विचारों में देशकाल के अनुसार सम्यक् परिवर्तन नहीं करते।

इसके श्रतिरिक्त, प्राचीन काल में इस विषय की जो मर्थादाएँ थीं, वे भी अब नहीं रहीं। पहले ऐसी न्यवस्था यी कि पुरुष-स्त्री योग्य आयु के होकर विवाह करते थे; फिर ग्रहस्थाश्रम भी चार आश्रमों हों से एक था, शौर उसकी अविध भी प्चीस वर्ष की रखी गयी थी। इसके बाद सन्तानोत्पत्ति बन्द हो जाती थी। विगत शताब्दियों में, इस देश में

बाल विवाह प्रचलित हो गया श्रीर, विवाह होने के बाद लोग श्राजीवन -गृहस्थाश्रम में रहने लगे। पुरुष की एक स्त्री के मर जाने पर दसरा. तीसरा, श्रीर कुछ दशाश्रों में चौथा विवाह भी होने लगा। परिगाम यह हुआ। कि एक आरे तो अनेक छोटी उम्र के लड़के लड़कियों की सन्तान होने लगी, दूसरी स्रोर कितने-ही बूढ़े श्रादमियों के बेमेल विवाहों से जन-संख्या की वृद्धि हुईं। इन शिशुओं का दुर्वल, रोगी, श्रल्पायु होना स्वाभाविक ही था। जैसा पहले कहा गया है, अप कुछ समय से इसमें क्रमशः सुधार हो रहा है। हाँ, श्रीर भी बहुत-कुछ सुधार-कार्य होने की गुंजायश है। शिक्षा-प्रचार, आर्थिक संघर्ष, कुछ लोगों के रहन-सहन का दर्जा ऊँचा रखने और स्वच्छंद जीवन विताने की इच्छा श्रादि से भी जन-संख्या की वृद्धि पर कुछ रुकावट होने लगी है; तथापि वर्तमान अवस्था में यह समस्या विद्यमान है। अब से कुछ समय पहले तक, इसे इल करने के लिए सन्तानोत्पित मर्यादित रखने का एक-मात्र उपाय इन्द्रिय-निग्रह समभा जाता था। श्राधुनिक काल में कृत्रिम साधनों का उपयोग बढ़ता जाता है। निस्सन्देह वर्तमान समय में जनता की वृद्धि को यथा-सम्मव रोकना आवश्यक है, परन्तु इसके लिए इम स्त्री-पुरुषों का संयमी जीवन व्यतीत करना ही उचित समभते हैं।

भारतीय समाज की कमज़ीर कड़ी — किसी भी विचार-शील ब्रादमी को यह बात ब्राश्चर्यं जनक प्रतीत होगी, कि भारतीय जनता के हतने विशाल होते हुए भी, यह देश संसार में ऐसा गया बीता है। बात यह है कि भारतीय समाज सुसंगठित नहीं है। इसकी विविध कड़ियों में से कई-एक बहुत ही कमज़ोर हैं। महिलाओं, अलूतों, और मिखारियों के सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है। इनके अतिरिक्त, जरायमपेशा लोगों तथा वेश्याओं का भी प्रश्न विचारणीय है।

यह तो ठीक है कि किसी जाति में अपराध करनेवाले कम होते हैं,
और किसी में ज़्यादह । परन्तु किसी जाति को 'जरायमपेशा' करार
देना या घोषित करना सर्वया अनुचित है । लोगों का अपराधी होना
बहुत-कुछ उनकी परिस्थिति पर निर्भर होता है, और सामाजिक
बातावरण का उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है । इस विषय पर हमने
विस्तार-पूर्वक अपनी 'अपराध चिकिस्सा' पुस्तक में लिखा है । यहाँ
यही वक्तव्य है कि यदि अपराधियों के साथ कठोरता न करके सहानुमृति का व्यवहार रखा जाय, और उनके सुधार का प्रयत्न किया
जाय, तो इसमें कमशः बहुत सफलता मिल सकती है ।

श्रव वेश्याश्रों की बात लीजिए । उन्हें घृष्णित या उपेक्षित कह कर, समाज को निश्चिन्त नहीं रहना चाहिए। 'पतित बहिनों' में से श्राधिकांश श्रापना घंघा श्राधिक या सामाजिक मजबूरी से करती हैं। यदि उनके योग्य श्राजीविका के मार्ग निकाले जायें तो हनमें बहुत-सी श्रपनी सेवा श्रोर योग्यता से देश का बड़ा हित कर सकती हैं। कितनी-ही वेश्याएँ एहस्थ जीवन की इच्छुक हैं। इनके सुधार का उपाय यह है कि ऐसे श्रादमी यथेष्ट संख्या में मिलें, जो साहस-पूर्वक इनसे विवाह-सम्बन्ध करें, श्रोर इन्हें श्रपनी एहिंगी के रूप में स्वीकार करें। पुनः वेश्याश्रों में से जो श्रपने पतित व्यवसाय को छोड़ चुकी हैं. श्रोर एहस्थ-जीवन में प्रवेश करना भी नहीं चाहती, वे स्वयं-सेविकाएँ

बनकर आगे बढ़ें, और अपनी अन्य वेश्या बहिनों को सुमार्ग पर लाने का प्रथरन करें।

सरकारी सहयोग—समाज-सुधार के सम्बन्ध में यह बात बहुत विचारणीय है कि इसमें सरकारी सहयोग कहाँ तक उपयोगी है। अनेक पुरुष चाहते हैं कि प्रत्येक सुधार के बास्ते सरकारी कानून बन जाना चाहिए। हमारा स्वष्ट मत है कि ऐला परावलम्बन ठीक नहीं। यद्यपि कुळु बातें ऐसी अवश्य हैं, जो सरकारी क़ानून के द्वारा यथेष्ट रूप से कार्य में परिणत हो सकती हैं। परन्तु वे बहुत थोड़ी हैं। समाज-सुधार का अधिकांश कार्य हमारे ही करने का है, उसके लिए कोंसिलों के प्रस्तावों की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है लोकमत तैयार करने की। विना लोकमत, सरकार भी समाज-सुधार में सफलता-पूर्वक अप्रसर नहीं हो सकती है हों, लोकमत तैयार करने का कार्य अच्छी तरह ऐसे ही व्यक्ति कर सकते हैं, जो स्वयं अपने व्यवहार में अच्छा उदाहरण उपस्थित करते हों।

सेवा-भाव — हर्ष का विषय है कि देश में स्वयंसेवकों तथा सेवा-माववाले अन्य सज्जनों की वृद्धि होती जा रही है। दुर्मिन्न, बाढ़, महामारी तथा मेले-तमाशों के समय सेवा-सितियों और सेवा-दल महत्व-पूर्ण कार्य करते हैं। अनेक अवसरों पर, अपनी जान-जोख़म में डाल कर, दूसरों के। सक्कट से बचाने, लाबारिस मुदें उठाने और उनका अन्येष्ट संस्कार करने में उन्होंने अपने हृदय की उदारता का मुन्दर परिचय दिया है। जैसे बने, जहाँ बने, सेवा करना इनका उद्देश्य है। ये हिन्दू-मुमलमान, छूत-अळूत, ळी-पुरुष, ऊँच-

नीच, या अपने पराये का भेद-भाव नहीं जानते; जाति-विशेष और प्रांत विशेष का पक्ष नहीं लेते । सूर्य की भाँति, इनके प्रेम का प्रकाश सर्वत्र होता है। इस प्रकार का सेवा-भाव समाज सुधार और सामाजिक जारति में विलच्च सहायक होता है। निरसदेह अभी तक कछ व्यक्ति समाज-सेवा करने में भी अपनी जाति या धर्म के श्रादमियों का विशेष ध्यान रखते हैं। कुछ संस्थाएँ तो ऐसी है, जिनका उद्देशय एक-मात्र अपने ही वर्ग के आदिमयों का हित करना होता है। यह बात हमारी अनुदारता की सूचक है। कम-से-कम, सङ्घट के अवसर पर तो इमें अपनी जुद्रता को छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक हिन्द, प्रत्येक मुसल-मान तथा प्रत्येक ईसाई आदि मानव समाज का अङ्ग है, परमात्मा की सन्तान है। उसकी सहायता करने में अपने-पराये का विचार न कर हमें विशाल आत-भाव का परिचय देना चाहिए। हमें अपने व्यवहार से प्रमाणित करना चाहिए कि इस मनुष्य के बनाये हए बनावटी तंग दायरों से बाहर की बात भी सोच सकते हैं. इस मनुष्य समाज का यथार्थ रूप पहिचान सकते हैं। तभी हम अपने सच्चे मनध्यत्व का परिचय दे सकेंगे।



## उन्तीसवाँ परिच्छेद श्रार्थिक स्थिति

मिह्रतीय जनता के पेशे — भारतीय जनता अधिकांश में गाँवों में रहती है, और यहाँ लोगों का सब से प्रधान पेशा कृषि है। पिछली मनुष्य-गणना के अनुसार भिन्न-भिन्न पेशों का कार्य करनेवाले तथा उनके आशितों का कुल जनता में प्रतिशत अनुपात इस प्रकार थाः—

कृषि ६७, उद्योग-धंघे ९'७, यातायात १'५, न्यापार ५'४, सेना श्रीर सरकारी नौकरियां १'३, पढ़ना-लिखना १'७, घरेलू नौकर, श्रानिञ्चित आयवाले, और मिखारी आदि अनुत्पादक १३'७।

इन पर क्रमशः विचार किया जाता है।

कृषि-सम्बन्धी सुपार — प्राचीन काल में यह देश अपने तैयार माल और कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था। सुगल शासन के अधिकांश समय में भी यहाँ का कला-कौशल और शिल्प-चातुर्य बाहरवालों के लिए नमूना बना रहा। परन्तु कम्पनी के शासन-काल में यहाँ की उस्मोस्तम दस्तकारी नष्ट करके हसे ज़बरदस्ती कृषि-प्रधान (ब्रिटिश कारख़ानों के लिए कच्चा माल देनेवाला ) बनाया गया। जनता का भला-बुरा निर्वाह एक मात्र खेती से होने लगा। फिर खेती की दशा भी अच्छी न रही। यहाँ अति प्राचीन काल से कहावत चली आरही थी कि 'उत्तम खेती, मध्यम बान (क्यापार), निषद चाकरी, भीख निदान।' कम्पनी के समय में अनेक किसानों को भर-पेट भोजन और शरीर दकने को वस्न तक का अभाव हो गया। पीछे कमशा सुधार हुआ।

कृषि-सम्बन्धी सुधारों की तीन अवस्थाएँ कही जा सकती हैं-

- (१) सरकार ने जो सुघार किये, वे विशेषतया श्रपनी सुविधा या श्राय-वृद्धि के लिए किये, श्रयवा श्रङ्गरेज़ों के हित के लिए किये। भारतीय जनता की दशा सुधारने का उसका लक्ष्य न था।
- (२) सरकार ने जनता की दशा सुधारने की कोशिश की, पर उसी सीमा तक, जहाँ तक सरकार की हानि न हो। फल-स्वरूप जो सुधार हुए, वे बहुत महत्व के नथे।
- (३) प्रान्तों में उत्तरदायी शासन की स्थापना होने पर जो सुधार किये गये, उनका सुख्य लक्ष्य जनता की दशा को सुधारना रहा।

श्रवारहवीं सदी में कम्पनी ने यहाँ भूमि से श्रधिक से-श्रधिक मालगुज़ारी वस्त करने का प्रयत्न किया। उसने वड़ी कड़ाई श्रीर निर्देयता से काम लिया, यह श्रव भली भौति विद्ध है। उसका फल यह हुश्रा कि मालगुज़ारी वस्त्त होनी किठन हो गयी, ज़मीन परती पड़ी रहने लगो। श्रन्ततः लार्ड कार्नवालिस ने सन् १७९३ में बङ्गाल में मालगुज़ारी का 'स्थायी प्रवन्ध' (इस्तमरारी बन्दोबस्त) कर दिया। यह निरुचय किया गया कि सरकार को निर्धारित परिमाया में मालगुज़ारी

मिले, भविष्य में ज़मीन के सुधार और उन्नति से जो आय बढ़े, उसका लाभ ज़मीदारों को मिले । उस समय अधिकारियों का विचार अन्य प्रांतों में भी ऐसी ही व्यवस्था करने का था, पर पीछे स्वार्थ-वश ऐसा नहीं किया गया।

सन् १८६६ में सरकार ने भारतीय कृषि-विभाग की स्थापना की। इसके सम्बन्ध में स्वयं सरकार द्वारा नियुक्त शाही कृषि-कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि "यह विभाग इंगलैंड के कपास के व्या-पारियों की इच्छानसार १८६९ में फिर हाथ में लिया गया। भारत-सरकार की कृषि-नीति प्रायः इन्हीं व्यापारियों की इच्छानसार निर्धा-रित होती रही है।" पोछे इस विभाग ने अमरीकन कपास. मिश्र की तमाख तथा विदेशी गेहूँ आदि वस्तुओं को यहाँ पैदा करने के अनेक प्रयोग इस उद्देश्य से किये कि यदि इनकी काश्त यहाँ अच्छी होने लगे तो ब्रिटिश पुँजीपति यहाँ त्राकर इनका कारोबार कर सकें। यह प्रयोग प्राय: ग्रासफल रहे और इनसे केवल प्रसंगवश ही भारतवर्ष की भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमि में उचित खादों के उपयोग, उत्तम प्रकार के बीज, पौदों के रोग, उनकी चिकित्सा, नये प्रकार के हलों. मशीनों श्रीर श्रीज़ारों के उपयोग तथा खेती करने के नये तरीकों का ज्ञान प्राप्त हुआ। परन्तु इस ज्ञान का सर्वसाधारण में प्रचार करने का सन्तोषजनक प्रयत्न नहीं किया जाता । यहाँ एक इम्पीरियल कृषि-अनुसंधान-समिति (रिसर्च कौंसिल) है; कुछ ख़ास-ख़ास नगरों में चीनी, द्ध, मक्खन, रुई खादि के लिए भी अनुसंधान-संस्थाएँ हैं। इनके सम्बन्ध में भी ऊपर कही बात चरितार्थ होती है।

श्रव हम कृषि सम्बन्धी सुधारों की दूसरी श्रवस्था का विचार करते हैं।

पहले कुछ स्थानों में, विशेषतथा बंगाल में, ज़मींदार किसानों को बहुत सताते थे, और उनसे मनमाना लगान बद्दल करते थे। अब सरकार ने किसानों को बचाने के लिए प्रत्येक प्रान्त में कुछ काश्तकारी काचित्र ना दिये। सरकार किसानों को कुछ क्यया उचार भी देने लगी। इस प्रकार दी जाने वाली रक्तम को 'तकावी' कहते हैं। सन् रम्म में भूमि की उन्नति के लिए और रम्म में किसानों को सहायता के लिए, इस सम्बन्ध में कानून पास हुए। परन्त किसानों की संख्या तथा आवश्यकता को देखते हुए 'तकावी' में दी जानेवाली रक्तम बहुत कम रही है।

किसानों को महाजन थादि के भारी सूद से बचाने के लिए सरकार ने सन् १९०४ ई० में सहकारी वैंकों के सम्बन्ध में एक क़ानून बनाया, इसमें पीछे कुछ संशोधन हुआ। तदनुसार अब प्रत्येक प्रान्त में तीन प्रकार के सहकारी वैंक हैं। (१) आमीया वैंक; जिसे एक प्राम या पास-पास के कई गाँवों के दस-दस या अधिक आदमी मिलकर बना लेते हैं। (२) शहरी वैंक; जो एक नगर के शिल्पकारों, व्यापारियों, मज़दूरों आदि की सहायतार्थ बनाये जाते हैं। (३) सेंट्रल वैंक; जो उपर्युक्त दो प्रकार के वैंकों को धन को सहायता देते हैं। इन वैंकों का प्रवन्ध स्थानीय सहकारी समितियों के सभासद हो करते हैं। और, रूपया समासदों को ही उधार मिल सकता है, सो भी उत्पादक कार्यों के लिए ही। अर्थात्, इन वैंकों से ऋष्य लेकर फ़िजूलखर्ची नहीं की

जा सकती। सहकारी वैंकों की, इस निर्धन देश में अत्यन्त आवश्यकता है; पर यहाँ इनका प्रचार अभी बहुत कम है।

भारतवर्ष में, नहरों के निर्माण में, विशेष ध्यान इसी शताब्दी में दिया गया है। सन् १९०३ ई० के आवापाशी-कमीशन की रिपोर्ट के बाद सरकार ने कई नहरें बनवायी हैं। पंजाब में नहरें निकालने से कई जगह अच्छी सुन्दर नहरी बिस्तियों हो गयी हैं। इनकी पैदावार तथा आवादी पहले से कई गुना वढ़ गयी हैं। इनकी पैदावार तथा आवादी पहले से कई गुना वढ़ गयी हैं। संयुक्त-प्रान्त में शारदा-नहर निकाली गयी है; इससे कई लाख एकड़ भूमि में आवपाशी होगी। सिंघ में सक्खर बाँच बनाया गया है, जिससे सिंच की लाखों एकड़ बंजर भूमि हरी-मरी और ख़्व उपजाऊ होने की आशा है। तथापि इस समय लगभग १६०० लाख एकड़ अर्थात् ७५ प्रति सेकड़ा जोती हुई भूमि केवल वर्षा के आश्रित है। यह ठीक नहीं। नहरों की वृद्धि की यहाँ बहुत आवश्यकता है; विशेषतया दक्षिण मालवा, गुजरात, मध्यप्रान्त और राजपूताने के अनिश्चित वर्षावाले हलाओं में।

कृषि-सम्बन्धी सुधारों की वर्तमान अवस्था सन् १९३७ ई० से आरम्म होती है, जब से नये शासन-विधान का प्रांती-सम्बन्धी भाग अमल में आया, और प्रांतीय सरकारें जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हुई। कांग्रेस तो जनता की ही है; उसने पदास्त्व होते ही किसानों के कहों की ओर ध्यान दिया। संयुक्तप्रांत और विहार आदि प्रांतों में लगान और मालगुज़ारी के संशोधन सम्बन्धी क़ानून बनाये गये हैं। इन क़ानूनों से किसानों को सुधार की अच्छी किश्त मिल गयी है। किसानों-सम्बन्धी समस्याएँ—अब हम कुषकों-सम्बन्धी

उन समस्याओं पर विचार करते हैं, जो इस समय वारम्बार हमारे समुख आती हैं। पहले खेतों के बँटवारे की बात लें। भारतवर्ष में बहुत से खेतों का च्रेत्रफल बहुत थोड़ा रहता है—प्राय: एक एक दो-दो एकड़ मात्र। कितने-ही खेत तो आये-आये एकड़ या उससे भी छोटे हैं। प्रत्येक कृषक-परिवार के पास इतनी भूमि अवश्य होनी चाहिए कि उसकी उपज की आय से उसका साधारणतया अच्छी तरह निर्वाह हो सके। यहाँ बहुत-से किसानों के पास एक एक से अधिक खेत हैं, जो एक-दूसरे से दूर-दूर हैं। इनमें काम करने में समय, शक्ति और द्रव्य का अपव्यय होता है, और बहुधा किसानों का बीच की ज़मीनवालों से भगड़ा भी होता रहता है। इसका शीव अन्त किया जाना चाहिए। इसका उपाय यह है कि प्रत्येक किसान की जोत के खेत एक स्थान में, एक 'चक' में हो जायँ, और भविष्य में उनका छोटे-छोटे दुकड़ों में बाँटा जाना कान्त द्वारा रोक दिया जाय।

भारतवर्ष का बहुत-सा हिस्सा ऐसा है, जिसमें ज़र्मीदारी या ताल्लुक़ेदारी प्रथा है। जॉगरेज़ी सरकार से पहले ज़र्मीदार ज्ञादि एक प्रकार के राजकीय कर्मचारी थे, जो लगान वत् ल करके सरकारी ख़ज़ाने में भेजते थे। जॉगरेज़ी सरकार ने देश में ज्ञपनी सत्ता जमाने में सहा-यता प्राप्त करने के लिए उनका मान और प्रतिष्ठा बढ़ा दी। इस पर वे ज्ञपने ज्ञापको ज़मीन का मालिक समभत्ते लगे। किसान जितना लगान देते हैं, उसका बङ्गाल में बहुत बढ़ा हिस्सा, तथा ज्ञन्य प्रान्तों में ज्ञाघा या उससे भी ज्ञिक भाग, उन्हें मिस्त जाता है। उन्हें प्राथः विना परिश्रम ही भोग-विलास तथा ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते

हुए, और किसानों को दिन-रात कड़ी मेहनत करने की दशा में भी यथेष्ट भोजन-बस्त से बंचित रहते हुए देखकर श्रानेक हृदयों में ज़र्मी-तारी प्रथा के विरुद्ध प्रवल भाव उठ रहे हैं।

जमीदारों का लगान-वद्दली का काम सरकारी कर्मचारियों द्वारा बहुत कम ख़र्च में कराया जा सकता है, जैसा कि रैयतवारी प्रान्तों (मदरास आदि) में हो रहा है। ज़मीदारों को इतनी अधिक आय क्यों होनी चाहिए, जब कि देश की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है, और जनता के हित के अनेक कामों के लिए द्रव्य की अत्यन्त कमी है! इस विचार से सन् १९३७ ई० से विहार में ज़मीदारों की आय पर 'कृषि-आय-कर' लगाया गया है। परन्तु अनेक आदमी इसी से संतुष्ट नहीं हैं। कितने-ही नेताओं का मत है कि ज़मीदारों को कुछ मावज़ा या प्रतिफल (जिसकी मात्रा देश-काल के अनुसार निश्चित की जाय) देकर ज़मीदारों प्रया उठा दी जाय। मूमि का राष्ट्रीयकरया हो जाय। मूमि उन्हीं लोगों के पास रहे, जो खेती करें और, सरकार किसानों से सीधा सम्बन्ध रखें।

परन्तु इसी से ही किसानों की आर्थिक समस्या इल नहीं हो जायगी।
आवश्यकता इस बात की है कि सरकार किसानों से मालगुलारी उचित
मात्रा में ले। उपज का ठीक हिसाव लगाया जाय, उसमें से पूरा
लगान-ख़र्च घटाया जाय। फिर जो आय रहे, उस पर ही सरकार
निर्धारित दर से मालगुलारी ले। वर्तमान अवस्था में उपज का मूल्य
बढ़ा कर, और लागत-ख़र्च घटाकर हिसाव लगाया जाता है। अनेक
किसानों को मालगुलारी अपनी मज़दूरी में से देनी पड़ती है, इसलिए

उन्हें कई महीने कुळु मूखा रहना पड़ता है। स्मरण्य रहे खेती के लागतख़र्च में किसान और उसके कुटुम्ब के उन लोगों की मज़दूरी अवश्य
सम्मिलत होनी चाहिए, जो खेती पर काम करते हैं। यदि इस तरह
लागत-ख़र्च ठीक लगाया जाय तो बहुत-से खेत ऐसे निकलंगे, जिनकी
आमदनी लागत-ख़र्च से कम होगी। इस प्रकार के खेत जोतनेवालों
से मालगुज़ारी लेना किसी भी दशा में उचित नहीं है। सरकार
को मालगुज़ारी उन्हीं किसानों से लेनी चाहिए, जिनका भरण-योषण
अच्छी तरह होता हो। साथ ही मालगुज़ारी की दर वर्डमान होनी
चाहिए, अर्थात् जैसे-जैसे किसानों की (विशुद्ध) आय अधिक हो,
वैसे-वैसे मालगुज़ारी बढ़ती जानी चाहिए।

श्रव किसान जाग रहे हैं, श्रपना संगठन कर रहे हैं। श्राशा है, वे श्रपनी श्राधिक श्रीर सामाजिक उज्जित करने में सफल होंगे; उनसे प्रत्येक देश-हितेषी की सहानुभृति है। हां, उन्हें भी देश के श्रन्य समूहों के हितों का यथेष्ट ध्यान रखना चाहिए।

उद्योग-धन्धे — पहले कहा जा जुका है कि श्रति प्राचीन काल से भारतवर्ष तैयार माल में न केवल स्वावलम्बी था, वरन् श्रन्य देशों की भी बहुत-बी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। स्वरहवीं ही नहीं, आठारहवीं शताब्दी में भी इस देश के बने हुए ऊनी, सूती और रेशमी कस्नों तथा अन्य पदार्थों के लिए सारा योरण लालायित रहता था। सरन्तु पीछे यह देश वैज्ञानिक उन्नति से लाभ न उठा सकने के, कारण सांसारिक छुड़दौड़ में दूसरे देशों से पीछे रह गया। साथ ही शासकों की ब्यापार-नीति ऐसी प्रतिकृत रही कि इस देश से तैयार

माल की रफ्तनी दिनोंदिन घटती गयी। शाल, मलमल आदि स्ती रेशमी और ऊनी बस्न, शकर तथा अन्य पदार्थों का, करों की अधिकता के कारण, विलायत जाना कम हो गया; यह देश केवल रई, अल, छन, ऊन, रेशम आदि कचा माल वेचनेवाला रह गया। अँगरेज़ी का हित इसी वात में था कि मारतवर्ष उन्हें इंगलैंड के कल-कारख़ानों के लिए कच्चे पदार्थ दे।

श्रस्तु, यहां उद्योग-धंघों की दशा बहुत चिन्सनीय हो गयी। श्राख़ित सन् १८०५ ई० से नेताश्रों का ध्यान हर ओर जाने लगा। स्त कातने और कपड़ा बुनने की मिलें चलने लगीं। लोहा, फीलाद श्रादि का माल तैयार करने के भी कई कारख़ाने खुले। इस श्रीद्योगिक उन्नति में जे० एन० टाटा (जमसेदजी नौरेरवानजी टाटा) का नाम प्रसिद्ध है। उन्होंने वंगलोर में एक वैज्ञानिक श्रनुसंघान-संस्था भी स्थापित की।

क्रमशः लोगों में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की मावना बढ़ने लगी। स्वदेशी आन्दोलन को सन् १९०५ ई० के वंग-विच्छेद से बहुत उत्तेजना मिली। इस समय से विदेशी वस्तुओं का विह्कार आरम्भ हुआ। पर आवेश में आरम्भ होने के कारण इन वातों का आधार हढ़ न था। कुछ समय बाद इसमें शिथिलता आगयी। तथापि इससे लोगों के अनुभव में अच्छी वृद्धि हुई, और कुछ वस्तुओं के कारखाने स्थायी रूप से चलने लगे। सन् १९१९ ई० में तथा उसके बाद जब राष्ट्रीय आन्दोलन समय-समय पर व्यापक रूप से हुआ, तो उसका एक सुख्य आंग विदेशी-वस्तु-वहिकार मी रहा

है। इसका लक्ष्य देश को, विशेषतया वस्त्र-व्यवसाय में, स्वावलम्बी बनाना है।

इस समय यहाँ कल-कारख़ानों की स्थिति बहत असंतोषप्रद है। रेल, ट्रामवे, सोने ग्रौर कोयले की खाने, सन, ऊनी वस्त्र, कागज़ पीतल. मिट्टी-के तेल के कारख़ाने श्रीर बड़े-बड़े बैंक प्राय: श्रॅगरेजों, के द्वाथ में है। भारतवासी केवल सूती कपड़ों की मिलों, फ़ौलाद लोहा, चीनी श्रीर वर्फ के कारख़ानों श्रीर श्राटा पीछने की कलों श्रादि के ही मालिक हैं। यहाँ के कारखानों में मज़दरों की दशा भी अच्छी नहीं है। यहाँ मज़दूरों के सम्बन्ध में एक क़ानून है, जिससे उनके काम करने के घंटों की सीमा निर्घारित है, तथा कारख़ानों में सफ़ाई रोशनी आदि का यथेष्ट प्रवन्ध करने और मज़दूरों को चोट-चपेट न लगने देने की कुछ व्यवस्था की गयी है। परन्तु यह क़ानून बहुत अधूरा है। इससे मज़द्र बहुत अरिच्चत अवस्था में रहते हैं। उनके लिए यथेष्ट स्थान का प्रबन्ध नहीं होता, उन्हें बाल-बच्चों सहित तंग, श्रंधेरे श्रीर गंदे मकानों में रहना होता है । ये दुखमय जीवन बिताते हैं, श्रीर प्राय: श्रल्पायु में ही मर जाते हैं। यह परिस्थिति चिन्तनीय है।

कुछ सजनों का मत है कि जब तक समाज का वर्तमान संगठन बना रहेगा, साधारण कानूनों द्वारा मज़दूरों की स्थिति में विशेष परिवर्तन न होगा। यथेष्ट सुधार के लिए उत्पत्ति और विनिमय के साधन किसी विशेष अंगी के हाथ में न रहकर सर्वताधारण जनता अर्थात् उत्पादकों के हाथ में रहने चाहिएँ। इस व्यवस्था को खमाजवाद कहा जाता है। इसके सम्बन्ध में विशेष इस पुस्तक के पहले भाग में लिखा जा जुका है।

दस्तकारियों का पुनरुद्धार— अनेक सजनों का विचार है कि अमजीवयों का वास्तविक हित-साधन तभी होगा जब वे कल-कारख़ानों में दासता का जीवन न विताकर, प्राचीन काल की मौति स्वतंत्र रूप से अम करनेवाले होंगे, वे दस्तकारियों के काम में लगेंगे। इससे वे अपने घर में, अपने परिवार के आदिमियों के साथ रहेंगे, रूखी-सुली रोटी खाकर भी सुली और संदुष्ट रहेंगे, मदापान, विलासिता आदि के प्रलोभन में फंसने से बचेंगे। उनका शरीर स्वस्थ होगा और उनकी आत्मा भी बलवान होगी।

दस्तकारियों में हाथ की कताई-खुनाई का काम प्रमुख है। इसके पुनक्त्यान का संगठित प्रयत्न सन् १९२५ ई० से हुआ, जब कि महात्मा गांधी की प्रेरणा से यहाँ अखिल भारतवर्षीय चरखा संघ की स्थापना हुई। स्थान-स्थान पर इसके सैकड़ों खादी-केन्द्र हैं। इस धंधे द्वारा अनेक खुलाहों, वढ़ई, खुहार, रंगसाज़ एवं व्यापारियों आदि की काम मिल रहा है। आम-संगठन का भी अच्छा कार्य हो रहा है। अन्य उद्योग-धंधों की ओर कांग्रेस ने सन् १९३४ ई० के अन्त में ध्यान दिया। वर्धा (मध्यप्रान्त) में अखिल-भारत-आम-उद्योग-संघ की स्थापना एक स्वतंत्र संस्था के रूप में हुई। इसका उद्देश्य है, आमों का पुनः संगठन करना, आमोद्योगों को उत्साहित करना तथा उनमें आवश्यक सुधार करना, और आम-निवासी जनता की नैतिक और शारिरिक उन्नति की चेट्टा करना। उपर्युक्त संघ की संरक्षकता

में निम्नलिखित ग्रामोद्योग या उनके प्रयोग चल रहे हैं-

१ घान से चावल निकालना, २ आटा पीछना, ३ गुड़ बनाना, ४ तेल निकालना, ४ मूँगफली छीलना, ६ शहद की मिक्खया पालना, ७ मछली पालना, ७ दृष-शाला, ९ नमक बनाना, १० कमछ लोड़ाई, ११ कम्बल बनाना, १२ रेशम और टसर का माल बनाना, १३ सन की कताई-छुनाई, १४ कालीन बनाना, १५ कागज़ बनाना, १६ चटाई बनाना, १७ कंषियाँ बनाना, १८ चाकू केंची आदि बनाना, १९ साखुन बनाना, २० प्रथर की कारीगरी, २१ मरे हुए जानवरों की लाशों का उपयोग करना और चमड़ा तैयार करके उसकी विविध वस्तुएँ बनाना।

सर्वसाधारण को अवकाश के समय घर उद्योग-धंघों की उन्नित में यथा-सम्भव भाग लेना चाहिए। खेती करनेवाले तो साल में कई महीने वेकार रहते हैं। ऐसे समय उन्हें चाहिए कि अपनी सुविधानुसार खेतों में तरकारी ( शाक ) आदि उत्सन्न करने के अतिरिक्त, मूंच या सन की रस्सियों वटें; टोकरी, चटाई, मोड़े बनावें, कपास आटें, सृत कार्ते, या कपड़े बुनने आदि का काम करें।

उद्योग-भंभे और सरकार—सरकार उद्योग-भंभों की उन्नति में कई प्रकार सहायक हो सकती है— (१) वह प्रारम्भिक संस्थाओं में औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था करके बालकों में उद्योग-भंभों के प्रति आकर्षण उत्पन्न कर सकती है। यह काम यहाँ बहुत योड़े परि-माणा में हो रहा है। इस बात की भी आवश्यकता है कि देश में बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएँ खोली जायँ, जिनमें उद्योग-धंघी सम्बन्धी खोज की जाय। (२) स्थान-स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं की प्रदर्शनियों तथा विज्ञापन की व्यवस्था होनी चाहिए. जिससे सर्वेद्याधारण यह जान सकें कि कैसी कैसी वस्तुएँ देश में कहाँ कहाँ बनती हैं, और किस प्रकार बनायी जाती है। (३) उद्योग-धंघों के लिए एक प्रधान आवश्यकता पुँजी की रहती है। सरकार कभी-कभी बाज़ार-दर से कम ब्याज पर रुपया उधार देती या सहायता रूप कुछ ऐसा रुपया प्रदान करती है. जिसे वापिस नहीं लेती । सरकारी सहायता का एक रूप यह हो सकता है कि वह क्रञ मशीनें उत्पादकों को किराये पर दे; एक निर्धा-रित अवधि तक किराया दे चुकने पर मशीनें उत्पादकों की हो जायँ। (४) सरकार अपने विविध विभागों की आवश्यकता के लिए सब सामान देशी ख़रीदे, यदि कोई वस्तु देश में न बनती हो तो उसके बनवाने की स्वयं व्यवस्था करे, अथवा दसरों को सहायता या प्रोत्शाहन देकर बनवावे । भारतवर्ष में सरकार, तथा सरकार द्वारा सहायता-प्राप्त रेलवे कम्पनियाँ श्रादि, बहत-सा माल विदेशों से मँगाती है, यह श्रन-चित है। (५) सरकार विदेशी वस्त्रश्रों के श्रायात पर भारी कर लगा कर उन्हें मँहगा कर सकती है। इससे स्वदेश में बनी हुई वे वस्तुएँ कुछ समय बाद सस्ती होकर, विदेशी वस्तुत्रों की प्रतियोगिता में उहर सकती हैं। इसे 'संरक्षण-नीति' कहते हैं। भारतवर्ष में सरकार को इस विषय में ब्रिटिश सरकार की इच्छा और ब्रिटिश व्यापारियों के हित का ध्यान रखना पड़ता है। पिछले योरपीय महायुद्ध से पूर्व तो यहाँ उद्योग-घंघों का संरक्षण किया ही नहीं गया। सन् १९२१ ईं० में सरकार ने श्राधिक जाँच-समिति नियुक्त की। उसके बाद टेरिक नोर्ड ( श्रायात- नियांत-कर समिति ) की स्थापना हुई और उसकी सिकारिश के अनुसार कमशः लोहे और कीलाद के समान, कागज कपड़े और चीनी को संरक्षण दिया गया। परन्तु काँच और सीमेंट के काम को भी संरक्षण दिया गाया। परन्तु काँच और सीमेंट के काम को भी संरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में समय-समय पर जाँच होकर आवश्यकतानुसार संरक्षण देने की व्यवस्था होती रहनी चाहिए। इस और सरकार की गति बहुत मंद है। इसमें सुधार होने की अत्यन्त आवश्यकता है। सरकार को औद्यागिक उन्नति के विविध उपाय काम में लाने के लिए एक पंचवर्षिय योजना बनानी चाहिए, जिसका लक्ष्य यह हो कि भारतवर्ष अपनी सब प्रधान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वायलम्बो हो जाय, वह किसी बात में परस्रास्थापेकी न रहे।

व्यापार — भारतीयों को अपना व्यापार ज्ञान यहाने की भी बड़ी आवश्यकता है। उन्हें केवल कमीशन या दलाली लेकर निर्वाह करते हुए व्यापारी नाम को लिंकत नहीं करना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए कि भारतवर्ष के लिए कीन कीन सी वस्तु तैयार होती हैं, वे चीज़ें यहाँ किस प्रकार तैयार की जा सकती हैं, भारतवर्ष का कौन-सा पदार्थ संसार की अन्य मंडियों में नक्षे से बेचा जा सकता है। यहाँ से केवल कब्चे माल के कुछ जहाज़ हर साल विदेशों को भेज देना और विदेशों तैयार माल यहाँ खपा देना कितना हानिकर है! यहाँ के उद्योग-धंघों की उन्नति के लिए क्या-क्या साधन और परि-स्थित अनुकुल होगी है

सत् १९३४ ई० से यहाँ हाट-व्यवस्था के लिए भारत-सरकार द्वारा एक केन्द्रीय विभाग को स्थापना हुई है, और कुळ स्थानों में फल, श्रंडों और चमड़े तथा खालों के सम्बन्ध में किस्में निर्धारित करने के केन्द्र खोले गये हैं। सत् १९३७ ई० में केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा द्वारा खेती से होनेवाले पदार्थों को कक्षा निर्धारित करने और निशान लगाने ('ग्रेडिंग' और 'मार्किंग') का कान्त्रत पास किया गया है। इस विभाग का काम उत्पादकों को भिन्न-भिन्न स्थानों के बाज़ारों की परिस्थिति बताना और यह सुभ्काना है कि कहाँ कोनसी वस्तु की मौंग घटने या बढ़ने की सम्भावना है। इस विभाग को सर्वसाधारस्थ के सम्भक्ष में आने की बड़ी आवश्यकता है।

गत वर्षों में यातायात की उन्नति के कारण देश के भीतर एक जगह से दूसरी जगह, तथा बन्दरगाहों से, माल का श्राना-जाना बड़ा है। रेलों ने नयी सड़कों की माँग बढ़ा दी है, ज्यापार के पुराने रास्तों को बदल दिया है, श्रोर नये ज्यापार-केन्द्र खोल दिये हैं, जो रेलवे लाइन के किनारे बसे हुए हैं। रेलें और माल ढोनेवाली मोट्रों पुराने ढ़क्क ने वैलगाड़ियों तथा लहू जानवरों का काम कर रही हैं। किन्तु देश के भीतरी भागों में श्रभी उनकी पूरी पहुँच नहीं हुई है। सामान-दुलाई का खर्च कम हो गया है। माल ढोने की दर धीरे-धीरे कम हो जाने के कारण, भारतवर्ष के देशी और विदेशी ज्यापार की वृद्धि में सहायता मिली है। श्रव बन्दरगाहों की उन्नति हो रही हैं, क्योंकि विदेशों का माल यहीं श्राकर देश भर में फैलता है। परन्तु श्रमी ज्यापार के विविध साधनों की उन्नति की बहुत श्रावश्यकता है; साक्ष्

द्धी रेलों श्रीर जहाज़ों त्रादि पर विदेशी कम्पनियों का प्रभुत्व होने से उनकी दर तथा नियमों से भारतीय व्यापार को यथेष्ट लाभ न हो कर बहुजा चिति पहुँचती है। उन पर भारतीय जनता का ही नियंत्रण होना चाहिए।

विनिषय और बैंक-विदेशी व्यापार पर विनिषय की दर का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस समय भारत-सरकार ने यहाँ के रुपये का सल्य एक शिलिंग छ: पेंस अर्थात १८ पेंस निर्धारित कर रखा है। पहले यह समय-समय पर बदलता रहा है। कुछ समय पूर्व यह १६ पेंस था। भारतीय नेता चाइते हैं कि रुपये का मूल्य गिरा कर फिर १६ पेंस या इससे भी कम कर दिया जाय। वर्तमान बढे हए भाव में इमें विलायत से माल मँगाने में तो लाभ है; एक रुपया देकर बहीं का १८ पेंस का माल मिल जाता है (पहले १६ पेंस का ही मिलता था ) । इसी प्रकार रुपया विलायत के कारखानों में लगाने या बैंकों में जमा कराने से भी लाभ है। परन्त इससे यहां रुपये की कमी हो जाती है। मतलब यह कि विलायत में भुगतान करने में लाभ है। परन्त हमें अपना माल वहां भेजने में हानि है। विलायतवालों को अब उसके दाम (शिलिंग के हिसाब से ) अधिक देने पड़ते हैं, अतः वे इमारा माल कम मगाते हैं। इससे स्पष्ट है कि विनिमय की दर बढ़ने से (जैसी कि इस समय है) हमारे शिल्प-व्यवसाय श्रादि को बहत हानि पहुँचती है।

देश की आर्थिक उन्नति का वैंकों से चनिष्ट सम्बन्ध रहता है। भारतवर्ष में रिज़र्व बैंक और इम्पीरियल वैंक के खतिरिक्त, एक्सचेन्ज (बिनिसय) वेंक, जोशंटस्टाक (मिश्रित पूँजी के) बैंक तथा सहकारी बैंक व्यादि है। पर देश की विशाल जनता को देखते हुए ये बहुत ही कम हैं, और इनका कारोबार भी बहुत थोड़ा है। रिज़र्व बैंक, बँकों का बैंक है, इसमें बैंकों का रुपया जमा रहता है, और यह उन्हें उधार देता है। इसे नोट निकालने का अधिकार है। पर इस पर सरकार का नियंत्रण तथा प्रभुत्व है, और यह उसी के द्वारा निर्धारित नीति से काम करता है, जो वर्तमान दशा में बहुधा जनता के हित के प्रतिकृत होता है।

भारतवासियों की निर्धनता, और उसे दूर करने के खपाय-अति प्राचीन समय से लेकर, अब से केवल दो सी वर्ष पहले तक 'सोने की चिड़िया' समभी जानेवाली, और दूध-दही की नदियों के नाम से विख्यात भारत-भूमि की आज दिन यह दशा है कि यहाँ करोड़ों श्रादिमियों को रूखा-सूखा भोजन भी भर-पेट नहीं मिलता। जो देश अपने बनाये हुए वस्त्र से अन्य देशों के आदिमियों की लज्जा निवारण करता था. आज अपनी संतान को शरीर ढकने और सर्दी गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं देता । ऐसा निर्धन है यह भारतवर्ष ! परन्तु बहत-से श्रादमी इस बात पर विश्वास नहीं करते। वे बड़े-बड़े नगरों के विशाल भवनों की श्रोर संकेत करते हैं, विदेशों से ब्रानेवाले वस्त्र, खिलौने ब्रादि विसातख़ाने के धामान, मोटर, साइकल, तेल, साबुन आदि शौकीनी के सामान के अंक उपस्थित करते हैं, और कहते हैं कि भारतवासी सोने-चांदी के ज़ेवर पहनते हैं, श्रानेक त्योद्दार मनाते हैं, उनके यहां 'सात बार ( दिन ), नौ त्यौदार' कहावत प्रसिद्ध है। गाँवों के आदमी भी पक्के मकान बनवा रहे

हैं, सामूली श्रमजीवी भी सोडावाटर, चाय, सिगरेट-बीड़ी आदि का अधिकाधिक सेवन करते जाते हैं। इससे सिद्ध किया जाता है कि देश निर्धन नहीं है, यहाँ जनता की सुख-समृद्धि उत्तरोत्तर बढ़ रही है। परन्तु क्या यह सत्य है?

बड़े-बड़े नगरों की श्रोर संकेत करनेवाले तनिक यह विचार करें कि यहाँ केवल दस की सदी आदमी ही शहरों में रहते हैं। और, इनके भी सब निवासी धनवान नहीं है। राज-पथ को छोड़कर, यदि हम अन्दरूनी भागों में जायँ तो सहज ही रहस्योद्धाटन हो जाय। इन पंकियों के लेखक ने तो श्रति सम्पन्न कही जाने वाली बम्बई, कलकत्ता या इन्दौर श्रादि की सड़कों पर प्रातः काल छज्जों के नीचे, ऐसे अनेक व्यक्तियों को देखा है जिनकी समस्त सम्पत्ति उनके सुखे हाड़-मांस के ऋतिरिका केवल वह लंगोटी या अंगोछा था, जिसके बिना उन वेचारों को उन सभ्यताभिमानी नगरों में रहने की अनुमति न मिलती । अस्तु, भारतवर्ष तो देहातों का देश है और यहाँ की अधिकांश जनता किसान है। इन में से बहुतों को साधारण समय में भी। श्रच्छा तो क्या, पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता। फिर दुर्भिक्ष के समय की तो बात ही क्या ! यह ठीक है कि कुछ गांव वाले तथा श्रमजीवी अपनी श्रार्थिक स्थिति को मल कर कुछ शौक़ीनी का सामान लेते हैं, पुरानी रीतियों का पालन करने के लिए त्यौहार मनाते तथा सामाजिक क्ररीतियों में अपव्यय करते हैं। परन्त यह मनुष्य का स्वभाव है. उसकी कमज़ोरी है। इसके श्राधार पर उसे पैसेवाला ठहराना अनुचित है।

निम्नलिखित वातों से यह स्पष्ट है कि यहाँ ऋधिकांश आदमी

निर्धनता का जीवन बिता रहे हैं:-

- (१) यहाँ के निवासियों की श्रीसत आय बहुत कम है। साधा-रयातया एक व्यक्ति की दैनिक आय छः पैसे मानी जाती है। कुछ लेखकों ने दस-वारह पैसे तक का भी अनुमान किया है। स्मरण रहे कि यह श्रीसत आय है। इसमें राजा-महाराजाओं, सेठ-साहुकारों, पूँजीपतियों तथा उच-वेतन भोगी सरकारी या गैर-सरकारी पदाधि-कारियों की आय भी सम्मिलत है। इसका आशय यह है कि अनेक व्यक्तियों की आय उपर्युक्त श्रीसत आय से भी बहुत कम है।
- (२) अंकशास्त्रियों ने यह हिषाव लगाया है कि यहाँ कुल मिलाकर कौन-कौन सा पदार्थ प्रतिवर्ष कितना खर्च होता है। उस हिसाव से भली भांति यह मालूम हो जाता है कि यहां घटिया खाद्य-पदार्थों का उपभोग बहुत होता है तथा अन्न-बस्नादि आवश्यक पदार्थों के उपभोग की मात्रा प्रति व्यक्ति बहुत कम रहती है। जनता में इन पदार्थों को यथेष्ट परिमाण से ख़रीदने की क्षमता नहीं।
- (३) यहाँ मनुष्यों की श्रोसत उम्र केवल २२:२ वर्ष, श्रोर फ्री हज़ार प्रतिवर्ष श्रोसत मृत्यु २५ है। यह भी निर्धनता-सूचक है। बात यह है कि श्रिषकांश श्रादमी य्येष्ट भोजन-बन्न नहीं पाते; कच्चा-पक्षा सहा-गला या मिलावटवाला पदार्थ खाकर उदर-पूर्ति कर लेते हैं; समय पर विश्राम, मनोरज्ञन तथा द्वा-दारू भी नहीं होती, श्रोर फल-स्वरूप बीमार पड़ते, श्रोर श्रन्ततः जल्दी मरते हैं। ये सब बातें जनता की निर्धनता सिद्ध करती हैं।

जनता की निर्धनता दूर करने और उसकी आर्थिक उन्नति करने के लिए विविध उपायों को काम में लाये जाने की आवश्यकता है। इनमें से कुछ का उल्लेख प्रसंगानुसार पहले किया जा चुका है—(१) शिक्षा—विशेषतया औद्योगिक तथा कृषि-सम्बन्धी एवं अन्य पेशों सम्बन्धी शिक्षा—की बहुत ज़रूरत है। (१) देश में दस्तकारियों एवं उद्योग धन्यों की उन्नति की जानी चाहिए, जो आदमी इन कार्यों में लगें, उन्हें सरकार तथा सम्यन्न व्यक्तियों द्वारा समुचित सहायता और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। (३) सामाजिक तथा धार्मिक अपव्यय बन्द करके, द्रव्य का उपयोग हितकर कार्यों में किया जाना चाहिए। (४) सरकार के भारी शासन-व्यय तथा वैनिक व्यय में काफी कमी करके जन-हितकारी कार्यों की बृद्धि की जानी चाहिए। (५) सरकार की आयात-निर्यात-कर-नीति तथा अन्य बार्तों में देश-हित का लक्ष्य प्रधान होना चाहिए।



## तीसवाँ परिच्छेद शिचा श्रीर साहित्य

कि हिस्तीय जीवन का आधार धर्म रहा है। इसका प्रभाव सव चेत्रों में पड़ा है। भारतवर्ष अपनी शिचा और साहित्य के लिए चिर-काल से प्रसिद्ध रहा। सच पूछिए तो इनका भी मुख्य आधार पहले धर्म ही था। प्राचीन धार्मिक साहित्य का संक्षित परिचय पहले दिया जा चुका है। इस परिच्छेद में यह विचार किया जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, कालान्तर में उसमें क्या अन्तर हुआ, आधुनिक पद्धति क्या है, और उसके अनुसार क्या कार्य हो रहा है। किन-किन बार्तों की ओर अब विशेष ध्यान दिया जाने लगा है?

प्राचीन शिक्षा व्यवस्था पहले बताया जा जुका है कि धर्माचारों ने यहाँ आश्रम-धर्म की व्यवस्था की थी। मनुष्य का जीवन चार मागों में विभाजित था। प्रथम माग ब्रह्मचर्य आश्रम का था। प्रत्येक बालक-बालिका पाँच वर्ष की हो जाने पर गुरुकुल में मेजी जाती थी। वहाँ लड़के प्चीए वर्ष तक और लड़कियां सोलह वर्ष

तक, शिचा प्रहण करती थीं। सबको गुरू के निरीक्षण में शारीरिक श्रीर नैतिक शिक्षा के श्रतिरिक्त, भावी जीवन में उपयक्त नागरिक बनने की शिक्षा मिलती थी। धनी-निर्धन, राजा श्रीर रंक, ऊँच या नीच का वहाँ कोई मेद-भाव न था। सबसे समान व्यवहार होता था । सबका खान-पान रहन-सहन एकसा रहता था । वे गुरु तथा गरु-पत्नी को पिता-माता की तरह समभते थे, और उनके प्रति आदर और भक्ति-भाव रखते थे। राज-पुत्रों को भी गुरु की सेवा करने में कोई संकोच नहीं होता था। पाठक जानते हैं कि कृष्ण और सदामा ने एक ही गरुकल में शिक्षा पायी थी. श्रीर श्रावश्यकता होने पर दोनों ही ईंघन के लिए जंगल से लकड़ी लाये थे। यद्यपि कमी-कभी राज-पुत्रों की शिक्षा के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की जाने के भी उदाहरण हैं. साधारगतया वे सर्वसाधारग बालकों के साथ ही शिचा पाते थे। आजकल की तरह राजकमारों की शिचा के लिए पृथक संस्थाएँ नहीं थी । शिक्षा के विषय व्याकरण, साहित्य, दर्शन, गरिएत, ज्योतिष, धर्म, तर्क आदि होते थे।

हां, भिन्न-भिन्न विद्यार्थियों की शिक्षा में उनके गुण और प्रकृति या किय का ध्यान रखा जाता था। ब्राह्मण गुण्यवालों को धर्म की शिखा विशेष रूप से दी जाती थी, चृत्रिय-गुण्-प्रधान ब्रह्मचारी को शासन और राजनीति के अतिरिक्त धनुर्विद्या तथा युद्ध-शिक्षा भी दी जाती थी। वैश्य प्रकृतिवालों को पशु-पालन, कृषि और उद्योग-धंघों सम्बन्धी ज्ञान प्रदान किया जाता था। शुद्धों को कला-कौशल और दस्तकारी आदि सिखायी जाती थी। जैसा पहले कहा जा चुका है, प्राचीन काल में

इन कार्यों में ऊँचे-नीचे दर्जे का विचार नहीं किया जाता था। ब्रह्मचारियों में पाछ्य विषयों का भेद करने का कारण यह होता था कि शिक्षा का उद्देश्य भावी नागरिकों को समाज के उस चेत्र के अनुकूल बना देना होता था, जिसमें उन्हें पीछे काम करना होता था। इस प्रकार इस बात की चेष्टा की जाती थी कि समाज-त्र्यवस्था यथा-वत् बनी रहे। इसीलिए लड़कियों को लड़कों से कुछ भिन्न शिचा दी जाती थी। इसमें लक्ष्य यह रहता था कि वे विद्वान होकर भी अपने भावी उत्तरदायित्व को भली भांति निवाह सकें, सुयोग्य यहिणी और माताएँ वन सकें।

संगीत, चित्रकारी आदि लिलत कलाओं की ओर भी यथेष्ट ध्यान दिया जाता था। इसका प्रमाया, उस समय के साहित्य के आदिरिक्त, ऐसे चिह्नों से मिलता है जो अजन्ता या अन्य गुफाओं में पुरिक्त रह सके हैं, अथवा जो पुराने खँडहरों, की खुराई की जाने पर निकलते हैं। अस्तु, सारांश यह कि प्राचीन भारतीय शिक्ता में नागरिक जीवन के किसी अंग की उपेन्ना नहीं की जाती थी। समाज की सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्वि का प्रयत्न किया जाता था। और, इतिहास इस प्रयत्न की सफलता का साक्षी है। प्राचीन शिक्षा-पद्धित को ही इस बात का अय प्राप्त है कि भारतवासी अनन्त काल तक सुख-शान्ति और समृद्धि का जीवन ज्यतीत कर सके, और संसार की अनेक उथलपुष्यल तथा काल-चक के विविच प्रवाहों के बाद भी भारतीय संस्कृति अपनी परम्परा बनाये हुए सुरिक्ति एवं जीवित है, और अनुकृत अवसर प्राप्त होने पर मानव समाज के लिए अपना हितकर संदेश प्रदान करने

की क्षमता रखती है।

प्राचीन शिचा-व्यवस्था की एक विशेषता यह थी कि यद्यपि प्रस्थेक विषय की शिक्षा के लिए देश में विविध केन्द्र थे. कुछ स्थान विशेष विशेष विषयों के लिए विख्यात थे। उदाहरसार्थ काशी में धर्म और साहित्य की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। यदि कहीं कोई शास्त्रार्थ होता, तो काशी के पंडित का मत सर्वोपरि माना जाता. था। उसके कथन का प्रतिवाद नहीं होता था, उसका निर्णय श्रन्तिम समभा जाता था। यही कारण था दूर-दूर के विद्यार्थी यहाँ संस्कृत साहित्य की शिक्ता के लिए बाते थे। यहाँ उन्हें शिक्षा तो निःश्रलक मिलती ही थी, भोजन-वस्त्र भी सुक्त दिये जाने की व्यवस्था होती थी। यह परिपाटी कुछ सीमा तक अब भी चली आती है। कितने ही पंडितों के पास कई कई विद्यार्थी रहते हैं, वे वहीं ऋध्ययन करते तथा भोजन पाते हैं। यह कार्य विविध उदार तथा दानी सेठों श्रीर साहकारों की सहायता से किया जाता है। काशी की पूर्व ख्याति के कारण ही, श्राधनिक काल में महामना मालवीयजी ने हिन्द-विश्व-विद्यालय की स्थापना के लिए इस नगर को चुना। इस प्रकार अब काशी में पुरातन एवं नवीन शिचा-पद्धतियों का संयोग हो गया है। अस्तु, इसी प्रकार तक्षशिला विश्व-विद्यालय ने संस्कृत व्याकरण में नाम पाया था। देश को सप्रसिद्ध वैयाकरणी पाणिनी प्रदान करने का श्रेय इसी विश्व-विद्यालय को है। सुविख्यात अर्थशास्त्री और राजनीतिश कौटिल्य तथा श्रन्य अनेक महानुमानों ने यहाँ ही शिक्षा प्रहण की थी। ज्योतिष का सर्वोत्तम केन्द्र उज्जैन था, यहां विविध साधन- वाली वेघशाला थी, और ज्योतिष सम्बन्धी प्रत्येक प्रयोग करने और हिसाब लगाने की सबसे अधिक सुविधाएँ यहाँ ही थीं। बौद काल में भी यहां शिक्षा-प्रचार की समुचित व्यवस्था रही। स्थान-स्थान पर बौद धर्माचार्यों के तिरीक्षण में मठों और विद्यापीठों का संचालन होता था। ये प्राय: स्वावलम्बी होते थे, अध्यापक और विद्यार्थी अपने निर्वाहार्य तिकटवर्ती स्थानों से भिक्षा माँग लाते थे। उनके अन्यान्य शिक्षा-केन्द्रों में नालंद के विश्व-विद्यालय ने बहुत ख्याति प्राप्त की थी। हिन्दू अब भी इसका गर्व करते हैं। यहाँ लंका, जावा, चीन, जापान जैसे दूर-दूर के भू-भागों से विद्या-प्रेमी आते और ज्ञान की ज्योति अपने-अपने स्थान को ले जाते थे।

यद्यपि प्राचीन काल में शिक्षक एवं विद्यार्थी बहुत सादगी का जीवन व्यतीत करते थे, आज कल की तरह वे फैशन या शौकीनी नहीं करते थे, तथापि उनका राज्य एवं समाज में बहुत आदर-मान था। अब तो विद्यार्थियों की कौन कहे, अध्यापकों तक का समाज में कुछ विशेष स्थान नहीं है, राज्य में तो उनकी प्रतिष्ठा और भी कम है। प्राचीन काल में विद्यार्थियों का भी आदर-सम्मान था, वे समाज के भावी एम संचालक के रूप में देखे जाते थे। उन्हें किसी प्रकार का अमाव नहीं रहता था, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में यथा-सम्भव योग देना प्रत्येक एदस्थ अपना कर्तव्य ही नहीं, सौभाग्य सममता था। यह कहावत प्रसिद्ध थी 'सर्वेषामेव दानानाम् ब्रह्मदानम् विशिष्यते' अर्थात् विद्या-दान सब दानों से बढ़-कर है।

मुसल्पानों के शासन-काल में शिक्षा की व्यवस्था-जब मुसलमानों के भारत पर श्राक्रमण होने लगे. तो श्रारम्भ में कुछ समय तक अन्यान्य बातों में शिक्षा की भी व्यवस्था विगडी रही। कुछ त्राक्रमणकारियों तथा उनके अनुयायियों ने शिक्षा-संस्थाओं पर श्राघात पहुँचाने में कसर न रखी, कितने ही पुस्तकालय श्रादि नष्ट कर दिये गए। पर ये बातें कुछ समय के लिए ही थीं। पीछे मुसलमान यहाँ वस गये, और इस देश को ही अपना घर समऋने लगे। ज्यों-ज्यों शांति स्थापित होती गयी, शिचा-प्रचार आदि की ओर ध्यान दिया जाने लगा । दो तरह की संस्थाएँ स्थापित हुईं । मसजिदों में मकतब थे. इनमें विशेषतया इसलाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी. कुरान पढाया जाता था। इनमें स्वभावतः मुखलमानों के ही बालक-बालिकाएँ शिक्षा पाती थीं। लडकियों को थोड़े समय तक ही लडकों के साथ पढ़ने दिया जाता था। दसरे प्रकार की संस्थाएँ मदरसे थे। इनमें धर्म, क़ानून, इतिहास, दर्शन, काव्य, हिकमत (वैद्यक) श्रादि की उच्च शिक्षा दी जाती थी। मदरसों को राज्य की श्रोर से सहायता मिलती थी । इनके कुछ मुख्य केन्द्र बदायूँ, जौनपुर, श्रागरा, देइली श्रीर मुलतान श्रादि में थे। मुसलमानों की संस्थाश्रों में शिक्षण श्ररबी या फ़ारसी में होता था। हिन्दुओं ने जहाँ तक बन आया, अपनी पुरानी संस्थाओं को जीवित रखने का प्रयत्न किया। इस प्रकार मुसलमानों के यहाँ आने का परिणाम यह हुआ कि दो प्रकार की भाषाओं तथा संस्कृतियों को साथ-साथ रहने का अवसर मिला। पीछे जाकर दोनों संस्कृतियों का क्रमशः सम्मिश्रया हुआ। हिन्दुओं श्रीर मुसलमानों ने

एक-दूसरे की कुछ बातें लीं, श्रीर कुछ दीं। इसका उल्लेख पहले किया जा चका है।

विशेषतया मुग़ल शासकों ने शिक्षा और साहित्य के प्रचार में बहत श्रनुराग दिखाया, स्रोर इस कार्य को ऋपनी श्रार्थिक सहायता तथा श्चन्य प्रकार से बहुत प्रोत्साहन प्रदान किया। बावर ने श्रपना जीवन-चरित्र लिखा, हुमायुँ ने ऋपने जीवन में विविध कठिनाइयों को सहते हुए भी एक विशाल पुस्तकालय बनाये रखा । श्रद्धवर ने कवियों श्रीर लेखकों का वड़ा आदर किया। उसके नवरलों में उस समय के धुरन्वर विद्वान, कवि और राजनीतिज्ञ थे। अफबर के समय में ही महाकवि तु तसीदास ने हिंदी संसार को अपनी श्रमर कृति राम-चरित-मानस अर्थात रामायण की भेंट की। सुप्रसिद्ध वार्ता विनोदी वीरवल तथा संगीतज्ञ तानसेन श्रकवर को बहुत प्रिय थे। जहाँगीर ने भी विद्या-प्रेमियों का आदर-सम्मान किया ! शाहजहाँ की, भवन-निर्माण में. बहुत रुचि थी। उसने श्रागरा में जमुना तट पर संसार-प्रसिद्ध ताजमहत्त का निर्माण कराया। श्रीरंगज़ेव को छोड़ कर सब मुगल बादशाहों ने श्रवने इतिहास-प्रेम का श्रच्छा परिचय दिया। उन्होंने स्वयं श्रवने समय का इतिहास लिखवाया, जो साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है।

अँगरेज़ी शिक्षा का प्रारम्भ—भारतवर्ष में अँगरेज़ी शिखा का प्रचार सबसे पहले ईसाई पादिरयों ने किया। इनका मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार था। इनकी संस्थाओं से जनता को देशी भाषाओं द्वारा शिखा देने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन्हें ईस्ट-इंडिया-कम्पनी (उस समय की सरकार) द्वारा सहायता मिली। इसके अतिरिक्त, राजा राम मोहनराय त्रादि सुषारकों ने भी इस कार्य में योग दिया। वन् १८१६ ई॰ में एक लाख रुपये के चंदे से कलकत्ते में पूर्वीय और पश्चिमीय विद्याओं की शिक्षा के हेतु हिन्दू-कालिज की स्थापना की गयी।

आरम्भ में ईस्ट-इंडिया-कम्पनी शिक्षा-प्रचार में बहुत उदाधीन थी। पीछे ब्रिटिश पार्लिमेंट की प्रेरणा से, उसने यहाँ प्राचीन शिक्षा-प्रयाखी प्रचित्तरखने में सहायता दी। सन् १०८१ ई० में कलकत्ते में एक 'मदरसा' फारसी को प्रोत्साहित करने के लिए खोला गया, जो कि उस समय अदालतों की भाषा थी। इसके दस वर्ष बाद बनारस में संस्कृत विद्यालय स्थापित किया गया। इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य यह था कि आँगरेज़ी जनों को दीवानों के मुकदमों का फैसला करने में सहायता देने के लिए हिन्दू और मुसलमानों के धर्म-शास्त्र जाननेवाले तैयार हों। सन् १८१३ ई० में ब्रिटिश पार्लिमेंट ने निश्चय किया कि कम्पनी प्रति वर्ष कम-से-कम एक लाख रुपया शिचा-प्रचार में लगावे। सन् १८२३ में देहली और आगरे में कालिज खोले गये, जिनमें आँगरेज़ी को भी क्लासें थीं। सन् १८२६ ई० में मदरास में एक स्कृत और क्राम-पाटशालाएँ खोली गयी।

सरकार का नीति-परिवर्तन — सन् १८६० ई० तक सरकार अपनी उपेन्ना-पूर्ण नीति को त्याग कर शिन्ना-पूर्ण नीति को त्याग कर शिन्ना-प्रचार की समर्थक हो गयी। इसके कई कारणा थे। प्रथम तो यह कि अब तक के अँगरेज़ी शिन्ना के कार्य का जनता में विरोध नहीं हुआ था, जिसकी सरकार को विशेष आर्थाका थी। दुसरे, कस्पनी को अपना कारोबार चलाने के लिए

दफ्तरों के वास्ते सस्ते क्लकों की आवश्यकता थी। तीसरे, कम्पनी को आशा थी कि अंगरेज़ी शिक्षा पाकर युवक शौकोन होंगे, उनकी आवश्यकताएँ बढ़ेंगी, और वे हमारा सामान ज़रीदेंगे। इन सबसे अधिक महत्त्व की बात सरकार के क़ान्ती सलाहकार मेंकाले के इन शब्दों से स्वित होती है—'हमें अपनी सारी शक्ति लगाकर ऐसा प्रयस्त करना चाहिए कि हम भारतवासियों को एक ऐसी श्रेषी तैयार कर सकें, जिसके आदमी, हमारे और हमारी लाखों प्रजा के बीच, तुमाषिये का काम कर सकें, जो रक्त और रङ्ग में तो भारतीय ही रहें, परन्तु रुचि, विचार, भाषा और भावों में पूरे अंगरेज़ हों।'

अस्तु, सन् १८३५ में सरकार ने निश्चय किया कि देशी भाषाएँ केवल प्रारम्भिक शिचा के लिए काम में लायी जायँ, उच-शिक्षा का माध्यम अँगरेली हो। सन् १८३७ में फ़ारसी को हटा कर उद्दू सरकारी दफ़्रों को, तथा अदालतों को, भाषा बना दी गयी। अँगरेली भाषा की परीक्षाएँ पास करनेवालों को उच्च नौकरियाँ मिलने लगीं। इन बातों ने अँगरेली और उर्दू की शिचा बढ़ायी, और संस्कृत तथा अरबी फ़ारसी का पचार घटाया।

शिक्षा को प्रगति—सन् १८५३ ई० में कम्मनी की सनद बदलने का समय आया। अब तक शिक्षा-प्रचार की गति मन्द ही रही थी। अब उसे अँगरेज़ी राज्य की हड़ता में सहायक समक्ता गया और इसलिए उसका प्रचार बढ़ाने का निश्चय किया गया। सन् १८५७ में कलकचा बम्बई और मदरास में विश्व-विद्यालय स्थापित किये गये। सन् १८८२

में शिचा-कमीशन ने ट्रेनिंग कालिज श्रादि खोलने की सिकारिश की । लार्ड कर्जन के समय में विद्यार्थियों को 'राजनैतिक वायु से सुरिच्चत' रखनेके लिए युनीवर्सटियों पर अधिकारियों का नियंत्रण बढाया गया। सन् १९१० ई० से सरकार का एक पृथक् शिक्षा-विभाग स्थापित किया गया । सन १९१३-१४ ई० से प्रतिवर्ष शिक्षा-सम्बन्धी सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित होती है। सन् १९१९ ई० से कलकत्ता विश्व-विद्यालय कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसके आधार पर बहत-से स्थानों में इंटरमीजियट ( एफ० ए० ) कालिज खोलकर इन क्लासों को विश्व-विद्यालय से पृथकु रखने की व्यवस्था की गयी, एवं मुसलमानों को शिचा-प्राप्ति में उत्साहित करने की श्रोर ध्यान दिया गया। इस समय देश में १८ विश्व विद्यालय हैं. इनमें पाँच तो संयुक्त-प्रान्त में ही हैं, इलाहाबाद, बनारस, आगरा, लखनऊ और अलीगढ के। अधिकांश विश्व-विद्यालय शिक्षा-क्रम निश्चित करने तथा परीक्षा लेने का काम करते हैं । इनसे राष्ट्रीपयोगी अनुसन्धान का कार्य बहत कम होता है।

लार्ड रिपन की स्थानीय स्वराज्य की योजना के अनुसार कार्य आरम्भ हो जाने पर, सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा का भार म्युनिस-पैलिटियों और ज़िला-बोर्डों के सुपुर्द कर दिया, पर विशेष उन्नति न हो पायी । सन् १९११ ई० में स्वर्गीय गोखते ने प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य करने के लिए विल पेश किया था, परन्तु सरकार ने आर्थिक कितनाइयों के कारण उसे स्वीकार नहीं किया। पश्वात् सन् १९१८ ई० से विविध प्रांतीय व्यवस्थापक परिषदों ने समय-समय पर प्रारम्भिक शिक्षा

का क़ानून पास किया। प्रायः जो म्युनिसपैलटियाँ इस शिक्षा को श्रमिनार्थ (श्रीर निःशुल्क) करने के लिए एक-तिहाई ख़र्च देना स्वीकार करती हैं, उन्हें शेष ख़र्च के लिए सरकारी सहायता मिलती है।

गैरसरकारी और राष्ट्रीय संस्थाएँ—देश की व्यविकतर शिक्षा-संस्थाओं पर सरकारी निरीक्षण तथा नियन्त्रण है। कुछ संस्थाएँ ऐसी भी हैं, जिनका संचालन तथा ख़र्च जनता द्वारा होता है, और जो सरकार से सम्बन्ध न रख कर व्यवना कार्य स्वतन्त्र रूप से करती हैं। गुरुकुल, ऋषिकुल और विद्यापीठ ब्रादि संस्थाएँ वहुत-कुछ प्राचीन दक्ष की हैं। वे गैर-सरकारी हैं। उनमें प्राय: राष्ट्रीय शिचा दो जाती हैं। कहीं-कहीं राष्ट्रीय शिचा-संस्थाएँ ब्राधुनिक दक्ष की भी हैं। राष्ट्र-भाषा हिन्दी में विविध विषयों की परीक्षाएँ लेनेवाली संस्थाओं में में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन मुख्य है। इसका प्रधान कार्यालय प्रधान में है। इसकी परीक्षाओं के, देश के भिन्न-भिन्न भागों में, लगमग छः सै केन्द्र हैं। लोक-सेना के लिए कुछ स्थानों में वालचर (स्काउट्छ) संघ ब्रीर सेवा-समितियां ब्रादि स्थापित हैं।

नवीन शिक्षा-योजना—प्रान्तों में उत्तरदायी शासन स्थापित होने पर विशेषतया काँग्रेसी सरकारवाले प्रांतों में शिक्षा की कमी एवं वर्तमान शिच्चा-प्र स्थाली के दोषों को दूर, करने का प्रयत्न किया गया। नवीन शिच्चा-योजना की मूल प्रेरसा महात्मा गांधी द्वारा हुई है, श्रीर इसके सम्बन्ध में प्रारम्भिक विचार-विनिमय अधिकतर वर्षों में हुआ। इसलिए साधारस वोल-चाल में इसे 'वर्षा-शिक्षा-योजना' कहा जाता है। इसकी मुख्य बात यह है कि विद्यायियों को सात साल से लेकर १४ साल की उम्र तक आधार-भूत या बुनियादी शिक्षा दी जाय, जिसमें दस्तकारी की शिक्षा अवश्य हो, जिसे पूरी करने पर युवक अपनी आजीविका कमा सकें, और गाँवों में लौटकर वहाँ वस जाने की हच्छा रखें। इस शिक्षा का ध्येय ऐसे बालक-बालिकाएँ तैयार करना है, जो नौकरी की चिन्ता न करें, वरन् स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर सकें; साथ ही वे यह भी ज्ञान प्राप्त करें कि राष्ट्र तथा समाज के प्रति उनका क्या कर्तव्य तथा उत्तरदायिल है। इस्राल्य उन्हें नागरिक ज्ञान ('सीविक्स') आदि समाज-शास्त्र की भी शिक्षा दो जाय। इस योजना के अनुसार कुछ स्थानों में शिक्षा दो जाने लगी है।

गांनों में वाचनालय तथा साधारण एवं गरती पुस्तकालय स्थापित करने तथा प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार करने का कार्य भी किया जा रहा है। आशा है, इन उपायों से देश का अविद्यांधकार क्रमशः दूर होगा, और शिच्वितों की वेकारी की समस्या भी कुछ अंशों में तो अवस्य ही इल होगी।

साहित्य-प्रचार — शिला-प्रचार के साथ-साथ साहित्य की गाँग बढ़ना स्वाभाविक ही है। अतः अब स्थान-स्थान पर साहित्य की वृद्धि तथा प्रचार का भी प्रयत्न अधिक हो रहा है। कितनी-हो सभाओं, और सम्मेलनों के समय-समय पर अधिवेशन होते हैं। इन संस्थाओं द्वारा प्राचीन इस्तलिखित पुस्तकों की खोज, नवीन पुस्तक और पत्र-पत्रिकाओं का प्रकारन, लेखकों को पुरस्कार देना, सरकार का देशी भाषाओं के प्रति-ध्यान आकर्षित करना आदि विविध कार्य बड़े

उत्साह से किये जाते हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकारों को श्रामिनन्दन-ग्रन्थ समर्पित किथे जाते हैं। एवं उनके नाम पर साहित्यक मेलों की व्य-स्था होने लगी है। इस प्रकार के श्रायोजन भविष्य में अधिकाधिक होने की श्राशा है। सुविख्यात साहित्य-महारिथयों की जयन्तियां मनाने की श्रोर भी लोगों का ध्यान श्राकुष्ट हो रहा है। प्रचारक संस्थाएँ सभी सुख्य-मुख्य देशी भाषाओं की हैं। भारतीय राष्ट्र-सभा अर्थात् कांग्रेस का कार्य सन १९१५ ई० तक श्राधिकतर ग्रॅंगरेज़ी में रहा। परचात् उसका चेत्र सर्वनाधारण में बढ़ने पर, हिन्दी या हिन्दुस्तानी का उप-योग श्राधिकाधिक बढ़ने लगा। कई नयी ग्रन्थमालाएँ, भिन्न-भिन्न विषयों की, निकलने लगीं। पत्र-पित्रकाश्रों का भी प्रचार बढ़ रहा ई: हां, इनके कार्य में कई श्रार्थिक तथा राजनैतिक बाषाएँ हैं। श्राशा है हन्हें क्रमशः दूर किया जायगा।

शिक्षा और साहित्य के प्रताप से हमारे देश में उत्तर-दिल्या का खंतर घट रहा है। एक स्थान की विचार-धारा जल्दी ही दूसरे स्थान में जा गहुँचती है। इस प्रकार भारतीय शरीर में एकता और राष्ट्रीयता का संचार सुगम हो रहा है। साहित्य-सेवियों को अपने उच्च आदर्श का सदैव ध्यान बनाये रखना आवश्यक है। भारतीय संस्कृति को अपना आहिंसा, प्रेम, त्याग और विश्व-बंधुत्व का संदेश संसार में फैलाना है; आवश्यकता इस बात की है कि इस महान कार्य में हमारा साहित्य समुचित योग दे।



## इकतीसवाँ परिच्छेद राष्ट्रीय आन्दोलन

प्रिचले बताया जा जुका है कि भारतवर्ष में तालिक एकता है। प्राचीन काल में यहाँ प्रत्येक चेत्र में चार्मिकता को छाप अधिक रहती थीं, तथापि जातीयता का भाव बहुत उन्नतावस्था को पहुँच गया था। यहां कारणा है कि यहाँ समय-समय पर जो अनेक जातियाँ आर्थों, वे जन-समुदाय में हिल मिल गर्थों, और अन्त में यहाँ कीही ही हो गर्थों। यूनानी, हूण, सीथियन आदि का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा। आक्रमण करनेवाले व्यक्ति मित्र, बन्धु और सेवक हो गये। यह बात अनेक शताब्दियों तक रही।

पश्चात् स्थिति कमशः वदल गयी। सम्राट् अशोक के बाद यहाँ शासन-सत्ता प्रायः निर्वल व्यक्तियों के अधिकार में रही। प्रत्येक प्रान्त तथा जाति के आदमी अपने आपको दूसरों से अलग समभने लगे। जब मुसलमान यहाँ आये, भारतीय समाज छिन्न-भिन्न, अनुदार, अस्वस्थ तथा रोगी था। उधर मुसलमानों में उत्साह श्रीर साहस था, श्रीर था नये धर्म का जोश । हिन्दू समाज उन्हें अपने में मिलाने में असमर्थ रहा; यही नहीं; हिन्दुओं के पारस्परिक भेद-भाव श्रीर फूट के कारण समलमानों का यहाँ कितने ही भागों में राज्य स्थापित हो गया। परन्त्र पीछे मुसलमान यहाँ विदेशी के रूप में न रह कर यहां के ही हो गये। श्रन्यान्य मुसलिम शासकों में श्रकवर ने यहां राष्ट्र-निर्माण का यथेष्ट प्रयत्न किया। पर उसकी-सी नीति यहाँ पर्याप्त समय तक नहीं बर्ती गयी, फल-स्वरूप सिक्खों और मराठों ने अपना-अपना शासन श्रीर स्वतंत्र संगठन करना शुरू कर दिया । हिन्दू श्रीर मुसलिम संस्कृतियों के मिलजाने का काम अभी अधूरा ही था कि अंगरेज़ आदि योरियन जातियों का यहाँ आना हो गया. और उनकी कृटनीति से यहाँ पुनः संगठन-इीनता या अ-राष्ट्रीयता का दुखदायी परिचय मिला। और, उन्होंने एक भारतीय शक्ति को दूसरी से भिड़ाने का तथा स्वयं एक पक्ष का साथ देकर श्रीर उसके जीत जाने पर उससे कुछ म्मि या व्यापारिक अधिकार लेते रहने का खूब प्रयत्न किया।

कुछ अँगरेज़ इतिहास-लेखक यह कहा करते हैं कि भारतवर्ष में आँगरेज़ों का अधिकार अकस्मात संयोग से हो गया, उन्होंने इसके लिए कोई आयोजन नहीं किया। साधारण व्यक्ति इसपर बहुत आश्चर्य किया करते हैं कि सात समुद्र पार से आये हुए योरांपयनों ने विसातखानों और गिरजाघरों से निकल कर कैसे रख-चेत्र में उतरने का साहस किया, और वे विजय-लक्ष्मी से क्यों कुतार्य हुए। वास्तविक बात यह है कि आंगरेज़ों की ईस्ट-इंडिया कम्पनी के गवर्नर-जनरलों के सामने आरम्भ से मुख्य कार्य यह रहा कि यहाँ के शासकों को निर्वल करते हए अधिकाधिक राज्याधिकार प्राप्त करते जायेँ । पुनः यह कोई रहस्य नहीं कि कम्पनी ने भारतवर्ष के एक प्रान्त के सिपाहियों को कुछ सिकों का प्रलोभन देकर उनके बल पर दूसरे प्रान्त को, और कभी-कभी उसी प्रान्त को 'विजय' किया है। इस प्रकार भारतीय सैनिकों ने ही इस देश के एक-एक भाग की श्राँगरेज़ों के श्रधीन करने में मुख्य भाग लिया है। यह कहा जा सकता है भारतवासियों की पराजय का कारण इनकी छंगठन-इीनता या अ-राष्ट्रीयता है। ये दसरों से नहीं हारे. वरन् अपने ही आदिमियों से पराजित हुए हैं। एक प्रान्त के इस्तगत हो जाने पर अँगरेज़ों को दूसरे प्रान्त पर अधिकार प्राप्त करने के लिए यथेष्ट घन-जन मिलता गया । इस प्रकार उन्होंने कुटनीति, छल-बल श्रीर कीशल से, यहाँ के शासकों के पारस्परिक लड़ाई-अगड़ों तथा फूट से, दो सौ वर्ष के भीतर, सन् १८५७ई० तक, भारतवर्ष के अधिकांश भाग पर प्रत्यक्ष अथवा गौगा रूप से अपना अधिकार जमा लिया। हाँ, पीछे उनकी अधीनता में यहाँ एकता और राष्ट्रीयता की बृद्धि अवश्य होने लगी।

राष्ट्रीयता का विकास — अटारहवीं शताब्दी में धर्म, समाज, शिक्षा, साहित्य सभी चेत्रों में भारतवासी अपनेपन को खोकर कैसा चिन्तनीय जीवन ब्यतीत कर रहे थे, और उन्नीसवीं शताब्दी में किस प्रकार यहाँ जाग्रति का कार्य आरम्म हुआ, ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, थियोसोफ़िकल सोसायटी और रामकृष्य मिशन आदि संस्थाओं के संस्थापकों और सदस्यों ने विविध चेत्रों में क्या-क्या सुधार किया, यह

इस विद्युते परिच्छेदों में बता चुके हैं। यद्यपि इनके ग्रान्दोलनों का प्रधान विषय राजनीति नहीं था. इस चेत्र में भी इनसे बहुत सहायता मिली। राजा राममोहनराय ने शिक्षा-प्रचार के श्रतिरिक्त कई राजनैतिक सुघारों का भी प्रयत्न किया। स्वामी दयानन्दजी ने अपने 'सत्यार्थ प्रकाश' नामक ग्रन्थ में निर्मीकता-पूर्वक लिखा कि विदेशी राज्य से. चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य, चाहे उसमें कितनी ही त्रटियाँ क्यों न हों, श्रच्छा होता है । स्वामीजी के उपदेश से लोगों में स्वदेशी श्रीर स्वराज्य की भावना पुनः जागृत हुई। थियोसोफिकल सोसायटी की अध्यक्ष ऐनीविसेन्ट ने तो राजनैतिक तथा राष्ट्रीय आग्दोलन में क्रियात्मक भाग लिया, और इसके लिए वे हर्ष-पूर्वक जेल गयीं। श्री रामकृष्ण परमहंस ग्रीर उनके शिष्य श्री० विवेकानन्द्जी ने विदेशों में भारतवर्ष की महत्ता बतायी। इन विविध महानुभावों के परिश्रम से यहाँ लोगों में स्वाभिमान उदय हमा, श्रीर इस प्रकार राष्ट्रीयता के भावों के विकास में सहायता मिली ।

राष्ट्रीयता-दृद्धि के कारण आधुनिक काल में यहाँ एकता और राष्ट्रीयता के भावों का प्रचार करने में कई वार्तों ने योग दिया है। उसमें योरियनों और विशेषतः श्रॅंगरेज़ों के संसर्ग का भी श्रव्ह्या स्थान है। भारतवासी उनके नये रहन-सहन श्रीर श्रनोखे रंग-ढङ्ग को देखकर चिकत हुए, और उनके उस समय के संकुचित विचारों को प्रगतिशील पाश्चात्य विचारों का सामना करना पड़ा। इधर, ईसाई पादरियों आदि ने हमारे श्रवारायों को खुद बढ़ा-चढ़ाकर

दिखाया और हमें विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि हमारे पूर्वज जंगलों ये, और भारतवर्ष अब भी असम्य है। उनका जादू चल गया, और हम उनका अंधा धुन्ध अनुकरण करने लग गये। कुछ समय पर्वात् इसमें परिवर्तन होने लगा; परिवर्तन का एक मुख्य कारण यह या कि संस्कृत साहित्य के कुछ अंशों का योरपीय भाषाओं में अनुवाद होने से, योरपवाले भारतीय उच विचार, ज्ञान और सम्यता से परिवित्त होकर उसे सम्मान की हिन्टि से देखने लगे। योरपीय विद्वानों का मत अपने देश के विषय में अच्छा पाकर, भारतवासी भी अपना प्राचीन गौरव स्मरण करने लगे। अब परिचमी वातों में वैसी अद्वा न रही, विदेशी विचारों की परख की जाने लगी, और स्वदेशी भाषों का संचार हुआ।

शिक्षा और विज्ञान — ईस्ट-इंडिया-कम्पनी ने अपने व्यापार का काम चलाने के लिए क्षर्क पैदा करने के वास्ते लोगों को पढ़ाने-लिखाने का प्रयत्न किया। इससे देश के निम्न श्रेणी के भी कुछ आदिमियों में शिक्षा का प्रचार होने से उनके विचारों में उथल-पुथल होने लगी। साथ ही, धमै-ग्रन्थों का किटन संस्कृत से सुगम प्रचलित भाषाओं में अनुवाद होने और छापेख़ाने की सहायता से यह साहित्य देशी भाषाओं में बहुत सत्ता ही मिल जाने के कारण, जन-साधारण को उसका जान सुलम होगया। उनमें सोचने-विचारने की भावना बढ़ी; वे अपनी तथा देश की परिस्थित समक्षने लगे। इसके अतिरिक्क, पाएचात्य संसर्ग के साथ यहाँ भौतिक विज्ञान का भी प्रचार बढ़ा। देश में शिक्षा, और वैज्ञानिक आविष्कारों तथा संत्रों के प्रचार को इदि होने से

लोगों को विविध प्रकार की विचार-सामग्री मिली, श्रीर जाग्रति तथा राष्ट्रीयता का मार्ग सुगम हुआ।

अन्य देशों की जागृति का प्रभाव—जापान ने वैध राज्य-प्रणाली स्थापित की श्रीर पश्चिम के विशाल रूस देश को रण-वेत्र में परास्त किया। अरब, मिश्र, ईरान, श्रक्तग्रानिस्तान श्रादि देशों ने भी श्रव्छी प्रगति कर दिखायी। चीन जैसे प्राचीन रूढ़ियों के समर्थक तथा स्वेच्छाचारी शासनवाले देश ने प्रजातंत्र राज्य-पद्धति का स्वागत किया। निदान, एक प्रकार से समस्त एशिया महाद्वीप में जागृति का संवार हुआ। यह लहर भारतवर्ष में आये बिना कैसे रहती! आगो-पीछे इसने भारतीय जागृति श्रीर राष्ट्रीयता को किसी-न-किसी रूप में सहायता प्रदान की है।

प्रवासी भारतीयों की दुरवस्था—समय समय पर, भिन्न भारतीयों की दुरवस्था—समय समय पर, भिन्न कारणों से कुछ भारतीय विदेशों में गये थे। उनका अपने देश में आदर न था, बाहर उन्हें क्या सम्मान मिलता! ब्रिटिश साम्राज्य में, दक्षिण अप्रमेका आदि में भारतीय पुक्ष-िक्त्यों को बहुत कष्ट-पूर्ण और अप्रमानजनक जीवन बिताना पड़ा। इससे नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को अनुभव हो गया कि पराधीन रहने के कारण, ब्रिटिश साम्राज्य में, हमारी कैसी खुरी अवस्था है; और इन कष्टों को दूर करने का रहस्य भारतवर्ष की स्वाधीनता में ही है। निदान, प्रवासी भारतीयों पर होनेवाले अत्याचारों ने इस देश से ब्रिटिश साम्राज्य का मोह हटाने में, और स्वतन्त्र राष्ट्र बनाने की भावना में भारी सहायता दी है। पुनः जिस सत्याग्रह और असहयोग. को, शान्ति और अहिंसा को, यहाँ

श्रान्दोलन का प्राया बनाया हुआ है, उसका प्रथम प्रयोग भी दक्षिया श्रफ्तीका में ही हुआ था। इससे स्पष्ट है कि प्रवासी भारतीयों की दुरवेंस्था का हमारी राष्ट्रीयता-हुद्धि में महत्व-पूर्य भाग है।

राष्ट्रीयता की परीक्षा-भारतवर्ष के हिन्दू मुसलमान सामन्तों और जागीरदारों आदि ने मिलकर सन् १८५७ ई० के स्वातंत्र्य-युद्ध में भाग लिया। इससे विदित होता है कि भारतवर्ष में उस समय राष्ट्रीय भावों का प्रचार श्रारम्भ हो गया था। परन्तु उस युद्ध की असफलता से यह भी प्रमाणित होता है कि उस समय तक राष्ट्रीयता का विकास बहुत श्रपूर्ण श्रीर श्रपर्याप्त हो पाया था। राष्ट्रीय भान्दोलन ऊपर की सतह तक परिमित था, उसे सर्वसाधारण जनता ने नहीं श्रपनाया था। सन् १८५७ ई० की असफलता के बाद देश में कोई ऐसा संगठित दल न रहा जो विदेशी सत्ता का इस प्रकार सामना करे । तत्कालीन समाज-संगठन के अनुसार दो ही विचार-घाराएँ मुख्य थीं-(१) सशस्त्र युद्ध या (२) पराधीनता की स्वीकृति । युद्ध, राजात्रीं भीर सामन्तों के नेतृस्व में ही हो सकता था, इसलिए उनकी विफलता के बाद राजनैतिक अवस्था ऐसी हो गयी कि इसने विदेशी राज्य को स्वीकार कर लिया, श्रीर उसके श्रनुसार श्रपने को ढालने का कार्य श्रारम्भ कर दिया। हाँ, जब-कभी कोई बात विशेष कष्टदायक या श्रपमानजनक प्रतीत हुई तो उसे सुधारने की, सुविधाएँ । प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। इस प्रकार स्वातंत्र्य-युद्ध की श्रष्ठफलता ने देश में विधानवाद श्रीर ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया के समर्थकों को नेतृत्व प्रदान किया। ऐसे ही विचारों के परिशाम-स्वरूप यहाँ आगले पच्चीस वर्ष में कई संस्थाएँ स्थापित होकर अन्ततः सन् १८८५ ई० में कांग्रेस या राष्ट्र-सभा का जन्म हुआ।

कांग्रेस या राष्ट-सभा—ग्रारम्भ में कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर रह कर ही शासन-सुधार प्राप्त करना था, भीरे-भीरे इसने राजनैतिक स्वाधीनता का आदर्श ग्रहण किया। राष्ट्रीयता के प्रचार में इसने प्रमुख कार्य किया है। भारतीय राष्ट्र सभा कहने से इसी का बोध होता है। इसका जन्म सन् १८८५ ई० में हुआ। इस प्रकार इसके पीछे पचपन वर्ष से अधिक का इतिहास है। इसने देश की राजनैतिक प्रगति और स्वाधीनता-आन्दोलन में जो भाग लिया है. उस का विचार आगे किया जायगा। उसके अतिरिक्त इसने यहाँ राष्ट-निर्माण और रचनात्मक कार्य को विलक्षण उत्तेजना दी है। पहले उसके कार्यक्रम में (१) इन्दू-मुसलिम या साम्प्रदायिक एकता. (२) श्रस्पृश्यता-निवारण, (३) मद्यपान-निषेष श्रीर (४) खादी मुख्य थी। पीछे कांग्रेस ने (५) ग्राम-उद्योग और (६) बुनियादी (बेसिक) शिक्षा कर भी कार्य आरम्भ किया गया। अब तो महात्मा गांची के कथनानुसार, (७) ग्राम-सफाई, (८) प्रौढ-शिक्षा, (९) स्त्री-सेवा, (१०) त्रारोग्य-शिक्षा (११) राष्ट्र-भाषा-प्रचार (१२) मातू-भाषा-प्रेम और (१३) आर्थिक समानता भी रचनात्मक कार्यक्रम में सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीयता में बाधाएँ; (१) प्रान्तीयता—प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता और पराधीनता के विकार अभी तक हमारे राष्ट्र-रूपी शरीर में बने हुए हैं! जब तक ये दूर न होंगे, राष्ट्र-निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो सकता, राष्ट्रीयता का आन्दोलनपूर्णतया सफल नहीं

कहा जा सकता । प्रान्तीयता की बात लीजिए । हमारे संकीर्ण विवारों के कारण कहीं बंगाली विहारी समस्या है, कहीं बंगाली-मारवाडी, और कहीं सहाराष्ट्री-हिन्दुस्तानी श्रादि का सत्राल है। इन समस्याओं को इल करने के लिए आवश्यक है कि हम इस बात को अब्जी तरह समक्त लें कि राष्ट्रीय एकता को बढाने तथा बनाये रखने के लिए खंकुचित प्रान्तीयता के भाव को मिटा देना चाहिए। हाँ, जब तक राष्ट्र की उन्नति में बाधा उपस्थित न हो, तथा दूसरे प्रान्त के उचित स्वार्थ की हानि न हो, हमें अपने-ग्रपने प्रान्त की सरसक सेवा और उन्नति करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने प्रान्त से भिन्न किसी अन्य आनत में रहते हों. उनका कर्तव्य है कि वे उस प्रान्त की भाषा को सीखें. वहाँ की संस्कृति और संस्थाओं का आदर करें एवं वहाँ के निवासियों से मिल जुल कर रहें, तथा पारस्परिक स्नेह और सद्भावना-पूर्वक उस प्रान्त का हित-साधन करें। प्रत्येक प्रान्त के निवासियों का कर्तव्य है कि वे अन्य प्रान्त से वहाँ आकर वसे हुए व्यक्तियों के प्रति किसी प्रकार का द्वेष-भाव न रखें; अन्य प्रान्तवाले भी तो भारतीय राष्ट्र के ही हैं, जो हम सब की मातुम्मि होने के कारण, हम सब के लिए ब्राटरगीय है।

आवश्यकता है कि प्रत्येक प्रान्त अपनी भाषा, संस्कृति और साहित्य आदि की उन्नति करता।हुआ, कम-से-कम अपने निकटवर्ती प्रान्तों से सम्यक् आदान-प्रदान करता रहे । आदमी आपस में मिलने-जुलने और विचार-विनिमय करने तथा एक-दूसरे का रहन-सहन, साषा और व्यवहार आदि जानने का, यथेष्ट अशसर निकालें। तीर्थ- यात्रा में इमारा ध्यान इव श्रोर रहे तो सहज ही बहुत लाभ हो सकता है। इसके श्रातिरिक, प्रत्येक प्रान्त में ऐसे दलों का आयोजन होना चाहिए जो समस्त देश का श्रमण करें, मिल-भिन्न प्रान्तों के दो-तीन शहरों श्रीर पाँच-सात गावों में उहरें, विविध स्थानों की संस्कृति का श्रध्ययन करें, श्रीर एकता स्थापित करने का प्रयस्न करें। इन दलों के सज्जनों को राष्ट्र-भाषा हिन्दी का जान होना श्रावश्यक है। जिन्हें यह भाषा न श्राती हो, वे सहज ही इसे सीख सकते हैं। ऐसे सज्जनों के द्वारा श्रन्तप्रान्तीय सहयोग में बहुत सहायता मिल सकती है।

(२) साम्प्रदायिक संस्थाएँ—भारतवर्ष में अनेक घमें और विविध जातियाँ है, श्रीर इनके अपने-अपने संगठन हैं। इनमें से कुछ का स्वरूप अखिल भारतवर्षीय है और कुछ का प्रान्तीय या स्थानीय। प्रायः प्रत्येक संस्था श्रपना चेत्र अधिक से-अधिक विस्तृत रखने की इच्छुक होती है। बहुधा जो संस्थाएँ आरम्म में स्थानीय होती हैं, वे क्रमशः प्रान्तीय और पीछे अखिल भारतीय स्वरूप वार्या करने की प्रवृत्ति रखती हैं। कुछ संस्थाएँ अपने चेत्र में शिक्षा का प्रचार, अनाय-रक्षा, विभवा-सहायता आदि का बहुत उपयोगी कार्य भी करती हैं। परन्तु इनमें आगे-पीछे एक दोष आने की आशंका रहती हैं। प्रत्येक संस्था अपने सदस्यों तथा उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों की उन्नति करने के प्रयन्त में यह बात भूल जाती है कि आख़ितर, उस संस्था के चेत्र से बाहर के व्यक्ति भी तो भारतीय राष्ट्र के नागरिक हैं। एक जाति या धर्मवालों के लिए नौकरियों या राजनैतिक अधिकारी

की विशेष माँग करना, दूसरी जाति या घमेंवालों के हित की अव-हेलना करना है, और इस लिए ऐसी माँग राष्ट्र-हित-घातक है। वास्तव में जाति या धमें के आधार पर जो संगठन हो, उन्हें राजनीति में उसी दशा में पड़ना चाहिए जब कि उनमें बहुत उदार या ब्यापक हिंश-कोषा रखने की समता हो।

वर्तमान श्रवस्था में प्रायः ऐला नहीं है। उदाहरयावत् मुग्रलिम लीग श्रपने श्रापको समस्त भारतीय मुग्रलमानों की प्रतिनिधिन्धंस्था वताती हुई, मुग्रलमानों के लिए ऐसे राजनैतिक श्रिषकार चाहती है, कि उनसे श्रम्य जातिवालों का सामंजस्य नहीं हो पाता उसका हिण्ट-कोग्य सिद्धान्त-हीन श्रीर राष्ट्र-विरोधी है। वह मुग्रलमानों के लिए प्रान्तीय तथा केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में विशेष प्रतिनिधित्व तथा सरकारी नौकरियों में श्रपनी संख्या के श्रनुपात से कहीं श्रिषक स्थान चाहती है। कुछ समय से वह यह भी मौग करने लगी है कि पंजाब, कश्मीर, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त, विलोचिस्तान श्रीर सिंध इन पांच प्रान्तों में मुस्लमान श्रीयक संख्या में बसते हैं, श्रतएव इन सब को एक में मिलाकर, इनका 'पाकिस्तान' नाम रखकर एक पृथक मुश्रलिम राष्ट्र बनाया जाय। यह बात श्रनुचित होने के साथ कितनी श्रव्यावहारिक है. यह स्पष्ट है।

संतोष का विषय है कि मुसलिम लीग की आवाज, मुसलिम जनता की आवाज़ नहीं है, और न सब मुसलिम नेताओं की ही। बहुत-से मुसलमानों ने व्यक्तिगत और सामृहिक रूप से मुसलिम लीग के प्रस्तानों का घोर विरोध किया है और वे आज मी कर रहे हैं। तथािं साम्प्रदायिक नेता अपनी ज़िंद पर अड़े हुए हैं। साम्प्रदायिक विचार-धारा में फैलने की प्रवृत्ति बहुत होती है। मुसलिम लोग की माँगों को देखकर भारतवर्ष की अन्य अल्प-संख्यक जातियाँ भी अपने-अपने लिए विशेष अधिकारों की माँग करने लगी हैं। कुछ सिक्ल और हरिजन नेताओं ने अपना साप्रदायिक हिन्दुओं में भी प्रतिक्रया हुई है। यह सब अत्यन्त चिन्तनीय है। साम्प्रदायिक विचारवाले व्यक्ति अपने सामने अखंड भारत का आदर्श नहीं रखते; इतका दोष कुछ अंश तक अधिकारियों पर ही है। वे साम्प्रदायिक नेताओं को आरम्भ से ही हतोस्वाह करने की नीति रखें तो यह रोग इस सीमा तक बढने न पाये।

2—राजनैतिक अनेकता—भारतीय राष्ट्र-निर्माण का कार्य पूरा होने में एक बाधा इस देश की राजनैतिक अनेकता है। भारतवर्ष के कुछ नगर फांस और पुर्तगाल के अवीन हैं, आधे से कुछ कम भाग देशी राज्य कहलाते हैं, और शेष भाग व्रिटिश भारत है। ब्रिटिश भारत में कानून का शासन हैं, और कुछ अंश में उत्तरदायी शासन पदिति सो है। यहाँ स्वतंत्रता का आन्दोलन हो रहा है। इसके विपरीत देशी राज्यों में (जहाँ तक भीतरी शासन का सम्मन्य है) एक-तंत्र राज्य है। उनमें अनुत्तरदायी शासन-पद्धति है। इन देशी राज्यों की संख्या ५६० है, इन में से कितने ही तो मामूली गाँव सरीखे ही हैं। अधिकांश राज्यों का लेत्रफल, जन-संख्या और आय अच्छे शासन की सुविधा के लिए पर्यांत नहीं हैं। इनके सम्बन्ध में कुछ विस्तार से

आगे एक स्वतंत्र परिच्छेद में लिखा जायगा। यहाँ यही कहना है कि से सब ब्रिटिश सरकार के न्यूनाधिक अधीन हैं। इनके शासन का निरीक्षण था नियंत्रण सम्राट-प्रतिनिधि अर्थात् वायसराय के द्वारा होता है। अस्तु, आवश्यकता इस बात की है कि पूर्ण भारतवर्ष स्वतंत्र हो, उस का कोई भाग किसी अन्य शक्ति के अधीन न हो।

राष्ट्रीय अ्रान्दोलन के संचालकों के सामने ये सब वाधाएँ हैं, अप्रौर वे यथा-सम्मव इनके निवारण का प्रयत्न कर रहे हैं। इस दिशा में एक महत्व-पूर्ण कार्य स्वतंत्रता-प्राप्ति का होता है। इसके सम्बन्ध में अगले परिच्छेद में लिखा जायगा।

राष्ट्रीय आन्दोलन का फल्ल—राष्ट्रांवता के अभाव में, पहले आरतवर्ष केवल विचार-जगत् की वस्तु था। व्यवहार में यह देश अलग-अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। एक प्रान्त के आदमी दूसरे प्रान्तवालों की भाषा ही नहीं समझते थे, फिर उनके सुख-दुख को अपना सुख-दुख मानने की तो बात ही कैसे होती! एक ओर धर्म या जाति का मेद, दूषरी ओर प्रान्त-मेद, तीवरी ओर राजनैतिक मेद-भाव। फिर संगठन हो तो कैसे हो! अब भी यह तो नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रीयता का थयेष्ट प्रचार हो गया है, तथापि हम बहुत-कुछ आगे बढ़े हैं। पिछले वर्षों से मारतवर्ष के दूर-दूर के मार्गों में राष्ट्र-भाषा हिन्दी या हिन्दुस्तानी का प्रचार हो रहा है। अब मदरासी और आसामी तक उत्तर मारतवालों की भाषा सीख रहे हैं, उन्हें एक दूसरे के प्रति अपने भाव प्रकट करने में विदेशी भाषा अपरोजी का आअय न लेना होगा। और, जब हम एक-दूसरे की

भाषा समर्फेंगे तो उनके दुख या कठिनाइयों को जानकर उसकी सहायता में भी भाग ले सकेंगे।

यद्यपि सम्प्रदायिकता तथा प्रान्तीयता श्रादि के रोग से हम पूर्णत: मुक्त नहीं हुए हैं, देश में उन सज्जनों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है जो श्रपने-श्राप को मारतवासी कहते श्रीर समक्रते हैं, जिनके लिए मारतवर्ष माता के समान पूच्य है, जो इस माता की सेवा-मुश्रुषा श्रीर उन्नति के लिए सुयोग्य सन्तान की भाँति तन-मन-धन से प्रयत्नशील हैं। कांग्रेस ने जनता के सामने राजनैतिक स्वाधीनता का विषय उपस्थित करके, उनकी संकीर्ष भावनाश्रों को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

श्रारम्भ में काँग्रेस मुट्टी भर श्रादमियों की संस्था थी, श्रातः उसके प्रचार का कार्य भी कुछ इने-गिने व्यक्तियों तक ही परिमित था। श्राय उसका संगठन नगर-नगर और गाँव-गाँव में हो जाने से वह यथानाम राष्ट्रीय संस्था हो गयी है। ग्राम-सुधार यौर ग्रामीय उद्योग-धंधों की उन्नति का कार्य-क्रम रखने से उसका सम्प्रक प्रत्येक परिवार से है। वह जनता की संस्था है, और जनता में राष्ट्रीयता की भावना फैला रही है। नगर-निवासी श्रव गाँववालों के प्रति श्रपना कर्तव्य समक्ष रहे हैं। इसी प्रकार यह श्रनुभव किया जा रहा है कि देश को ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों में बाँटना कृतिम है; भारतवर्ष एक है और अखंड है।

अव इस स्वदेशी वस्त्र तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, राष्ट्रीय संस्थाओं, स्वदेशी कला-कौशल, भारतीय संस्कृति से प्रेम करते हैं, और इस प्रकार हमारा स्वदेश-प्रेम काल्यनिक न होकर कियारमक होता जा रहा है। हमारी शिक्षा और हमारा साहित्य अव राष्ट्रीय जायति में सहायक हैं, देश-भक्ति के पाठ और गायन वालक बालिकाएँ प्रकट रूप से पढ़ती और सीखती हैं। इससे युवकों और युवतियों के छदय में स्वदेश-प्रेम की लहर स्वतंत्रता-पूर्वक वहती है, और उन्हें राष्ट्र-सेवा के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार भावी नागरिकों को अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का न केवल ज्ञान होगा, वरन् वे यथा-समय उस महान कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने आपको तैयार भी पार्येगे।

श्रव स्थान-स्थान पर युवक सम्मेलन तथा महिला सम्मेलन हैं, जो अपने-अपने चेत्र में राष्ट्र-सेवा के विविध श्रंगों में तन-मन-धन से लगे हुए हैं। इनके द्वारा नवयुवकों तथा महिलाओं की उन्नति का खूब प्रयत्न हो रहा है। सेवा समिति या बालचर (स्काउट्स) संस्था, राजि-पाठशालाएँ, नागरी प्रचारणी समाएँ, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, च्यायाम-सम्मेलन, एह-निर्माण सभाएँ, सहकारी समितियाँ, मादक-द्रव्य-निषेष समितियाँ, किसान-हितकारिणी समाएँ, मज़दूर समाएँ श्रादि संस्थाएँ इमारी आधुनिक राष्ट्रीय जायित का परिचय देती हैं।



## बत्तीसवाँ परिच्छेद राजनैतिक विकास

कि यहाँ अँगरेज़ों के समय में, इस देश के शासन में क्या-क्या परिवर्तन हुए और जनता ने स्वाधीनता के लिए क्या आन्दोलन किया। मोटे हिसाब से सन् १६०० से १७५७ ई० तक लगभग डेढ़ सौ वर्ष यहाँ इंस्ट-इंडिया-क्म्पनी के व्यापार की वृद्धि हुई। फिर सन् १८५७ ई० तक, सौ वर्ष कम्पनी के व्यापार की वृद्धि हुई। फिर सन् १८५७ ई० तक, सौ वर्ष कम्पनी के राज्य का विस्तार हुआ। सन् १७७३ ई० से पालिमेंट प्रति वीटवें वर्ष कम्पनी के प्रवन्ध की जाँच करती थी, और कम्पनी को नयी सनद देती थी। समय-समय पर भारतवर्ष के शासन के कई क़ानून बने। उनके सम्यध में विशेष विचार न कर, केवल यही वक्तव्य है कि उस समय शासन-व्यवस्था में भारतवासियों का कुछ हाथ न था। सन् १८५८ ई० से भारतवर्ष का शासन कम्पनी से ब्रिटिश पालिमेंट ने तो लिया। उस समय से अब तक का समय तीन भागों में विश्वक किया जा सकता है :—

- (१) सन् १८५८ ई० से १९१९ तक प्रान्तों में व्यवस्थापक परिवर्दे स्थापित की गर्थी। उनमें क्रमशः जनता के प्रतिनिधि लिये जाने लगे, पर उनका निर्वाचन अधिकांश में अप्रत्यत्त होता था। शासक इन परिवर्दों के प्रति उत्तरदायी न थे। सन् १८७० और विशेषतथा सन् १८८५ई० से यहाँ स्थानीय स्वराज्य-संस्थाओं की वृद्धि होने लगी।
- (२) सन् १९१९ ई० ते १९३५ ई० तक प्रान्तों में श्रंशतः उत्तर-दायी शासन रहा।
- (३) सन् १९३५ ई० में नया शासन विधान बना, जिससे प्रान्तों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया तथा समस्त भारतवर्ष के शासन के लिए संघ की योजना हुई।

काँग्रेस खोर शासन-सुधार आन्दोलन—सन् रद्द ई० में यहाँ कांग्रेस खोर स्थापित होने की बात पहले कही जा चुकी है। आरम्म में उसकी नीति भारत-सरकार या ब्रिटिश सरकार की सेवा में, शासन-सुधारों के लिए प्रार्थना-पत्र वा डेप्यूटेशन मेजने की रही। बहुत-कुछ इसके आन्दोलन के फल-स्वरूप सन् १८९२ ई० के काँविल-क्रान्त तथा उसके बाद बननेवाले क्रायदों से प्रान्तीय व्यवस्थापक परिपदों में कुछ परिवर्तन हुआ। उनके सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी, पर कुल सदस्यों में खिकांश प्राय: सरकारी ही रहे। उज्ञत प्रान्तों में ग्रेर-सरकारी सदस्यों को, खिकांश में सार्वजनिक संस्थाओं की सिकारिश पर नामज़द किया जाने लगा। परिवरों को वज्ञट के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने श्रोर बाद-विवाद करने का अधिकार मिला। परन्तु वे उस पर श्रपना मत नहीं दे सकती थीं; बजट निश्चय करने का पूर्ण श्रपकार

प्रबन्धकारणी सभा को ही था।

सन १९०५ ई० में वायसराय लार्ड कर्जन के समय में बंगाल के टो भाग कर दिये जाने पर देश भर में श्रमंतीय की लहर फैल गर्शी। सरकार ने बहुत दमन किया, पर जनता का चौभ बना रहा, और समय-समय पर हिंसात्मक घटनाओं में भी प्रकट हुआ । राष्ट्रीय नेताओं तथा कांग्रेस ने हिंसा का नियंत्रण किया। क्रमशः कांग्रेस में कल सन्जन विशेष उत्साह या जोशवाले हो गये। इन्हें गरम दल का कहा जाने लगा। कांग्रेस के नेतृत्व में जनता का शासन-सुधार सम्बन्धी आन्दोलन बढ़ता रहा। सन् १९०९ में मार्ले-मिन्टों सधार किये गये। इनके अनुसार व्यवस्थापक परिषदों से सरकारी सदस्यों की श्रधिकता हटा दी गयी: श्रीर कल सदस्यों की संख्या बढायी गयी। निर्वाचन का सिद्धान्त मान्य किया गया. परन्त केवल परिमित निर्वाचक-संघ श्रीर अप्रत्यच निर्वाचन का ही लक्ष्य रखा गया। म्युनिसपैलटियों श्रीर जिला-बोडों के श्रतिरिक्त मुसलमानों, ज़मीदारों श्रीर खानवालों श्रादि को निर्वाचन-श्रविकार दिया गया। परन्त यह निम्चय किया गया कि परिषदों द्वारा बनाये हए जिस कानून को सरकार नापसन्द करे, उसे वह श्रस्वीकार कर दे। इन सधारों से राष्ट्रीयता-घातक जाति-गत प्रतिनिधित्व की भी स्थापना हुई।

मार्जे-िमटो सुवारों से कुछ बादिमियों को क्षियक संतोध हुआ, पर शीन्न ही उनमें से भी बहुत-सों का भ्रम दूर होगथा। योरपीय महायुद्ध (१९१४-१८) आरम्म हो जाने पर मित्र-राष्ट्रों के राजनीतिशों के मूँह से छोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता और स्वभाग्य-निर्णय आदि की चार्ते सुन कर, तथा आयर्केंड को स्वराज्य पाते देखकर भारतवाषी भी अपने जन्म सिद्ध अधिकार. स्वराज्य-प्राप्ति के लिए उत्सुक हो गये। सन् १९१६ ई० में शासन-सुधार की एक योजना तैयार की गयी; कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनो से स्वीकृत होजाने पर इसका नाम 'कांग्रेस-लीग योजना' प्रसिद्ध हुआ। ता० २० अगस्त १९१७ को भारत-मंत्री ने पालिमेंट में घोषया। की कि 'ब्रिटिश सरकार की नीति भारतीयों को शासन के प्रत्येक भाग में अधिकाधिक स्थान देने तथा क्रमशः स्वराज्य-संस्थाओं की खृद्धि करने की है, जिससे भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का अंग रहते हुए धीरे-धीरे उत्तरदायिख-पूर्ण शासन प्राप्त कर सके। ब्रिटिश सरकार तथा भारत-सरकार प्रत्येक उत्ति के क्रम का निश्चय करेंगी।' इस घोषया। का तथा इस आधार पर प्रकाशित १९१८ ई० की मोटेग्यू-चेम्सकोर्ड, या संचीन में मांट-फोर्ड सुधार-योजना का स्वराज्याभिलाषों भारतीयों के लिए असंतीषप्रद रहना स्वामाविक था।

सत्याग्रह श्रोर श्रसहयोग—इस श्रवस पर सरकार ने जनता के प्रतिनिधियों के घोर विरोध की परवा न कर, एक दमनकारी कानून बना डाला, जो पीछे भीलेट ऐक्ट कहलाया। देश भर में इसके विकद घोर श्रान्दोलन हुआ। महात्मा गांधी ने जनता को सत्याग्रह और श्रसहयोग का मार्ग दिखाया। ५ श्रप्रेल १९१९ को रविवार के दिन घर-घर लोगों ने ब्रत रखा, बाज़ार का काम बन्द रहा। हड़ताजें हुई। नंगे पांव और नंगे सिर श्रसंख्य जनता का श्रहर-श्रहर में ही नहीं गांव-गांव तक में जलूस निकला, और वड़ी-बड़ी समाएँ होकर उनमें रीलेट

ऐस्ट के सम्बन्ध में भाष्या हुए । इन वातों से जनता को आत्म-वल का आन हुआ, राजनैतिक आन्दोलन ने व्यापक और प्रचंड रूप धारणः किया । अधिकारियों ने भरसक दमन किया । उन्होंने नेताओं को गिर-क्तार किया । कई जगह निरस्न जनता को दवाने के लिए पुलिस के सोटे, और वन्दूकों भी काफ़ी न समभी जाकर सणीनगर्नो तक का व्यवहार किया गया । पंजाब में तो 'मार्शल ला' (भीज़ी कानून) के ऐसे रोमांचकारी कांड हुए, जो स्वयं कितने-ही ब्रिटिश नेताओं के मत से सर्वया अन्बिटिश और ब्रिटिश शासन के इतिहास में कलंक के टीके हैं।

यद्यपि भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास में भी व्यक्तिगत या सामाजिक सत्याग्रह के अनेक उदाहरण मिलते हैं, तथापि राजनैतिक सत्याग्रह का विशेष विकास हवी काल में हुआ है। जनता के दुखों पर ध्यान न देनेवाले राजा या सरकार से असहयोग करने की बात भी कुछ नयी नहीं है। परन्तु सरकारी स्कूजों, अयदालतों, व्यवस्थापक सभाओं, और नौकरियों को छोड़कर तथा अन्त में सरकारी कर न देकर सरकार से असहयोग करने के कार्यक्रम को निर्धारित करने का भेय महासमा गांधी को ही है। एक बड़े देश में भिजनित्र प्रकार की भावनाओं तथा स्वार्यवाली जनता में, इस प्रकार के असहयोग का कार्यक्रम पूरा होना बहुत कठिन है। तथापि इसकी अमोध शक्ति से कोई इनकार नहीं कर सकता। और, यह आन्दोलन जितने भी अंश में यहाँ सफल हो सका है, इसने जनता की शक्ति बढ़ाने का अमृत-पूर्व कार्य किया है।

मांट-फोर्ड-सुयोर, साइमन कमीशन श्रोर दमन— छन् १९१९ ई० के मांट-फोर्ड सुधार, अगले वर्ष से कार्य में परिण्त किये गये। इनका उद्देश्य प्रान्तों में श्रंशतः उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इनके श्रनुसार प्रान्तों की शासन-पद्धित कैसी रही, यह ल्ल्लीसकें परिच्छेद में बताया जायगा। प्रान्तोय व्यवस्थापक परिषदों के सदस्यों की श्रीर मसदाताओं की संख्या बढ़ायी गयी थी, पर उससे जनता को संतोष नहीं हो सका। कई बार प्रान्तों में मंत्रियों का वेतन घटाने श्रादि के श्रसंतोष-सूचक प्रस्ताव पास हुए। भारतीय व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी, श्रीर उसमें एक को जगह दो समाएँ कर दो गयीं—भारतीय व्यवस्थापक सभा श्रीर राज्य परिषद। इनके सम्बन्ध में विशेष श्रागे एक स्वतंत्र परिच्छेद में लिखा जायगा। स्मरण रहे कि इन सुधारों से केन्द्र में श्रंशतः भी उत्तरदायी शासन श्रारम्भ नहीं किया गया था।

धन् १९१९ के क़ानून में ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि दस वर्ष में एक कमीशन नियुक्त किया जाय, जो जाँच कर के इस बात की रिपोर्ट करे कि उस समय जो शासन-पदित प्रचित्तत हो, उसे कहाँ तक बढ़ाना, बदलना या घटाना ठीक है। यह कमीश्रन १९२७ ईं० में नियुक्त हुआ, और अपने सभापित के नाम से 'साइमन कमीश्रन' कहलाया। इसके सात सदस्यों में सब आँगरेज थे, भारतवासी एक मी नहीं। अधिकांश आँगरेज़ सदस्य भी अनुदार विचारवाले थे। अतः यहाँ के विविध राजनैतिक दलों ने इसका बहिस्कार कर दिया। राष्ट्रीय विचारवाले सजनों ने इसके सामने गवाही नहीं दी। कमीश्रन की रिपोर्ट सन् १९२९ ई॰ में प्रकाशित हुई; उसकी भारतवर्ष में सर्वत्र निन्दा हुई।

इस बीच में सन् १९१८ ई० में कांग्रेस ने सर्व-दल सम्मेलन का श्रायोजन करके श्रीपनिवेशिक स्वराज्य की योजना तैयार की। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने इस योजना में सचित देश की श्रावाज सनी-श्रनसनी की। इसलिए यथेष्ट प्रतीक्षा कर चुकने पर लाहौर में कांग्रेस ने ३१ दिसम्बर १९२९ को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। सन् १९३० ई० में नमक-कानून तोडकर सत्याग्रह का श्रीगरोश किया गया। क्रमशः श्चान्दोलन बढता ही गया। सरकार ने इसे दमन करने के लिए नये-नये त्रार्डिनेंस ( श्रस्थायी क्रानून ) जारी किये । सत्याग्रह सम्बन्धी समाचार छापने से रोककर उसने राष्ट्रीय समाचार-पत्रों को मुर्छित कर दिया। विदेशी वस्त्रों श्रीर शराव की दकानों पर घरना देनेवाले सहस्रों श्रादमियों को न केवल जेल की यातनाएं दी गयों. बरन् बहुत-सों पर श्रीर भी तरइ-तरइ की सिख्तयां की गर्थी। लाठी-वर्षा तो उन दिनों एक मामूली बात थी। पुरुषों ने ही नहीं, स्त्रियों और बालकों ने भी पुलिस की लाठियाँ खूब सहीं। बहुत-से आदिमियों की ज़मीन-जायदाद कुर्क की गयी। कितनी-ही जगह गोलियां चलीं, श्रीर श्रनेक माई के लाल मातृ-मूमि के उत्थान में काम श्राये।\*

नागरिकों के मृत श्रधिकार—मार्च सन् १९३१ ई० में कांग्रेस ग्रौर सरकार में चृथिक संधि होने पर, कांग्रेस का अधिवेशन

<sup>\*</sup>सन् १९३२-३३ में भी ऐसी ही घटनात्रां की पुनरावृत्ति हुई।

करांची में हुआ। रावी-तट (लाहोर) पर की हुई पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा तो यहाँ दोहरायी ही गयी; इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया गया कि कांग्रेस ने जो स्वराज्य निर्धारित किया है, उसका आशय क्या है। कांग्रेस ने राजनैतिक के साथ आर्थिक स्वतन्त्रता को भी आवश्यक बताते हुए, स्वराज्य-सरकार में निम्नलिखित बातों के होने की सुचना दी:—

9-नागरिकों के मूल श्रधिकार, जैसे (क) सभा-समितियाँ करने की स्वतन्त्रता, (ख) भाषण श्रीर समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता, (ग) जहाँ तक सार्वजनिक शान्ति और सदाचार के विरुद्ध न हो. धर्म को मानने श्रीर उसके श्रनुसार काम करने की स्वतन्त्रता, (घ) श्रहप-संख्यक समुदायों की संस्कृति. भाषा श्रीर लिपि की रहा, (च) छी-पुरुष का भेद न करते हुए सब नागरिकों के अधिकारों और उत्तरदायित्व की समानता, (छ) धर्म या जाति के कारण किसी व्यक्ति के लिए कोई सरकारी नौकरो, पद, श्रधिकार या सम्मान पाने अथवा कोई रोजगार या पेशा करने में प्रतिबन्ध न होना, (ज) सार्वजनिक सदकों, कुन्नों तथा जनता के लिए बनाये हुए ग्रन्य स्थानों के उपयोग का सब नागरिकों को समान अधिकार, (क) निर्धारित नियमों और रकावटों के अनुसार, हथियार रखने और बाँघने का अधिकार, (z) क्रानून में स्चित श्रवस्था के सिवाय, किसी की स्वतन्त्रता का **हरण** न किया जाना, किसी के घर जायदाद में प्रवेश न करना, श्रीर न उसका छीना या ज़ब्त किया जाना, (ठ) धार्मिक विषयों में राज्य की तरस्थता, (ड) इर एक बालिग़ आदमी को मताधिकार, (ड) अनिवार्य प्रारम्भिक शिचा ।

२—अमजीवियों की क्यावस्था, (क) कवा-कारख़ानों में काम करने-वाबों के निवाह के बिए यथेष्ट वेतन, (ख) काम करने के परिमित्त बयटे, (ग) काम करने का स्वास्थ्यपद प्रबन्ध, (घ) बुदापे, चीमारी या बेकारी के आर्थिक परिणामों से रचा, (च) दासता या उससे मिलती-जुजती दशा से अमजीवियों की मुक्ति, (छ) खी-अमजीवियों की रचा, विशेषतथा प्रस्ति के समय छुटी का यथेष्ट प्रवन्ध, (ज) स्कूर्लों में पढ़ने बायक उम्र के बच्चों के, खानों में भरती होने का निषेध, (म) अपने हितों की रचा करने के खिए अमजीवियों का संघ बनाने का अधिकार, और कराकों को पंचायतों द्वारा निषदाने की समुचित क्यवस्था।

३—राजकीय कर और ब्यय, (क) जिन खेतों से लाभ न होता हो, उनके किसानों से दिये जानेवाले लगान और किराये में काफी छूट, और आवश्यक समय तक लगान की माफी, (ख) कृषि से होनेवाली निर्धारित परियाम से जपर की आय पर कमशः वर्दुमान कर, (ग) विरासत की जायदाद पर कमशः वर्दुमान कर, (घ) सैनिक व्यय में वर्तमान परिमाण के कम-से-कम आधे की कमी, (च) मुल्डी विभागों के वेतन और व्यय में बहुत कमी; विशेष दशा में नियुक्त विशेषज्ञों अथवा ऐसे ही व्यक्तियों को छोड़कर किसी सरकारी नौकर को प्रायः पाँच सी क्रयं से अधिक मासिक वेतन न दिया जाना, (च) देशी नमक पर कर न होना।

 अ—चार्थिक चौर सामाजिक व्यवस्था, (क) विदेशी करहे चौर स्त को देश में न चाने देकर स्वदेशी वस्त्र को प्रोश्ताहन, (ख) शराब तथा धन्य सादक वस्तुओं की रुकाबट, (ग) सुद्रा और ब्यापार-नीति का इस प्रकार नियन्त्रण कि स्वदेशी उद्योग-धन्यों को सहायता मिले और जनता का हित हो, (घ) सुख्य उद्योगों और खनिज साधनों पर राज्य का नियन्त्रण, (च) प्रस्तव और परोज्ञ सुद्क्षोरी पर नियन्त्रण।

सन् १९३० से १९३२ तक लंदन में ख्रॅगरेज़ों और भारतीयों की तीन बार 'गोल-मेज़-स्नभा' हुई। इनमें से केवल दूसरी में कांग्रेस ने, महारमा गांधी के द्वारा, भाग लिया। गोल-मेज़-समाख्यों तथा विविध कमेटियों के परिस्थाम-स्वरूप शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव 'श्वेत पत्र' में प्रकाशित किये गये। और यह श्वेत पत्र पार्लिमेंट की दोनों सभाखों की संयुक्त कमेटी के सामने विचारार्थ उपस्थित किया गया। श्रास्तिर, सन् १९३५ ई० में पार्लिमेंट ने नवीन भारतीय शासन विधान की रचना की।

इस विधान के सम्यन्ध में कुछ लिखने से पूर्व, यह बता देना आवश्यक है कि देशी राज्यों में विगत वर्षों में राजनैतिक जागृति कैसो हुईं।

देशी राज्यों की जागृति—इस परिच्छेद में सभी तक जिस राजनैतिक विकास का परिचय दिया गया है, वह अधिकतर ब्रिटिश भारत सम्बन्धी है। परन्तु भारतवर्ष का ख़ाला बड़ा भाग देशी राज्यों का है। ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों का चोली-दामन का साथ है। इनका परस्पर में सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और राजनैतिक आदि सभी प्रकार का चनिष्ट सम्बन्ध है। देशी राज्यों में होनेवाले, अधिकारियों के सन्याय और अस्याचार कुछ संश में ब्रिटिश भारत से

भी श्रिष्ठिक थे। उनके निवासी अपने पड़ोसियों के शासन-सुधार और स्वाधीनता आन्दोलन से प्रभावित हुए बिना न रहे। सत्याग्रह और विदेशी विदिक्कार आदि में उन्होंने भी यथा-शक्ति भाग लिया। कमशः उनकी जनता में अधिकाधिक जायित होती गयी। कई रियासतों में विविध आन्दोलन हुए, पर अव्यवस्थित और असंगठित होने के कारण उनका विशेष फल न निकला। अन्ततः सन् १९२७ ई० में 'अखिल भारतवर्धीय देशी राज्य-प्रजा परिषद' की स्थपना हुई, जिसका उद्देश्य देशी नरेशों को सुधार करने के लिए प्रेरित करना तथा समय-समय पर संशार के सामने प्रजा की मांग उपस्थित करना है।

परिषद् की और से सन् १९२७ की मदरास-कांग्रेस में प्रतिनिधि-मंडल गया, और उसके प्रयस्त से कांग्रेस ने देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन की मांग स्वीकार की । देशी राज्यों का ब्रिटिश सरकार से क्या सम्बन्ध रहे तथा ब्रिटिश भारत से आर्थिक सम्बन्ध कैसा हो, इसका विचार करने के लिए सरकार की ओर से दिसम्बर १९२७ ईं० में 'इंडियन स्टेटस कमेटी' नियुक्त हुई, इसे उसके सभापति के नाम पर 'बटलर कमेटी' कहते हैं । उसकी रिपोर्ट जनता की दृष्टि से असंतोषप्रद रही । इस पर प्रजा-परिषद ने अपना प्रतिनिधि-मंडल इंगर्लैंड भेजकर उसका विरोध किया ।

गोलमेज़-सभा में, भारतवर्ष के लिए संघ-शासन की योजना की गयी। कुछ नरेशों तथा ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रस्ताव किया कि भारतवर्ष के भावी संघीय (केन्द्रीय) व्यवस्थापक मंडल में नरेशों के प्रतिनिधि रहें, जनता के नहीं; इसका प्रजा-परिषद ने घोर विरोध किया। सन् १९३१ ईं० में परिषद ने सर्वसाधारण के सामने देशी राज्यों की कम-से-कम मांग उपस्थित की। उसकी मुख्य वार्ते ये थीं:—

१—देशी राज्यों के लोगों की संघ-राज्य की नागरिकता श्रीर उनके मूल श्रिषकार शासन-विधान में दर्ज हो।

२—देशी राज्यों के मूल ऋषिकारों की रक्षा के लिए, शासन-विधान में संघीय न्यायालय की व्यवस्था हो।

३— संघीय व्यवस्थापक मंडल की समात्रों में देशी राज्यों के निवासियों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, श्रीर इसके लिए उन्हें भी ब्रिटिश भारत में प्रचलित निर्वाचन-प्रदृति श्रीर मताधिकार मिले।

कांग्रेस का कार्य- चेत्र आरम्भ में ब्रिटिश भारत ही था। यद्यपि देशी राज्यों के निवासियों के, उत्तरदायिख- पूर्ण शासन स्थापित कराने के शान्तिमय प्रयस्त से कांग्रेस पूर्ण सहानुभृति रखती रही परन्तु उसने उनके मामलों में विशेष हस्तच्चेप न करने की ही नीति रखी। यह बात बहुत से कार्य-कर्ताओं को खटकती रही। क्रमशः देशी राज्यों की प्रजा अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए हक्तापूर्वक आगे बहुती गयी, पर कितने-ही देशी नरेश उनकी जाग्रति को द्याने के लिए प्रजा पर अस्याचार करने लगे। इस पर कांग्रेस की भावना स्थक्त करनेवाले महात्मा गांधी ने सन् १९३८ के अन्त में देशी नरेशों को चेताबनी देते हुए, 'इरिजन' में शक्त कह दिया कि या तो वे अपना अश्तिस विलक्ष्य मिटा देने के लिए तैयार हो जायें अथवा अपनी प्रजा को टूर्ण उत्तरदायी शासन के अधिकार दें, और स्वयं उसके संरक्षक होकर रहें, और अपने परिश्रम के लिए पुरस्कार लें।

e .

महात्माजी ने देशी नरेशों को कांग्रेस से मित्रता करने की खलाह देते हुए लिखा है कि निश्चय ही उनके लिए यह हितकर है कि वे उस सस्था के साथ मित्रता-पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करें, जो, भविष्य में बहुत शीम ही, भारतवर्ष में सार्थभीम सक्ता का स्थान लेनेवाली है। महात्माजी ने नरेशों से कहा है कि क्या वे दीवार पर लिखे स्पष्ट अक्षरों को पढ़ेगे! आज भारतीय जनता भी, नहीं-नहीं, संसार भारतीय नरेशों से पूछ रहा है कि क्या वे युग-संकेत को समर्भेगे और अपना कर्तव्य पालन करेंगे।

यह स्पष्ट है कि हमारा राजनैतिक विकास, देश के केवल एक भाग ब्रिटिश भारत तक ही परिमित नहीं है, वह देशी राज्यों में भी है। और, वास्तव में यह हो भी नहीं सकता कि देश के एक हिस्से में सूर्य का प्रकाश हो और दूसरा हिस्सा अन्वकार में पड़ा रहे। अपस्त, अब नये शासन-विधान का विचार करें, जो इस समय प्रचलित है।

वर्तमान शासन विधान—इस विधान की प्रथम विशेषता यह है कि इसके अनुसार भारतवर्ष में केन्द्रीय सरकार का स्थरूप 'संव सरकार' रखा गया है, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी राज्य दोनों शामिल हों। सिद्धान्त से भाषा, धर्मे, जाति, व्यवहार आदि की हिष्ट से भारतवर्ष एक और अखंड है। इसके नक्शे में ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के लाल और पीले दिखाये जानेवाले भेद कृत्रिम हैं। इसकेए भारतवर्ष का शासन संध-शासन होना उचित ही है, पर विधान का वर्तमान रूप अत्यन्त असंतोषप्रद है; संव के एक भाग

(ब्रिटिश भारत) में शासन उत्तरदायी होना श्रीर दूसरे भाग (देशी राज्यों) में उसका स्वेच्छाचार-मूलक बना रहना श्रव्याव-हारिक है।

इस विधान की दूसरी विशेषता यह है कि केन्द्र में भी उत्तरदायी धासन स्थापित करने का निश्चय किया गया है। परन्तु उसमें कई महस्व-पूर्ण विषयों में गवर्नर-जनरल का विशेष उत्तरदायित्व माना गया है तथा कुछ विषय ऐसे निर्धारित किये गये हैं, जिन का शासन गवर्नर-जनरल अपने परामर्शदाताओं की सलाह से, अपनी समक्त के अनुसार करेगा। इस प्रकार वह जनता के प्रतिनिधियों के प्रति बहुत ही कम उत्तरदायी होगा।

इस विधान की तीसरी विशेषता है, 'प्रान्तीय स्वराज्य'। इस विधान के अनुसार अब प्रान्तीय शासन का क्या स्वरूप है, गवर्नरों के क्या विशेषधिकार हैं, प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों के अधिकारों पर कितने प्रतिबन्ध हैं, यह आगे प्रसंगानुसार छुत्तीसवें और सैंतीसवें परिच्छेद में बताया जायगा।

इस विधान के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि यह विधान

ऐसा नहीं है; जो पूर्ण हो, या स्वयं विकसित होनेवाला हो। यह

निरुच्य किया गया है कि प्रत्येक महत्त्व-पूर्ण परिवर्तन इंगलैंड

में ही होगा, या तो वह पार्लिमेंट के क़ानून से होगा अथवा सम्राट् की

अआजाओं से होगा। भारतवर्ष में, भारतवासियों द्वारा कोई विशेष

परिवर्तन नहीं हो सकता।

विधान का प्रयोग-नवीन शासन विधान के अनुसार प्रान्तीय

व्यावस्थापक मंडलों का प्रथम जुनाव होने पर छः प्रान्तों (बम्बई). मदरास, संयुक्तप्रान्त, बिहार, उड़ीसा और मध्यप्रान्त ) में कांग्रेस-दल का बहुमत था। इसलिए इन प्रान्तों के गवर्नरों ने कांग्रेस-दल के नेताओं को श्रपने प्रान्त में मंत्री मंडल बनाने के लिए बलाया। परन्त कांग्रेत ने मंत्री-पद ग्रहण करना उस समय तक श्रस्वीकार किया. जब तक कि गवर्नर यह आश्वासन न देदें कि वे रोज़मर्रा के शासन कार्य में अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग न करेंगे। ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार न थी। श्रतः विधान को श्रमत में लाने के लिए जब श्रन्य प्रान्तों में बहुमतवाले दलों के, मंत्री-मंडल बने, जिन प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत था, उनमें श्रहा-संख्यक दलों द्वारा 'श्रस्थायी मंत्री-मंडल' बनाये गये; इन्हें जनता ने 'गुडिया मंत्री-मंडल' नाम दिया। श्रविश्वास के प्रस्ताव के भय से, ये मंत्री-मंडल व्यवस्थापक सभाश्रों का श्राधिवेशन न कर सके। देश में महान् वैधानिक संकट उपस्थित हो गया। भारत-संत्री आदि के वक्कव्य निकले, कांग्रेस की और से महात्मा गांघी ने जनका उत्तर दिया । श्रन्ततः गवर्नर-जनरल ने यह श्राश्वासन दिया कि श्राम तौर से शासन-कार्य मत्री-मंडल करेंगे श्रीर गवर्नर उनकी सलाह मानेंगे, उसमें इसाचेप न करेंगे। इस पर कांग्रेस ने उक्त छः प्रान्तों में मंत्री-मंडल बनाये । पश्चात् पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त, श्रीर आसाम में भी कांग्रेसी मंत्री मंडल हो जाने से, गवर्नरों के ग्यारह प्रान्तों में से आठ में कांग्रेस शासन हो गया।

काँग्रेस द्वारा पद-ग्रह्ण किये जाने से काँग्रेसी प्रान्तों में नया राज-नैतिक बातावरण हो गया। जनता अपनी श्राक्ति और अधिकारों की समभ्तने लगी। मंत्रियों ने भी जनता की श्रमुपिघाएँ दूर करने का भरसक प्रथल किया। राजवन्दी छोड़े गये, प्रेसों की ज़मानतें वापस की गयीं। पुस्तकालय खोले गये। पंचायतों की दृद्धि की गयी। मद्य-पान-निषेध का कार्य श्रारम्भ किया गया। मज़दूरों की स्थिति सुधारने की कोशिश की गयी। विदार श्रीर संयुक्तप्रान्त में किसानों के दित का कान्त तथा मदरास में ऋष्य-निवारय-कान्त वनाया गया। कीग्रेस का संदेश गाँव-गाँव में पहुँचा। सन् १९३८ ई० में इसके सदस्यों की संख्या तीन लाख थी। किसी एक संस्था के इतने सदस्य होना एक श्रमुपम बात है। यदि सब सदस्य श्रमें कर्तव्यों का सम्यक् पालन करें तो देश का राजनैतिक उत्थान होने में शंका या विलम्ब न हो।

विधान-निर्मात् सभा — पहले कहा जा जुका है कि जनता को, विशेषतया कांग्रेसी विचार-धारावाले व्यक्तियों को यह विधान अत्यन्त असंतोषप्रद प्रतीत हुआ था। कांग्रेस इस विधान के द्वारा नागरिक अधिकारों की दृद्धि, अथवा जनता के कष्ट-निवारण का जो कार्य कर सकती थी, उससे संतुष्ट न थी। उसका लक्ष्य जनता को संगठित कर स्वतंत्रता की लड़ाई आगे बढ़ाना था। उसके पद-ग्रहण करने का एक मुख्य कार्य 'विधान-निर्मात-सभा' का आयोजन करना था।

जब क्रान्ति या अन्य किसी कारण से देश का पुराना शासन-यंत्र बेकाम हो जाता है, तो जो न्यक्ति अस्थायी रूप से शासन-एव अहथा करते हैं, उनका यह कर्तन्य होता है कि शीम जनता के प्रतिनिधियों की सभा बुलायें, जो नये शासन-विधान का मसौदा तैयार करें। पश्चात् इस विधान के अनुसार नयी सरकार का संगठन हो जाने पर यह सभा सब शासन-सूत्र उसे सौंप देती है, और स्वयं भंग हो जाती है। यह सभा 'विधान-निर्मातु-सभा' कहलाती है। इसकी रचना व्यापक मता-धिकार पर होती है। यह जनता की सीधी प्रतिनिधि होती है और इसका काम केवल शासन-व्यवस्था का नया स्वरूप निश्चित करना, और उस पर जनता की स्वीकृति प्राप्त करना होता है। यह सभा समस्त आधिकारियों से ऊपर होती है। कोई व्यवस्थापक सभा या प्रवन्धकारियों इसके कार्य में इस्तच्चिप नहीं कर सकती। इस सभा का खुनाव यथा-सम्भव इस प्रकार किया जाता है कि इसमें सब विचारों के आदमी आ जाते हैं, और इसके निश्चय जनता की सम्मिलित इच्छा को स्वित करनेवाले होते हैं। किसी पार्टी या दल को इसके निर्णय में आशंका करने का कारया नहीं होता।

विशेष चक्त ट्या कांग्रेस ने अपने अन्यान्य कार्यों में ऐसी सभा के निर्माण के पक्ष में लोकमत तैयार करने का भरसक प्रयत्न किया। वह थोड़े ही समय ( हाई वर्ष ) प्राच्छ रही थी कि सन् १९३९ ईं के में योरप में महायुद्ध छिड़ गया। इक्ष लेंड ने उसमें भाग लिया तो भारतवर्ष की प्रान्तीय सरकारों का मत लिये बिना ही, उसने भारतवर्ष की युद्ध-संचन्न राज्य घोषित कर दिया तथा यहाँ युद्ध-सन्यन्धी तैयारी का आयोजन करने लगा। इससे प्रान्तीय सरकारों को अपने अधिकारों तथा प्रान्तीय स्वराज्य की निस्सारता का अनुभव हुआ। कांग्रेसी सरकारों ने ब्रिटिश सरकार से युद्ध का उद्देश्य पूछा और इसका संतोषप्रद उत्तर न पाकर त्याग-पत्र दे दिया। जिन-जिन प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्री-मण्डल थे, उनमें अब नवीन शासन-विधान स्थितित

है। गवर्नरों का एक-छुत्र अधिकार है। यह बात भारतवासियों के लिए तो असहा है ही, उस इंगर्लैंड के लिए भी बहुत बदनामी की है, जो योरप में स्वतन्त्रता श्रीर प्रजातन्त्र-स्थापना के लिए युद्ध करने का दावा करता है।

वर्तमान स्थित अस्यन्त चिन्तनीय है। परन्तु, हम आशा-वादी हैं। यह स्थित बहुत समय तक बनी नहीं रह सकती। महास्मा गाँधी आदि महानुभावों के नेतृस्व में काँग्रेस अथवा भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार को परेशान करना, उसके संकट से लाभ उठाना नहीं चाहती, परन्तु वह अपने जन्म-सिद्ध अधिकार का परित्याग कर अपमानजनक जीवन भी व्यतीत करना नहीं चाहती। भारतवर्ष स्वाधीनता की आरे आगे बढ़ता जा रहा है और उसकी यह यात्रा पूरी होकर रहेगी, जो शक्तियाँ इसमें धहयोग प्रदान कर सकें, के घन्म हैं।



## तेतीसवाँ परिच्छेद ब्रिटिश सरकार और भारतवर्ष

क्षिति छते परिच्छेदों में भारतवर्ष के धार्मिक सामाजिक, आर्थिक आदि विषयों पर विचार किया गया। अब इस यह विचार करेंगे कि भारतवर्ष का सासन किस प्रकार होता है। पहले यह जान लेना चाहिए कि भारतवर्ष स्वतंत्र देश नहीं है। इसका शासन ब्रिटिश सरकार की अधीनता में होता है। इसलिए पहले ब्रिटिश सरकार के बारे में ही आवश्यक वातें बतलायी जाती हैं, इसके साथ ही यह भी बतलाया जायगा कि उसका भारतवर्ष से क्या सम्बन्ध है।

ब्रिटिश सरकार के मुख्य तीन द्यंग है—(१) इंगलैंड का बादशाह जो मारतवर्ष का सम्राट् कहलाता है (२) पार्लिमेंट, श्रीर (३) मंत्री-मंडल।

वादशाह—इङ्गलैंड का बादशाह अपने वंश के ही कारण, सिंहा-सन का उत्तराधिकारी होता है। पुरुष भी गद्दी पर बैठ सकता है और स्त्री भी। परन्तु शाही ख़ानदान में बहिन से भाई का अधिकार अधिक माना जाता है। वादशाह के बड़े लड़के को 'प्रिंस आफ-वेल्ज़' (युवराज) कहते हैं। शाही परिवार के खर्च के लिए प्रति वर्ष पालिंमेंट द्वारा निर्धारित रक्तम दी जाती है। बादशाह सर्वथा स्वतंत्र नहीं होता; यद्यपि उसे कुछ विशेष अधिकार हैं। आम तौर से वह अपने अधिकारों को मंत्रियों की सलाह बिना अमल में नहीं लाता। सब कामों के उत्तरदाता मंत्री होते हैं, वे पालिंमेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

पार्लिमेंट — विटिश पार्लिमेंट की दो समाएँ हैं। (१) सरदार-समा था 'हाउस-आफ्र-लार्ड्स' और प्रतिनिधि-समा था 'हाउस-आफ्र-लार्ड्स' और प्रतिनिधि-समा था 'हाउस-आफ्र-कामन्स'। 'लार्ड्स' का अर्थ है भूमि-पति या स्वामी, और 'कामन्स' का अर्थ है सर्वेसाधारया। सरदार-समा में लगभग सात सौ सदस्य हैं। इनमें से छुः सौ से अधिक वंशागत हैं। प्रतिनिधि-सभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। उनकी संख्या ६१५ है। खियों को निर्वाचन-अधिकार पुरुषों के समान है। इस सभा का प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य को चार सौ पोंड वार्षिक वेतन पाता है। सदस्यों का चुनाव प्रायः प्रति पाँचवें वर्ष होता है। पार्लिमेंट विटिश साम्राज्य के सम्बन्ध में आवश्यकं कान्न बनाती है, और उसे कुछ शासन और प्रवन्ध-सम्बन्ध अधिकार भी हैं। उसने ये अधिकार प्रिवी कोंसिल और मनत्री-मंडल आदि को हे विये हैं।

बादशाह को शासन-कार्य में परामर्श देने के लिए एक प्रिवी कौंसिल (गुप्त सभा) रहती है। इसके सदस्यों को बादशाह स्वयं नियत करता है। इसकी जुडीशल (न्याय-सम्बन्धी) कमेटी को भारतवर्ष, उपनिवेशों तथा पादरियों की ऊँची श्रदालतों के फ़ैसलों की अपील सुनने का अधिकार है। इस सभा के कुल स्वस्यों की संख्या ३०० से ऊपर हो जाती है। छु: सदस्यों की उपस्थित में भी काम किया जा सकता है। सम्राट्की परिषद कहने से इसी सभा का आश्यय लिया जाता है। इस सभा की स्वलाह से सम्राट्की जो आशाएँ निकलती हैं, उन्हें स्वरिषद सम्राट्की आशाएँ (आर्डर्स-इन-कॉसिल) कहा जाता है।

मंत्री-मंडल—आजकल इंग्लैंड में तीन राजनैतिक दल या पार्टियाँ मुख्य है, (१) उदार या 'लिवरल' (२) अनुदार या 'कंडावेंटिव' (३) मज़दूर या 'लेवर' दल। शासन सम्बन्धी विविध विभागों के उच्च पदाधिकारी उस दल के आदिमयों में नियत किये जाते हैं, जिसके सदस्यों की संख्या प्रतिनिधि-सभा में सबसे अधिक हो, या जो विशेष प्रभावशाली हो। ये पदाधिकारी लगभग पचास होते हैं, और मंत्री या मिनिस्टर कहलाते हैं। इनके समूह को मंत्री-दल या 'मिनिस्टरी' कहते हैं।

कुछ मुख्य-मुख्य विभागों के मंत्रियों की एक अन्तरंग सभा होती है, इसे मंत्री-मंडल या 'केविनेट' कहते हैं। यह एवं शासन-कार्य का उत्तरदायी होता है। इसमें प्रधान मंत्री के अतिरिक्त लगभग वीस मंत्री रहते हैं। जब एक मंत्री-मंडल त्याग-पत्र देता है तो बादशाह दूसरा मंत्री-मंडल बनाने के लिए दूसरे ऐसे दल के नेता को छुलाता है, जिसका पार्लिमंट के अधिक-से-अधिक सदस्य समर्थन करते हो। यह नेता प्रधान मंत्री बनाया जाता है। प्रधान मंत्री, मंत्री-मंडल के अधिवेशनों में सभापति होता है, और सरकार की नीति ठहराता है। मंत्री-मंडल

का एक सदस्य भारत-मंत्री होता है।

पार्तिमेंट श्रीर भारतवर्ष-- ब्रिटिश पार्लिमेंट भारतवर्ष के शासन के सम्बन्ध में जो कार्य करती है, उनमें से मुख्य ये हैं:--

- (१) वह भारतवर्ष की शासन-पद्धति निश्चित करती है। वह प्रचित्त शासन-पद्धति अथवा शासन के किसी विभाग सम्बन्धी जाँच के लिए कमीशन नियुक्त करती तथा आवश्यक परिवर्तन करने के लिए नया विधान या क़ानून बनाती या सम्राट् की आज्ञा निकल-वाती है।
- (२) ब्रिटिश भारत के आय-व्यय का अनुमान-पत्र (बजट) तथा इस देश की उन्नति का विवरण प्रति वर्ष पार्लिमेंट के समने उपस्थित किया जाता है। उस अवसर पर पार्लिमेंट के सदस्य भारतीय शासन-पद्धति की आलोचना कर सकते हैं।
- (३) पार्लिमेंट की दोनों सभाश्रों के कुछ सदस्यों की एक कमेटी भारतवर्ष सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करती है तथा पार्लिमेंट को श्रावस्थक परामर्श देती है।
- (४) भारत-मंत्री का वेतन श्रीर उसके कार्यां तय का व्यय ब्रिटिश कोष से दिया जाता है। बजट की इस मद पर विचार करने के समय पार्लिमेंट में भारतीय विषयों की चर्चो होती है।
- (५) पार्लिमेंट के सदस्य कभी-कभी भारतवर्ष-सम्बन्धी प्रश्न पूछते और प्रस्ताव करते हैं।

साधारसतया पार्त्तिमेंट के अधिकांश सदस्य भारतवर्ष-सम्बन्धी विषयों में बहुत अनुराग नहीं रखते । उन्हें अपने देश तथा साम्राज्य- सम्बन्धी विविध समस्यात्रों से बहुत कम अवकाश मिलता है।

भारत-मंत्री श्रीर उसका कार्य-भारत-मंत्री को सम्राद, श्रमने प्रधान मंत्री के परामर्श से नियत करता है। वह पालिमेंट को समय-समय पर भारतवर्ष-सम्बन्धी सूचना देता है तथा उसके सामने प्रति वर्ष, मई महीने की पहली तारीख़ के बाद, जिस दिन पालिमेंट का अधिवेशन श्रारम्भ हो, उससे रूद दिन के भीतर, भारतवर्ष की श्राय-व्यय का हिसाब पेश करता है। उसी समय वह इस बात की सविस्तर रिपोर्ट देता है कि गत श्रालोचनीय वर्ष को नैतिक, सामाजिक तथा राजनैतिक उन्नति कैसी हुई। उस समय पालिमेंट के सदस्य भारतवर्ष के श्रासन-सम्बन्धी विषयों की श्रालोचना कर सकते हैं। इसे भारतीय बजट की बहुस कहते हैं।

सम्राद्, भारत-मंत्री के द्वारा, भारत-सरकार के बनाये कुछ कानुनों को रह कर सकता है। भारतवर्ष के जंगी लाट, बंगाल, वम्बई और मदरास के गवर्नर, इनकी कौंसिजों के सदस्य, हाईकोटों के जज तथा अन्य उच्च कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भारत-मंत्री सम्राद् को सम्मति देता है। वह भारत-सरकार के उच्च अफ़सरों को आजा दे सकता है और उन्हें अपने अधिकार का दुष्पयोग करने से रोक सकता है।

भारत-मंत्री को भारतीय शासन-व्यवस्था के निरीक्षण श्रीर नियंत्रण का श्रिविकार है। उसके दो सहायक मंत्री होते हैं; एक स्थायी श्रीर दूसरा ब्रिटिश पार्लिमेंट की उस सभा का सदस्य, जिसमें भारत-मंत्री न हो। भारत-मंत्री के दफ़र को 'इंडिया-आफ़िस' कहते हैं। यह लंदन ( इक्ललैंड की राजधानी ) में है। भारत-मंत्री गवर्नर-जनरल और गवर्नरों के नाम जारी किये जानेवाले आदेश-पत्रों ( इन्स्ट्र्मेंट्स-आफ़-इन्स्ट्रक्शन्स ) का मसविदा पार्लिमेंट के सामने उपस्थित करता है और पार्लिमेंट की दोनों सभाएँ, सम्राट् से उन आदेश-पत्रों को जारी करने का निवेदन करती हैं।

इंडिया कौंसिल-भारत-मंत्री को भारतवर्ष के शासन-सम्बन्धी कार्य में सहायता या परामर्श देनेवाली सभा 'इंडिया-कौंसिल' कह-लाती है। इसका अधिवेशन भारत-मंत्री की आजा से एक मास में एक बार होता है। इसका सभापति भारत मंत्री या उसका सहकारी मंत्री, या भारत-मंत्री द्वारा नामज़द, कौंसिल का सदस्य होता है। कौंसिल के सदस्यों को भारत-मंत्री नियुक्त करता है। विशेष अवसरी पर वह इस कौंसिल के बहमत के बिनाभी काम कर सकता है। कों छिल के सदस्य म से १२ तक होते हैं। इनमें से आधि सदस्य वे ही हो सकते हैं. जो भारतवर्ष में भारत-सरकार की नौकरी कम-से-कम दस वर्ष कर चुके हैं, और जिन्हें वह नौकरी छोड़े पाँच वर्ष से अधिक समय न हुआ हो । प्रत्येक सदस्य प्रायः पाँच वर्ष के लिए नियक्त किया जाता है। अब इसमें प्रायः तीन हिन्दुस्तानी हैं। प्रत्येक सदस्य का वार्षिक वेतन १२०० पौंड है. भारतीय सदस्यों को ६०० पौंड वार्षिक भत्ता श्रीर मिलता है। सदस्य भारत-मंत्री की श्राज्ञानसार लन्दन में भारतवर्ष-सम्बन्धी काम करते हैं। इन सदस्यों को पार्लिमेंट में बैठने का अधिकार नहीं है: इन्हें इनके काम से इटाने का अधिकार पार्लिमेंट को ही है। भारत-मंत्री श्रीर उसकी कौंसिल के नाम से लन्दन के 'बैंक-श्राफ़ इङ्गलैंड' में भारत का खाता है। उसका हिवान जाँचने के लिए एक लेखा-परीक्षक रहता है।

हाई किमिय्नर—इक्क्लैंड में एक अधिकारी 'हाई किमिय्नर' भी रहता है, यह पाँच वर्ष के लिए भारतवर्ष के गवर्नर-जनरल हारा और भारत-मंत्री की अनुमति से, नियुक्त किया जाता है। इसका काम है, ठेके देना, इंडिया आफ़िस के 'स्टोर'-विभाग और इसके सम्बन्ध की हिसाब की शाखा, भारतीय विद्यार्थियों की शाखा और भारतीय द्रेड (ज्यापार) किमिय्नर के कार्य का निरीक्षण। इसका वार्षिक वेतन तीन हज़ार पींड है। यह वेतन भारतवर्ष के खज़ाने से दिया जाता है।

[सन् १९३५ ई० का विद्यात च्योर भारत-मन्त्री—नवे विद्यात के अनुसार, संघ निर्माण की योजना की गयी है। इसके सम्बन्ध में विशेष आगे तिखा जायगा। संघ बन जाने पर इंडिया कौसिल तोड़ दी जायगी। हों, भारत-मन्त्री के कुछ परामहाँदाता रहा करेंग। उनकी संख्या तीन से कम और द्यः से अधिक न होगी। उनकी नियुक्ति वह स्वयं करेगा। गवनर-जनरल, या गवनर अपनो मज़ी या व्यक्तिगत निर्णय से जो कार्य करेंग। जनमें वे भारत-मन्त्री के नियन्त्रण में रहेंगे। गवनीर पर भारत-मन्त्री का नियन्त्रण में रहेंगे।



## चौतीसवाँ परिच्छेद

## भारत-सरकार

कि हरत-सरकार या 'गवमेंट-आफ इंडिया' का अर्थ है 'गवर्नर-बनरल-इन-कौंविल' अर्थात् कौंविलयुक्त गवर्नर-जनरल । स्मरण रहे कि यहाँ कौंविल से मतलव गर्वनर-जनरल की प्रवन्वकारिया सभा से हैं, व्यवस्थापक सभा से नहीं । इसका कारण यह है कि गर्वनर-जनरल के साथ कौंविल राज्द का इस अर्थ में प्रयोग, व्यवस्थापक सभा के जनम से बहुत वर्ष पहते से हो रहा है ।

गवर्नर-जनरत्व या वायसराय-गवर्नर-जनरत्व भारत-धरकार का सबसे महत्व-पूर्ण श्रंग है, श्रोर उसे उसके अन्य पदाधिकारियों की अपेक्षा विशेष अधिकार प्राप्त हैं। वह भारतवर्ष के शासन-प्रवन्ध या व्यवस्था-कार्थ में भारत-मंत्री श्रीर पार्लिमेंट की आश्राओं का पालन करता या करवाता है, श्रीर ब्रिटिश भारत के प्रान्तीय शासन की निगरानी करता है। इसलिए वह गवर्नर-जनरत्व कहलाता है। वह सम्राट् के प्रतिनिधि के रूप से रहता है। इस हैसियत से वह देशी राज्यों में जाता है, सभा या दरवार करता है श्रीर घोषणा-पत्र आदि

निकालता है। इसलिए वह वायस्याय कहलाता है। वायस्याय का अर्थ 'वादशाह का प्रतिनिधि' है। साधारण व्यवहार में 'गवर्नर-जनरल' और 'वायस्याय' शब्दों में कोई मेद नहीं माना जाता। अपने प्रधान मंत्री की सिकारिश से सम्राट् किसी योग्य अनुभवी एवं साधारणतः 'लार्ड' उपांधवाले व्यक्ति को गवर्नर-जनरल नियत करता है। उसके कार्य करने की अवधि प्रायः पाँच साल की होती है। उसका वार्षिक वेतन २, ५०, ८०० रूपये है। इसके अतरिक्त उसे बहुत-सा भत्ता आदि मिलता है, जिससे वह अपने पद का कार्य सुविधा और मान-मर्यादा-पूर्वक कर सके, अर्थात् उसकी शान-शौकत भली-मांति वनी रहे।

गवर्नर-जनरत्त के अधिकार—अपनी प्रवन्धकारिणी सभा की अनुपस्थित में गवनंर-जनरत्त किसी प्रान्तीय सरकार या किसी पदाधिकारी के नाम स्वयं कोई आज्ञा निकाल सकता है। आवश्यकता होने पर वह ब्रिटिश भारत या उसके किसी भाग की शान्ति और सुशासन के लिए छः महीने के वास्ते अस्थायी क्वानून (आर्डिनेंस) बना सकता है। यदि वह चाहे तो किसी आदमी को, जिसे किसी अदालत ने फ्रीजदारी के मामले में अपराधी उहराया हो, बिना किसी शर्त के, या कुछ शर्त लगा कर, क्षमा कर सकता है। उसे (१) भारत-सरकार (१) भारतीय व्यवस्थापक मंडल, (३) प्रान्तीय सरकारों (४) प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों और (५) नरेन्द्र-मंडल के सम्बन्ध में विविध अधिकार हैं। उनका वर्शन आगे प्रसंगानुसार किया जायगा।

उसकी भवन्यकारिणी सभा (कोंसिल)—गवर्नर-जनरल की कोंसिल के सदस्यों की संख्या प्रायः छः होती है; यह आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकती हैं। हाँ, कम-से-कम तीन सदस्य ऐसे होने चाहिएँ,
जिन्होंने भारतवर्ष में दस वर्ष भारत-सरकार की नौकरों की हो। क़ान्ती
योग्यता के लिए एक सदस्य हाईकोर्ट का ऐसा वकील, अथवा इंगर्लेंड
या आयलेंड का ऐसा वैरिस्टर होना चाहिए, जिसने दस वर्ष वकालत
(पैक्टिस) की हो। इस तरह का कोई नियम नहीं है कि इस सभा में
हिन्दुस्तानियों की अप्रकृत संख्या रहे; बहुधा तीन सदस्य भारतीय होते
हैं। प्रत्येक सदस्य सम्राट् की अनुमित से प्रायः पाँच साल के लिए
नियुक्त होता है।

उपर्यु क छः सदस्यों में से प्रत्येक को भारत-सरकार के एक-एक विभाग का कार्य सुपूर्व रहता है। इन विभागों का नाम तथा कार्य-स्त्रेत्र आवश्यकतानुसार समय-समय पर बदलता रहता है। पिछले दिनों ये विभाग (१) अर्थ या फाइनेंड, (२) स्वदेश या 'होम' (३) क्रानून, (४) संवाद-वाहन, (कम्पूनिकेशंड,), (५) शिक्षा स्वास्थ्य और भूमि तथा (६) रेल और वाणिज्य विभाग थे। इनके अतिरक्त भारत-सरकार के दो विभाग और होते हैं—विदेश विभाग और सेना विभाग। विदेश विभाग स्वयं गवर्नर-जनरल के अधीन होता है और सेना विभाग पर जंगी लाट अर्थात् कमांडरनचीफ का प्रमुत्व रहता है। अगर जंगी लाट गवर्नर-जनरल की प्रवन्धकारियी समा का सदस्य हो, तो सभा में उसका पद और स्थान गवर्नर-जनरल से दूसरे दर्ज पर होता है।

सेक्षेटरी तथा श्रान्य पदाधिकारी—प्रवन्यकारिणी सभा के सदस्यों को सहायता देने के लिए उर्पशुक्त प्रत्येक विभाग में एक सेक्ष्टरी, एक डिस्टी सेक्षेटरी, कई श्रासिस्टेंट सेक्षेटरी तथा कुछ क्षकें श्रादि रहते हैं। सेक्षेटरी प्रायः भारतीय सिवल सविस के होते हैं; परन्तु गवर्नर-जनरल चाहे तो कुछ सेक्षेटरियों को भारतीय व्यवस्थापक सभा के निर्शाचित श्राया नामज़द, सरकारी या ग्रीर-सरकारी सदस्यों में से निश्चक कर सकता है। ऐसे सेक्षेटियों को 'क्षोंसिल-सेक्षेटरी' कहते हैं। इनका पद उस समय तक बना रहता है, जब तक गवर्नर-जनरल चाहता है श्रीर ये उसकी प्रयन्यकारियों सभा के सदस्यों को सहायता देने का ऐसा काम करते हैं जो इनके सुपूर्व किया जाय। इनका वेतन भारतीय व्यवस्थापक सभा निश्चय करती है। श्रार कोई सेक्षेटरी छः महीने तक उक्त सभा का सदस्य न रहे तो वह श्राप पर से प्रयक् हो जाता है। सेक्षेटरी श्राप की वेरक में उपस्थित रहता है।

स्व सेक्रेटरियों का एक विशाल कार्यालय (सेक्रेटेरियट) भारत-वर्ष की राजधानी देहली में है। परन्तु भारत-सरकार का सदर सुकाम (हेडकार्टर) सदीं में देहली श्रीर गर्मियों में शिमला रहता है, इसलिए सेक्रेटरियों को आवश्यकतानुसार देहली या शिमले में -रहना होता है।

भारत-सरकार के अधीन डायेरक्टर-जनरल और इन्सपेक्टर-जनरल आदि कुछ और भी अधिकारी होते हैं। उनका काम यह है कि भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकारों के विविध विभागों के कार्य की निगरानी रखें और उन्हें यथोचित परामर्श दें।

प्रवन्धकारिए। सभा के अधिवेशन—इस समा का अधिवेशन प्रायः प्रति सप्ताइ होता है। उसमें उन विषयों पर विचार होता है जिन पर गर्नारं जनरल विचार करवाना चाहे, आथवा जिन्हें वह अस्वीकार करे और जिन पर कोई सदस्य समा का निर्णय चाहे। अधिवेशन में समापति स्थयं गर्वारं जनरल होता है। उसकी अनुग्रं स्थित में उप-समापति उसकेकार्य का समादन करता है। उप-समापति के पद के लिए गर्वनरं जनरल इस समा के सदस्यों में से किसी को नियुक्त करता है। समा के अधिवेशन में गर्वनरं जनरल (या ऐसा अस्य व्यक्ति जो समापत का कार्य करे) और समा का एक सदस्य (क्रमांडरनचीफ को छोड़कर) कौंसिल-युक्त गर्वनरं जनरल के सब कार्यों का सम्यादन कर सकते हैं।

काम करने का हैंग — जब किसी विमाग सम्बन्धी काई विचारणीय प्रश्न उठता है तो उस विमाग का सेकेटरी उसका मसिवदा तैयार करके गवर्नर जनरल या उस सदस्य के सामने पेश करता है जिसके अधीन उक्त विभाग हो। साधारणतया सदस्य हस पर जो निर्णय करता है वही अन्तिम फैसला समक्षा जाता है, परन्तु यदि प्रश्न विवाद अस्त हो या उसमें सरकारी नीति की बात आती हो तो सेकेटरी से तैयार किया हुआ मसिवदा सभा में पेश हाता है और वहाँ से जो हुक्म हो, उसे सेकेटरी प्रकाशित करता है। सम के साधारण अधिवेशनों में मत-मेदवाले प्रश्नों के विषय में बहुमत से काम करना पड़ता है। यदि दोनों पक्ष समान हो, तो जिस तरफ़

गवर्नर जनरल (समापति) मत प्रकट करे, उसी के पच्च में फैसला होता है। मगर गवर्नर जनरल को इस बात का अधिकार रहता है कि यदि उसकी समफ में समा का निर्णय देश के लिए हितकर न हो तो सभा के बहुमत की भी उपेक्षा कर, वह अपनी सम्मति के अनुसार कार्य कर सकता है, परन्तु ऐसी प्रत्येक दशा में, विश्व पच्च के दो सदस्यों की इच्छा होने पर, उसे अपने कार्थ की, कार्य-हित सूचना देनी होती है तथा सभा के सदस्यों ने उस विश्व में जो कार्रवाई लिखी हो, उसकी कापी भारत-मंत्री के पास-भेजनी होती है।

गवर्नर-जनरल श्रादिका श्रवकाश तथा श्रनुपस्थित—
भारत-मंत्री गवर्नर-जनरल को, श्रीर कींसिल-युक्त गवर्नर-जनरल की
सिक्तिरिश पर कमांडरनचीक को, उनके कार्य-काल में एक बार चार
मास तक की छुट्टी सार्वजिनिक हित के लिए या स्वास्थ्य श्रथबा व्यक्तिगत कारण से दे सकता है। श्रीर, कींसिल-युक्त गवर्नर-जनरल,
कमांडरनचीक को छोड़कर, कींसिल के श्रन्य सदस्यों को उनके
कार्य-काल में एक बार चार मास तक की छुट्टी स्वास्थ्य या व्यक्तिगत
कारण से दे सकता है। इस छुट्टी के समय में उक्त पदाधिकारियों को
निर्धारित भत्ता मिलता है। गवर्नर-जनरल श्रीर कमांडरनचीक को
तो उक्त भत्ते के श्रविरिक्त, सकर-ख़र्च सम्यन्थी इतना भत्ता श्रीर मी
मिलता है, जितना भारत-मंत्री उचित समके। गवर्नर-जनरल श्रीर
कमांडरनचीक के स्थानापन्न व्यक्ति की व्यवस्था सम्राट् की श्रनुमित से
होती है।

यदि गवर्नर-जनरल का पद रिक्त होते समय उसका उत्तराधिकारी आरतवर्ष में न हो तो मदरास, वम्बई या वंगाल के गवर्नरों में से जिसकी नियुक्ति सम्राट् द्वारा पहले हुई हो, वह गवर्नर-जनरल का कार्यकरता है। जब तक उपर्युक्त गवर्नर द्वारा गवर्नर-जनरल का कार्यभार प्रह्या न किया जाय, कौंसिल का उप-समापति, श्रीर उसकी अनुपरियति में कौंसिल का सीनियर (श्रविक समय से काम करनेवाला) मेम्बर (कमांडरनचीफ को छोड़कर) गवर्नर-जनरल का कार्यकरता है।

अगर कमांडरनचीं को छोड़कर प्रवन्धकारियों कोंसिल के किसी अन्य मेम्बर का स्थान खाली हो जाय, और उसका कोई उत्तराधिकारी विद्यमान न हो तो सकौंसिल गवर्नर-जनरल अस्थायी नियुक्ति करके उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकता है।

भारत-सरकार का कार्य-शासन-सम्बन्धी विषयों के दो भाग हैं—(१) अखिल भारतवर्षीय या क्रेन्द्रीय विषय, और (२) प्रान्तीय विषय । इसी वर्गीकरण के आधार पर भारत-सरकार (केन्द्रीय सरकार) और प्रान्तीय सरकारों के कार्यों तथा उनकी आय के ओतों का विभाजन किया गया है। केन्द्रीय विषयों का उत्तरदायिक भारत-सरकार पर है । यदि किसी विषय के सम्बन्ध में यह सन्देह हो कि यह प्रान्तीय है या केन्द्रीय, तो इसका निपटारा कॉसिल-युक्त गवर्नर-जनरल करता है; परन्तु इस विषय में अन्तिम अधिकार भारत-मंत्री को है।

संचेप में, भारतवर्ष में मुख्य-मुख्य केन्द्रोय विषय ये हैं:-

(१) देश-रक्षा, भारतीय सेना तथा हवाई जहाज़ (२) विदेशी विदेशियों से सम्बन्ध (३) देशी राज्यों के सम्बन्ध. (४) राजनैतिक खर्च, (५) बड़े बन्दरगाह (६) डाक, तार, देलीफोन श्रीर बेतार-के-तार (७) श्रायात-निर्यात-कर. नमक श्रीर श्रखिल भारतवर्षीय श्रायके श्रन्य साधन, (८) छिक्का नोट आदि (९) भारतवर्ष का सरकारी ऋग्य, (१०) पोस्ट आफिस्ट सेविंग बैंक, (११) भारतीय हिसाब परीक्षक विभाग, (१२) दीवानी श्रीर फीजदारी क़ानून तथा उनके कार्य-विधान (१३) व्यापार, वैंक श्रीर बीमा-कम्पनियों का नियन्त्रण, (१४) तिजारती कम्पनियाँ श्रीर समितियाँ, (१५) अफ़ीम आदि पदार्थों की पैदावार, खपत और निर्यात का नियन्त्रण, (१६) कापी-राइट (किताव आदि छापने का पूर्ण अधिकार, (१७) ब्रिटिश भारत में आना अथवा यहाँ से विदेश जाना (१८) केन्द्रीय पुलिस का संगठन, (१९) हथियार श्रीर युद्ध-सामग्री का नियन्त्रण, (२०) मनुष्य-गणना और आंकड़े या 'स्टेटिसटिक्स', ( २१ ) श्रखिल भारतवर्षीय नौकरियाँ, ( २२ ) प्रान्ती की सीमा और ( २३ ) मज्दूरों सम्बन्धी नियन्त्रण ।

भारत-सरकार के अधिकार-भारत-सरकार को निर्धारित नियमों के अनुसार, ब्रिटिश भारत के शासन और सेना-प्रवन्ध के निरी-क्षया तथा नियन्त्रण का अधिकार है। वह ब्रिटिश भारत की किसी सम्पत्ति को वेच सकती है। वह प्रान्तों की सीमा नियत या परिवर्तन कर सकती है और प्रान्तीय सरकारों के निवेदन पर वह ब्रिटिश भारत के किसी हिस्से की शान्ति और प्रशासन के लिए नियम बना सकती है।

वह हाईकोटों का अधिकार चेत्र बदल सकती है, और दो साल तक के लिए जल नियत कर सकती है। वह एशिया के तथा अन्य राज्यों से सिन्ध या सममीता कर सकती है। उसे अपने अधीन मू-भाग किसी राज्य को देने और उसके अधीन मू-भाग लेने का अधिकार है। भारतीय व्यवस्थापक मंडलां, प्रान्तीय सरकारों, प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों और देशी राज्यों के सम्बन्ध में उसके जो अधिकार हैं, उनका विवेचन आगे प्रसंगानुसार किया जायगा। सार्शय यह कि सम्राद् की प्रतिनिधि होने के कारण उसे उसकी ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त हैं, जो भारतीय प्रचलित व्यवस्था के विरुद्ध न हों।

भारत-सरकार अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी है, भारतीय जनता के प्रति नहीं। अगर गयर्नर-जनरल या उसकी प्रवत्यकारियी सभा के सदस्य इंगलैंड की सरकार से किसी बात में सहमत न हों तो या तो उन्हें अपने मत को दबाना पड़ता है, अथवा त्याग-पत्र देना होता है।

सन् १९३५ ई० का विधान और भारत-सरकार— सन् १९३४ ई० के विधान के अनुसार, यहाँ संब स्थापित होने पर भारत-सरकार का नाम, 'भारतवर्ष की संव-सरकार' होगा । संब-स्थापना की घोषणा सन्नाट द्वारा की जायगी और उस समय की जायगी, जब निर्धारित शतानों के अनुसार इतने देशी राज्य संघ-शासन को स्वीकार कर लें, जितने राज्य-परिषद (कींसिल-आफ्र-स्टेट) के कम-से-कम १२ सदस्य चुनने के अधिकारी हों और जिनकी जन-संख्या कुल देशी राज्यों की जन-संख्या की कम से कम आधी हो। संव-निर्माण होने के बाद सम्राट् का प्रतिनिधि ब्रिटिशभारत के शासन-सम्बन्धी विषयों में गवर्नर-जनरज्ञ, और देशी राज्यों के शासन-प्रवन्ध में वायसराय, होगा । दोनों पदों पर नियुक्तियाँ सम्राट् हारा हुन्या करेंगी, और सम्राट् को दोनों पदों के जिए एक ही व्यक्ति नियुक्त करने का भी अधिकार होगा ।

इस समय जो शासन-कार्य काँसिल-गुक्त गवर्नर-जनरल के नाम से होता है, वह फिर गवर्नर-जनरल के ही नाम से होगा। उसका एक मन्त्री-मंडल (काँसिल-झाफ्र-मिनिस्टर्स) होगा। वह मडंल उसे उसके विशेषा-चिकारों को छोड़कर प्रन्य विषयों में सहायता या परामर्श देगा। इसमें अधिक-से-अधिक दस मन्त्री होंगे।

देश-रचा प्रथांत् सेना, घर्म ( ईसाई मत ), पर-राष्ट्र तथा जंगली जातियों के विषय के प्रवन्ध में गवर्नर-जनरत्न प्रपनी मज़ीं के श्रवुसार कार्य करेगा । इनमें मन्त्रियों का परामर्श नहीं जिया जायगा । इसके सम्बन्ध में गवर्नर-जनरत्न को सहायता देने के जिए श्रधिक-से-श्रधिक तीन सजाहकार(काँसिजर) रहेंगे ।

कुछ विषयों के लिए गवर्नर-जनरल विशेष रूप से उत्तरदायी होगा । इनके सम्बन्ध में वह ( मिन्त्रयों की सलाह के विरुद्ध भी ) अपने व्यक्तिगत निर्णाय के अनुसार कार्य करेगा । इनमें से मुख्य ये हैं—
(१) भारतवर्ष या इसके किसी भाग के शान्ति भंग का निवारण ।
(२) संघ सरकार की अधिक स्थिरता । (३) अरुपसंख्यकों के उचित हिंतों की रचा (४) सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों और हिंतों की रचा ।

## पेंतीसवाँ परिच्छेद भारतीय व्यवस्थापक मंडल

भिक्तिय व्यवस्थापक मंडल अर्थात् 'इंडियन लेजिस्लेचर' के दो भाग हैं:—(१) राज्य-परिषद् या 'कौंसिल-आफ स्टेट' और (१) भारतीय व्यवस्थापक सभा या 'लेजिस्लेटिन एसेम्बली'। ये दोनों समाएँ इङ्गलैंड की सरदार-सभा और प्रतिनिधि सभा के दङ्ग पर बनायी गयी हैं, यद्यपि यहाँ राज्य-परिषद् में निर्वाचित सदस्य भी रहते हैं, इतना ही नहीं, उनका आधिक्य भी होता है।

सिवाय कुछ ख़ास हालतों के, किसी क़ानून का ससविदा पास हुआ नहीं समक्ता जाता, जब तक दोनों सभाएँ उसे मृत रूप में, अथवा कुछ संशोधनों सहित, स्वीकार न कर लें। दोनों सभाएँ कुछ सदस्यों का स्थान ख़ाली रहने पर भी अपना कार्य कर सकती हैं। किसी सरकारी पदाधिकारी को निर्वाचित नहीं किया जा सकता; अगर सभा का कोई गैर-सरकारी सदस्य सरकारी नौकरी करले तो उसकी जगह ख़ाली हो जाती है। अगर सभा का कोई निर्वाचित सदस्य दूसरी सभा का सदस्य हो जाय तो पहली सभा में उसकी जगह ख़ाली हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति सभा में उसकी जगह ख़ाली हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति का दोनों सभाओं में निर्वाचन हो जाय तो वह किसी सभा में सम्मिलत होने से पूर्व, लिखकर यह सूचित

करेगा कि वह कौनसी सभा का सदस्य रहना चाहता है; ऐसा होने पर दूसरी सभा में उसकी जगह ख़ाली हो जायगी।

गवर्नर-जनरल की प्रबन्धकारियों सभा का हर एक सदस्य उपर्युक्त दोनों सभाश्रों में से किसी एक सभा का सदस्य नामज़द किया जाता है; उसे दूषरी सभा में बैठने और बोलने का श्रिषकार रहता है, लेकिन वह दोनों सभाश्रों का सदस्य नहीं हो सकता। इन सभाश्रों का संगठन जानने से पूर्व मुख्य-मुख्य निर्वाचन-नियम जान लेना श्रावश्यक है।

निर्वाचक-संघ — निर्वाचन के सुभीते के लिए प्रत्येक प्रान्त, ज़िला या नगर सरकार द्वारा कई भागों या चेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक चेत्र के निर्वाचक-समृह को निर्वाचक-संघ कहते हैं। प्रत्येक निर्वाचक-संघ अपनी अगेर से प्रायः एक-एक (कहीं-कहीं एक से अधिक) प्रतिनिधि चुनता है।

भारतवर्ष में दो प्रकार के निर्वाचक संघ हैं—साधारण श्रीर विशेष।
भारतीय व्यवस्थापक सभा श्रीर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाश्री (तथा कुछ,
स्थानों में म्युनिसपैलटियों श्रीर ज़िला-बोडों) के लिए साधारण निर्वाचक-संघ, जातिगत निर्वाचक-संघों में विभाजित किये गये हैं। जैसे मुसल-मानों का निर्वाचक-संघ, ग़ैर-मुसलमानों का निर्वाचक-संघ, हत्यादि।
आजीत-गत निर्वाचक-संघ प्रायः नगरों श्रीर ग्रामों में विभक्त किये जाति-गत निर्वाचक-संघ प्रायः नगरों श्रीर ग्रामों में विभक्त किये जाते हैं, जैसे मुसलमानों का ग्राम-निर्वाचक-संघ, मुसलमानों का

<sup>\*</sup>किसी जाति-गत निर्वाचक-संव में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं, जो उस जाति के हो, जिस जाति का निर्वाचक-संव है। यह प्रथा साम्प्रदायिक वैमनस्य बहुनिवालो तथा राष्ट्र-निर्माण के लिए वातक है।

नगर-निर्वाचक-संघ, इत्यादि।

विशेष निर्वाचक-धंघों में जमीदार, विश्व-विद्यालय, व्यापारी, खान, नील श्रीर खेती तथा उद्योग श्रीर वाणिज्यवाले निर्वाचक होते हैं।

कौन-कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते ?---निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते:--

- १— जो ब्रिटिश प्रजा न हों । [देशी राज्यों के नरेश और उनकी प्रजा के व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं । ]
- र-जो अदालत से पागल उइराये गये हो।
- ३-- जो इक्षीस वर्ष से कम आयु के हों।
- ४ जिन्हें सरकारी अप्रक्षर के विरुद्ध किये हुये किसी अपराध में छ: मास से अधिक दंड दिया गया हो।
- ५ जो निर्वाचन-कमिश्नरों द्वारा निर्वाचन के समय धमकी या रिश्वत ख्रादि दृषित कार्य करने के अपराधी उद्दराये गये हों।

राज्य-परिषद्ध--राज्य-परिषद् में ६० सदस्य होते हैं, ३३ निर्वाचित, और सभापति को मिलाकर २७ गवर्नर-जनरल द्वारा नाम- जद । नामज़द सदस्यों में २० तक (अधिक नहीं) अधिकारियों में से हो सकते हैं। बरार प्रान्त का एक सदस्य निर्वाचित होता है, परन्तु यह प्रान्त कान्तनन ब्रिटिश भारत में न होने से उसका निर्वाचित सदस्य सरकार द्वारा नामज़द कर दिया जाता है। अतः वास्तव में निर्वाचित सदस्य २४, और (सभापति को छोड़कर) नामज़द सदस्य २४ होते हैं। इनका विशेष व्यौरा अगले पृष्ट में दिया जाता है।

| सरकार  या  प्रान्त  प्रान  प्रान्त  प् | <b>પ્ર</b> १६    |                                   |        |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------|--|--|--|--|
| भारत-सरकार १२ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | ना                                | नामज़द |  |  |  |  |
| भारत-सरकार  मदरास  ४ १ ५ १ १ १ १ १ व मबई  चंगाल  संयुक्त प्रान्त  पंजाब  १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | या               | योरपियन व्यापारी<br>कुल<br>सरकारी |        |  |  |  |  |
| सदरास ४ ८ १ ६ १ १ व मंत्रक्त प्रान्त ३ २ ५ ६ १ १ १ व मंत्रक्त प्रान्त ३ २ ५ ६ १ १ १ व मंत्रक प्रान्त १ ६ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भारत-सरकार       | ? ?                               | १२     |  |  |  |  |
| चम्बई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मद्रास           | 4 81                              | १ २    |  |  |  |  |
| चंगाल ३ २ ५ १ १ १ एजाब १ १६ १ १६६ १ १६६ १ १६६ १ १६६ १ १६६ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सम्बई            | १ ६ १                             | १ २    |  |  |  |  |
| संयुक्त प्रान्त १ १६ १ २६ १ १ एक १ १ एक १ १ १ २६ १ १ एक १ १ १ २६ १ १ २६ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | बंगाल            | १६ १                              | १२     |  |  |  |  |
| र्यजाव २ ६ २३ १<br>बिहार-उड़ीसा २३ १ २३ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | संयुक्त प्रान्त  | y 8                               | १ २    |  |  |  |  |
| विहार-उद्युक्त ,४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>पं जाब</b>    | 3 <del>2</del> * 2                |        |  |  |  |  |
| बर्मा १ १ २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | बिहार-उड़ीसा     | ** 54 8                           | १      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | बर्मा            | 8 5                               | ···    |  |  |  |  |
| मध्यप्रान्त-बरार २ २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मध्यप्रान्त-बरार | २                                 | •••    |  |  |  |  |
| श्रासम १ १ १<br>देहली १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                   | १      |  |  |  |  |

<sup>\*</sup> एक निर्वाचन में पजाब के मुसलिम निर्वाचकों को दो, बिहार-उड़ीसा के ग़ैर- मुसलिम निर्वाचकों को दो; दूसरे निर्वाचन में पंजाब के मुसलिम निर्वाचकों को एक ग्रौर बिहार उड़ीसा के ग़ैर-मुसलिम निर्वाचकों को तीन, प्रतिनिधि चुनने का श्रिधकार होता है।

ं एक निर्वाचन में ग़ैर-सुसलिम और एक निर्वाचन में मुसलिस निर्वाचकों को बारी-बारी से एक सदस्य चुनने क्रम् अधिकार है। राज्य-परिषद् का सभापित साधारणतः उसके सदस्यों द्वारा निर्वोचित होकर, गवनैर-जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। परिषद् के सदस्यों के नामों से पहले सम्मानार्थ 'माननीय' (ब्रानरेवल ) शब्द लगाया जाता है। परिषद् का निर्वाचन प्राय: प्रति पाँचवे वर्ष होता है। गवनैर-जनरल इस समय को आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ा सकता है।

निर्वाचक की योग्यता—- जिन व्यक्तियों में निर्वाचक होने की (पहले बतलायी हुई) अयोग्यताएँ न हो तथा जिनमें निम्नलिखित योग्यताएँ हो, वे ही निर्वाचक हो सकते हैं:---

१ — जो निर्वाचन चेत्र की सीमा के अन्दर रहनेवाले हों, और २ — (क) जिनके अधिकार में निर्वारित मूल्य की जमीन हो, या (ख) जो निर्वारित आय पर आय कर देते हों, या (ग) जो किसी व्यवस्थापक सभा या परिवद् के सदस्य हों, या रहे हों, या (ख) जो किसी म्युनिसपैतरी या ज़िला-बोडों के निर्धारित पदाधिकारी हों, या रहे हों, या (ख) जो किसी खुन-विद्यालय की निर्धारित योग्यता प्राप्त हो, या (छ) जो किसी सहकारी बैंक के निर्धारित पदाधिकारी हों, या (ज) जिन्हें सरकार द्वारा शमशुल-उलमा या महामहोपाष्याय की उपाधि मिली हो।

भिज्ञ-भिज्ञ प्रान्तों में निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने के लिए आय-कर या ज़मीन के लगान की सीमा अलग-अलग है। कुछ प्रान्तों में सुसलमान निर्वाचकों के लिए आर्थिक योग्यता का परिमाया कुछ कम है। तथापि बड़े-बड़े ज़मींदारों और पूँजीवालों को ही निर्वाचन-अधिकार दिया गया है।

सदस्य कीन हो सकता है ?—राज्य-गरिषद् के लिए वे व्यक्ति मेम्बरी के उम्मेदबार हो सकते हैं, या निर्वाचित या नामज़द किये जा सकते हैं, जिनका नाम किसी निर्वाचक संघ की सूची में दर्ज हो, बशतें कि—

१—वे ऐसे वकील न हों, जो किसी न्यायालय द्वारा वकालत करने के क्राधिकार से बंचित कर दिये गये हों।

२—ने ऐसे दिवालिये न हों, जो बरी न किये गये हों, श्रर्थात् जिनका पूरा सुगतान न हुआ हो।

३--- उनकी आयु २५ वर्ष से कम न हो।

४—वे ऐसे व्यक्ति न हों, जिनको फ्रीजदारी श्रदालत द्वारा एक वर्ष से श्रविक दंड, या देश-निकाला दिया जा चुका हो।

५-वे सरकारी नौकर न हो।

निर्वाचित और नामज़द सदस्यों को राजभक्ति की शापथ लोने के बाद, राज्य-परिषद् के कार्य में भाग लोने का ऋषिकार होता है।

भारतीय व्यवस्थापक सभा — इस सभा के सदस्यों की कुल संख्या १४३ है, इसमें ४० नामज़द हैं। नामज़द सदस्यों में २६ से अधिक सरकारों नहीं हो सकते। सदस्यों की कुल संख्या घट-बढ़ सकती है और निर्वाचित तथा नामज़द सदस्यों का प्रस्रर में अनुसत भी घट-बढ़ सकता है। परन्तु कम-से-कम ै सदस्य निर्वाचित होने चाहिएँ, और नामज़द सदस्यों में कम-से-कम एक-तिहाई ग़ैर-सरकारी होने चाहिएँ। इनका विशेष व्यौरा असले पृष्ठ में दिया जाता है।

भारतीय व्यवस्थापक मंडल भारतीय व्यवस्थापक सभा का संगठन

418

|                        | निर्वाचित          |        |       |         |          |               | नामज़द |         |             |      |          |
|------------------------|--------------------|--------|-------|---------|----------|---------------|--------|---------|-------------|------|----------|
| सरकार<br>या<br>प्रान्त | ग़ैर मुखिलम        | मुसलिम | सिक्ख | योरपियन | जमीदार   | न्यापारी मंडल | जोड़   | सरकारी  | ग़ैर-सरकारी | जोड़ | कुल जोड़ |
| भारत-सरकार             |                    | •••    |       |         |          |               |        | १२      |             | १२   | १२       |
| मदरास                  | १०                 | Ę      | ·     | ş       | 8        | . ?           | १६     | २       | ?           | ¥    | २०       |
| बम्बई                  | 19                 | ¥      |       | २       | १        | ₹             | १६     | ₹       | K           | હ    | १२       |
| चंगाल                  | Ę                  | Ę      |       | ą       | ş        | १             | १७     | २       | ş           | ų    | २२       |
| संयुक्तप्रान्त         | 5                  | હ્     |       | · १     | 8        | ·             | १६     | ₹       | १           | ą    | १९       |
| पंजाब                  | ş                  | Ę      | ₹     | · · · · | ्र       |               | १२     | ₹       | १           | 2    | १४       |
| बिहार-उड़ीसा           | 5                  | ş      |       |         | <b>१</b> |               | १२     | \$      | १           | २    | १४       |
| -मध्यप्रान्त           | ą                  | ?      | •••   |         | *        |               | પૂ     | 8       | •••         | ?    | હ        |
| श्रासाम                | २                  | ₹      |       | 8       |          |               | ٧      | १       |             | 8    | વ્       |
| बर्मा                  | ३ ग्री             | र-योर  | पियन  | 8       |          |               | ٧      | ?       |             | ?    | પ્       |
| बरार                   |                    |        |       |         | <br>     |               |        |         | २           | २    | 2        |
| श्चजमेर                |                    | •••    |       |         | ١        |               |        | <b></b> | 8           | *    | १        |
| देहली                  | १ जनरल या साधारण १ |        |       |         |          |               | ١      | ١       |             | 1    |          |

भारतीय व्यवस्थापक सभा की श्रायु तीन वर्ष है, परन्तु गवर्नर-जनरल को श्रिषकार है कि वह इसका समय श्रावश्यकतानुसार घटा-बढ़ा सके।

जिस तरह ब्रिटिश पार्लिमेंट के मेम्बरों को एम० पी० (M. P.) कहा जाता है, भारतीय व्यवस्थापक सभा के सदस्य को एम० एल० ए० (M. L.A.) का पद रहता है। यह "मेम्बर लेजिस्लेटिव एसेम्बली" का संचेप है। इस सभा के सदस्यों को राज्य-परिषद के सदस्यों को भौति माननीय (आमरेबल) की पदवी नहीं दी जाती।

निर्वाचक की योग्यता— जिन व्यक्तियों में निर्वाचक होने की श्रयोग्यताएँ न हों, श्रीर निम्नलिखित योग्यताएँ हों, वे भारतीय व्यवस्थापक सभा के साधारण निर्वाचक संघ में निर्वाचक हो। सकते हैं:—

- १ जो निर्वाचक-संघ के चेत्र के सीमा के अन्दर रहनेवाले हों, और
   ₹— (क) जो निर्वारित या उससे अधिक मुल्य की ज़मीन के मालिक हों, या
  - (ख) जिनके च्रेत्र में निर्धारित या उससे ऋषिक मूल्य की ज़मीन हो, या
  - (ग) जो ऐसे मकान के मालिक हो, या ऐसे मकान में रहते हों, जिसका वार्षिक किराया निर्धारित रक्तम या उससे अधिक हो, या
  - (घ) जो ऐसे शहरों में जहाँ म्युनिस्पैलटियों द्वारा हैसियत-कर लिया जाता है, निर्धारित आय या उससे अधिक

पर म्युनिसिपैलटी को हैसियत-कर देते हों, या

(च) जो भारत-सरकार को आय-कर देते हों, अर्थात् जिनकी, कृषि की आय के अतिरिक्त, अन्य वर्षिक आय २०००) रुपया या इससे अधिक हो

निर्वाचक होने के लिए साम्पत्तिक योग्यता, भिन्न-भिन्न प्रान्तीं में पृथक्-पृथक् है, और राज्य-परिषद के निर्वाचकों की अपेद्धा कमः है; तथापि निर्वाचकों की संख्या असन्तोषप्रद है।

जो व्यक्ति भारतीय व्यवस्थापक सभा (एवं राज्य-परिषद) के लिए किसी निर्वाचक-संघ से खड़ा होना चाहता है, उसे ५००) झमानत के रूप में जमा करने होते हैं। यदि उसके निर्वाचक-संघ के तमाम मतों में से, उसके पच में आउवें हिस्से से कम आवें, तो झमानत ज़ब्त हो जाती है।

सद्स्य और सभापति — भारतीय व्यवस्थापक सभा की सदस्यता के नियम वैसे ही हैं, जैसे राज्य-गरिषद की सदस्यता के हैं, और ये इम पहले बता आये हैं। इस सभा के सभापति और उपस्थापति सभा के ऐसे सदस्य होते हैं, जिन्हें वह चुन ले और गवनंर-जनरल पसन्द कर ले। ये उस समय तक ही पदाधिकारी रहते हैं, जब तक वे इस सभा के सदस्य होते हैं।

व्यवस्थापक मंडल का कार्य-क्षेत्र—भारतीय व्यवस्थापक मराइल के तीन कार्य हैं :—(१) क्रानून बनाना, (२) शासन-कार्य की जाँच करने के लिए आवश्यक प्रश्न पूछना और प्रस्ताव करना, और (३) सरकारी आय-व्यय निश्चित करना। यह मंडल ऐसी संस्था नहीं है, जो स्वतन्त्रता-पूर्वक कान्त्र नना सके। उसके अधिकारों की सीमा परिमित है। वह निम्निलिखित विषयों के सम्बन्ध में क़ान्त्र बना या बदल एकता है:—(क) ब्रिटिश भारत के सब आदिमयों, अदा-लतों, स्थानों और ऐसे विषयों के लिए जो प्रान्तीय नहीं हैं। (ख) आरत के देशी राज्यों या वैदेशिक राज्यों में रहनेवाली भारतीय प्रजा के लिए जो ब्रिटिश भारत में या वाहर (किसी देश में) हों। जब तक पालिंमेंट के ऐक्ट से स्पष्टतथा ऐसा अधिकार प्राप्त न हो, भारतीय ज्यवस्थापक मंडल ऐसा क़ान्त नहीं बना सकता, जो पालिंमेंट के भारतवर्ष की राज्य-पद्धति-सम्बन्धी किसी ऐक्ट या अधिकार अथवा सम्राट् के आदेश पर प्रभाव डाले, या उसे संशोधित करें।

कार्य-पद्धति—व्यवस्थापक संखल की दोनों सभात्रों के प्राध-वेशन साधारणतः दिन के ग्यारह बजे से भीच बजे तक होते हैं। आरम्भ के पहले घंटों में प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं। सभात्रों के अन्य कार्यों के दो भाग होते हैं, स्रकारी और ग्रेर-सरकारी। ग्रेर-सरकारी काम के लिए गवनर-जनरल द्वारा कुछ दिन निर्धारित कर दिये जाते हैं, हनमें ग्रेर सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव पर ही विचार होता है। अन्य दिनों में सरकारी काम होता है। रेक्नेटरी विचारणीय विषयों की स्ची तैयार करता है, उसी के अनुसार कार्य होता है। समापति की आज्ञा बिना, किसी नवीन विषय पर विचार नहीं किया जाता।

राज्य-परिषद में १५, और व्यवस्थापक सभा में २१ सदस्यों की

उपस्थिति के बिना कार्यारम्भ नहीं हो सकता। सदस्यों के बैठने का कम सभापति निरुच्य करता है। सभाओं की भाषा ग्रॅगरेज़ी रखी गयी है। सभापति ग्रंगरेज़ी न जाननेवाले सदस्यों को देशी भाषा में बोलने की कम्मित दे सकता है। प्रत्येक सदस्य सभापित को सम्बोधन करके बोलता है, श्रीर उसी के द्वारा प्रश्न कर सकता है। जहाँ तक कोई सदस्य सभाभों के नियमों की श्रवहेलना न करे, उसे भाषणा करने की स्वतंत्रता है, श्रीर भाषणा या मत देने के कारणा किसी सदस्य पर सुक्रहमा नहीं चलाया जा सकता। प्रत्येक विषय का निर्णय सभापित को छोड़कर, सभा के सदस्यों के यहुमत से होता है; दोनों श्रीर समान मत होने से सभापित के मत से निश्टारा होता है। समा में श्रान्ति रखना सभापित का कतंत्य है। श्रीर हमके लिए आवर यकता होने पर वह किसी सदस्य का एक दिन या श्रीषक समय के लिए सभा में श्राना वन्दकर सकता है, श्रयवा श्रीषवेशन भी स्थिगित कर सकता है।

प्रस्— व्यवस्थापक मयहल की समाओं का कोई सदस्य निर्धारित नियमों का पालन करते हुए सार्वजनिक महत्व का प्रश्न पृद्ध सकता है। प्रश्न उन्हीं विषयों के हो सकते हैं, जिन के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते हैं। जब एक प्रश्न का उत्तर मिल चुके तो ऐसा पूरक प्रश्न पृद्धा जा सकता है, जिससे पूर्व प्रश्न के विषय के सम्बन्ध में अधिक प्रकाश पड़े। समापति को अधिकार है कि कुछ दशाओं में वह किसी प्रश्न, उसके अंश, या पूरक प्रश्न के पृद्धे जाने की अनुसति न दे। किसी सरकारी विभाग के सदस्य से वही प्रश्न की

पूछे जा सकते हैं, जिनसे सरकारी तौर पर उसका सम्बन्ध हो। ऐसे प्रश्न पूछे जाने की सूचना कम-से-कम दस दिन पहले देनी होती है।

प्रस्ताव — व्यवस्थापक मंडल के प्रस्ताव केवल छिफ़ारिश के रूप में होते हैं, वे भारत-सरकार पर वाध्य नहीं होते । इस संस्था में निम्नलिखित विषयों के प्रस्ताव उपस्थित नहीं हो: सकते :—

ब्रिटिश सरकार, गवर्नर-जनरल या कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल का विदेशी राज्यों या भारत के देशी राज्यों से सम्बन्ध, देशी राज्यों का शासन, किसी देशी नरेश सम्बन्धी कोई विषय, और ऐसे विषय जो सम्राट् के अधिकार-गत किसी स्थान की अदालत में पेश हो।

निम्नलिखत विषयों के लिए गवर्नर-जनरल की पूर्व स्वीकृति बिना, कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता:—षार्मिक विषय या रीतियाँ, जल, स्थल या वायु-सेना, विदेशी राज्यों या भारत के देशी राज्यों से सरकार का सम्बन्ध, प्रान्तीय विषय का नियंत्रण, प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं का कोई क़ानून रह या संशोधन करना, गवर्नर-जनरल के बनाये हुए किसी ऐक्ट या आर्डिनैंस को रह या संशोधन करना।

भारतीय व्यवस्थापक सभा या राज्य-परिषद में प्रस्ताव दो प्रकार के होते हैं, (१) किसी आवश्यक विषय पर वादानुवाद करने के लिए: सभा के साधारण कार्य को स्थागित करने के, श्रीर (२) भारत-सरकार से किसी कार्य के करने की सिफारिश के । पहले प्रकार का प्रस्तावन सभा के अधिवेशन में प्रश्नोत्तर बाद ही सेकेटरी को स्वना देकर किया जा सकता है। सभापति इस प्रस्ताव को पहकर सुना देता है। यदि किसी सदस्य को, प्रस्ताव करने की अनुमति देने में आपित्त हो तो सभापति कहता है कि अनुमति देने के पक्षवातो सदस्य खड़े हो जायें। यदि राज्य-परिषद में १५, या व्यवस्थापक सभा में २५ सदस्य खड़े हो जायें, तो सभापति यह स्चित कर देता है कि अनुमति है और ४ बजे या इससे पहले प्रस्ताव पर विचार होगा।

दूसरे प्रकार के प्रस्ताव के लिए, प्राय: १५ दिन, और कुछ दशाओं से इससे अधिक समय पहले सूचना देनी होती है। प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है या नहीं, इसका निर्णय समापित करता है। अधिवेशन से दो दिन पहले एक कागज़ पर १, २, ३ आदि संख्याएँ लिखकर उसे कार्यालय में रख दिया जाता है। जिन सदस्यों के प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकने का निर्णय होता है, वे उन संख्याओं के सामने अपना नाम लिख देते हैं। तीसरे दिन कागुज़ के उतने दुकड़े लेकर उनपर क्रमशः १, २, ३ आदि संख्याएँ लिखी जाती हैं और, उन्हें एक वक्स में डाल दिया जाता है। इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए जो दिन नियत होते हैं, उन दिनों में जितने प्रस्ताव उपस्थित हो सकने की सम्मावना हो, उतने कागुज़ों को एक आदमी वक्स में से बिना विचारे, एक-एक करके निकालता है। जिस क्रम से कागुज़ निकालते हैं, उसी क्रम से नाम एक सूची में लिख दिये जाते हैं । अधिवेशन में इस सूची के क्रम के अनुसार ही प्रस्ताव

<sup>\*</sup>नामों का क्रम निरुचय करने के इस ढंग को 'बैलट' पद्धति कहते हैं।

उपस्थित किये जाते हैं। सभापित की आजा विना किसी अन्य प्रस्ताव पर विचार नहीं होता।

सभापित की अनुमित से प्रस्तावक अपना प्रस्ताव अन्य सदस्य से उपस्थित करा सकता है, और वह चाहे तो उसे वापस भी ले सकता है। प्रस्तावक अनुपस्थित होने पर उसका प्रस्ताव रह समभा जाता है। प्रस्ताव में संशोधन के लिए कोई सदस्य संशोधक प्रस्ताव कर सकता है, पर हसके लिए भी साधारणतः दो दिन पहले सूचना देनीः पड़ती है।

कानून किस प्रकार बनते हैं ?— जब किसी सभा का कोई सदस्य किसी क़ानून के मसिवदे (बिल) को पेश करना चाहता है तो वह नियमानुसार उसकी सूचना देता है। यदि उसको पेश करने के लिए नियम के अनुसार पहले ही गवर्नर-जनरल की अनुमति लेने की आवश्यकता हो तो वह मांगी जाती है। अनुमति मिल जाने पर निश्चित किसे हुचे दिन मसिवदा सभा में पेश किया जाता है। उस समय पूरे मसिवदे के सिद्धान्तों पर विचार होता है। यदि आवश्यकता हो तो मसिवदा साधारयात्वा उसी सभा की (जिसका सदस्य मसिवदा पेश करता हो,) या दोनों सभाओं की सिलैक्ट कमेटी अ में विचारार्थ भेजा

<sup>&</sup>quot;इसमें सरकार का क़ानून-सदस्य, मसविदे से सम्बन्ध रखने वाले विभाग का सदस्य, मसविदे को पेश करनेवाला तथा तीन या अधिक अन्य सदस्य होते हैं। हिन्दू और सुसलमानों के धार्मिक विन्यारें से सम्बन्ध रखनेवाले क़ानून के मसविदों पर विचार करने के लिए पुधक पुथक स्थायी समितियों हैं। इन समितियों में अधिकांश उस जाति के ही सुधारक तथा कट्टर सदस्य होते हैं। उनके आतिरिक्त इनमें उस-उस. जाति के क़ानून-विश्रेष भी सम्मितित किये जाते हैं।

जाता है। यह कमेटी उसके सम्बन्ध में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन श्रादि करके श्रवनी रिपोर्ट देती है। पश्चात् विल के वाक्यांशों पर एक-एक कर के विचार किया जाता है और वे आवश्यक सुधार सहित पास किये जाते हैं। फिर सम्पूर्ण मसविदा, स्वीकृत संशोधन सहित. पास करने का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। यह प्रस्ताव पास हो जाने पर, मसविदा दूसरी सभा में भेजा जाता है। वहाँ पर फिर इसी क्रम के अनुसार विचार होता है। यदि मसविदा यहाँ बिना-संशोधन के पास हो जाय, तो उसे गवर्नर-जनरल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, श्रीर स्वीकृति मिल जाने पर वह क़ानून बन जाता है। अगर मसविदा दसरी समा में सशोधनों सहित पास हो तो उसे इस निवेदन सहित लौटाया जाता है कि पहली सभा उन संशोधनों पर सहमत हो जाय। संशोधनों पर फिर वही कार्रवाई (सूचना देने, विचार करने. स्वीकृति या श्रस्वीकृति का समाचार भेजने श्रादिः की ) की जाती है। अगर अन्त में मसविदा इस सूचना से लौटाया जाय कि दूसरी सभा ऐसे संशोधन पर अनुरोध करती है, जिन्हें पहली सभा मानने को तैयार नहीं हैं, तो वह सभा चाहे तो (१) मसविदे को रोक देया (२) अपने सहमत न होने की रिपोर्ट गवर्नर-जनरला के पास छ: मास तक भेज दे। दूसरी परिस्थिति में, मसविदा श्रीर संशोधन दोनों सभाश्रों के ऐसे संयुक्त श्रधिवेशन में पेश होते हैं, जो गवर्नर-जनरल श्रपनी इच्छानुसार करे। इसका श्रध्यक्ष राज्य-परिषद का सभापति होता है। मसविदे और विचारणीय संशोधनों पर विचार या वादानुवाद होता है-जिन संशोधनों के पक्ष में बहमत होता है. वे स्वीकृत समक्ते जाते हैं। इस प्रकार मसविदा, स्वीकृत संशोधन सिहत पास होता है, श्रीर यह मसविदा दोनों सभाश्रों से पास हुआ। समका जाता है।

राज्य-परिषद्ध से हानि — राज्य-परिषद् ने समय-समय पर
भारतीय व्यवस्थापक सभा द्वारा स्वीकृत (क्रान्तों के) मधिवदे
सस्वीकार कर दिये तथा ऐसे मसिवदे पास कर दिये, जिनसे
भारतीय व्यवस्थापक सभा कांचीर विरोध था। भारतीय व्यवस्थापक सभा राज्य-परिषद् को अपेक्षा, कहीं अधिक निर्वाचकों की
प्रतिनिध-सभा है। इसलिए राज्य-परिषद् का उक्त कार्य सर्वसायस्था
के हितों का घातक है। यद्यपि राज्य परिषद् में निर्वाचित
सदस्यों का बहुमत है, वास्तव में इसके अधिकांश स्वरूप ऐसे व्यक्ति
होते हैं, जो लोकमत की परवाह नहीं करते। ऐसा होना स्वामाविक
ही है, कारण कि उनके जुननेवाले प्रायः ऐसे ही आदमी को जुनते
हैं, जो एरकार की और भुकनेवाले हो। अधिकारी इस परिषद् की
आड़ में अपनी मनमानी कार्यवाई कर सकते हैं। इस प्रकार इससे
होनेवाली हानि स्पष्ट है।

गवर्नर जनरत्न के व्यवस्था सम्बन्धी अधिकार—
गवर्नर जनरत्न को यह अधिकार है कि वह राज्य-परिषद् के सदस्यों में
से किसी को समापति नियुक्त कर दे, अथवा ख़ास हालतों में, किसी
दूसरे सज्जन को समापति का कार्य करने के लिए नियत करे। वह
राज्य-परिषद् तथा भारतीय व्यवस्थापक सभा के सम्मुख माष्या कर
सकता है, और इस काम के लिए उक्त समाओं का अधिवेशन करा

खकता है। कई विषयों के मसिवेदे उसकी अनुमति विना, किसी सभा में पेश नहीं हो सकते। जिन प्रस्तावों के उपस्थित किये जाने के लिए उसकी अनुमति को आवश्यकता नहीं है, उनमें से भी किसी प्रस्ताव या उसके आंश का उपस्थित किया जाना, वह इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि उसके उपस्थित किये जाने से सार्वजनिक हित की हानि होगी। दोनों सभाओं में पास होने पर भी असिवेदा उसकी स्वीकृति बिना क़ान्न नहीं बनता। उसे यह अधिकार है कि वह दोनों सभाओं से पास हुए ससिवेदे को स्वीकार करे या सम्राट् की स्वीकृति के लिए रख छोड़े। अनितम दशा में, मसिवेदे पर सम्राट की स्वीकृति के लिए रख छोड़े। अनितम दशा में, मसिवेदे पर सम्राट की स्वीकृति मिलने से ही, वह क़ान्न बन सकता है।

जब कोई सभा किशी क़ानून के मसिवदे के उपस्थित किये जाने की अनुमित न दे, या उसे गवनेर-जनरल की इच्छानुसार पास न करे तो यदि गवनेर-जनरल चाहे तो उसे यह तसदीक करने का अधिकार है कि देश की शान्ति, सुरच्चा या हित की हिन्द से इस मसिवदे का पास होना आवश्यक है। उसके ऐसा तसदीक कर देने पर वह असिवदा क़ानून बन जाता है, चाहे कोई सभा उसे स्वीकार न करे। ऐसा हर एक क़ानून गवनंर-जनरल का बनाया हुआ स्वित किया जाता है। वह पालिंमेंट की दोनों सभाओं के सामने पेश किया जाता है, और जब तक सम्राट् की स्वीकृति न मिले, वह व्यवहार में नहीं लाया जाता। जब गवनंर-जनरल यह समके कि उक्त क़ानून को व्यवहार में लाने की अस्वस्त आवश्यकता है तो उसके ऐसा आदेश करने पर वह अमल में आ जाता है। केवल यह शर्त है कि सम्राट् ऐसे क़ानून वह श्रमल में आ जाता है। केवल यह शर्त है कि सम्राट् ऐसे क़ानून

को नामंज्र कर सकता है। गवर्नर-जनरल को यह भी श्रविकार है। कि सचना देकर श्रीर यह तसदीक करके कि यह मसिवदा देश की दक्षा, शान्ति या हित के विरुद्ध है, किसी ऐसे मसिवदे के सम्बन्ध में होनेवाली कार्रवाई को रोक दे, जो किसी सभा में पेश हो जुका हो या होनेवाला हो।

जैसा विञ्जे परिच्छेद में कहा गया है, आवश्यकता समक्षते पर अपनी मर्ज़ी से गवर्नर-जनरल छ: माह के लिए आडिनेंस अर्थात् अस्यायी कानून बना सकता है। गत वर्षों में कितने ही आडिनेंस बने हैं।

भारतीय श्राय-व्यय का विचार—भारत-सरकार के अतु-मानित श्राय-व्यय का विवरण (वजट) प्रतिवर्ष भारतीय व्यवस्थापक मंडल के सामने रखा जाता है। गवर्नर-जनरल की सिफ़ारिश विना, किसी काम में रुपया लगाने का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। विशेषतया निम्नलिखित व्यय की महीं के लिए कैंस्लि-युक्त गवर्नर-जनरल के प्रस्ताव व्यवस्थापक समा के मत (वोट) के लिए नहीं रखे जाते, न कोई समा उन पर वादानुवाद कर सकती है, जब तक गवर्नर-जनरल इसके लिए श्राज्ञा न दे:—

(१) ऋष् का सुद। (२) ऐसा खर्च जिसकी रक्रम क़ानून से निर्धारित हो। (३) उन लोगों के वेतन और भर्च या पेन्शन जो सम्राट्द्रारा, या सम्राट्की स्वीकृति से, नियुक्त किये गये हों। चीफ़ किमिश्नरों या खुडियाल किमिश्नरों के वेतन। (४) वह रक्रम जो सम्राट्को देशी राज्यों-सम्बन्धी कार्य के खुर्च के उपलक्ष में दी जाने- बाली । है (५) किसी प्रान्त के पृथक् किये हुए (एक्सक्लूडेड) होत्रों के शासन-सम्बन्धों ख़र्च। (६) ऐसी रक्षम जो गवर्नर-जनरल उन कार्यों में ख़र्च करे, जिन्हें उसे अपने विवेक से करना आवश्यक हो। (७) वह ख़र्च जिसे कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल ने (क) धार्मिक। (ख) राजनैतिक या। (ग) रक्षा अर्थात् सेना-सम्बन्धी टहराया हो।

इन महों को छोड़कर अन्य विषयों के खर्च के लिए कौंशिलयुक्त गर्वनर-जनरल के प्रस्ताव भारतीय व्यवस्थापक सभा के मत के
बास्ते, माँग के रूप में, रखे जाते हैं। इस सभा को अधिकार है
कि वह किसी माँग को स्वीकार करे, या न करे, अथवा घटाकर स्वीकार करें। परन्तु कौंशिल-युक्त गर्वनर-जनरल सभा के
निश्चय को रह कर सकता है। विशेष दशाओं में गर्वनर-जनरल
ऐसे खर्च के लिए स्वीकृति दे सकता है, जो उसकी सम्मति में देश
की रक्षा या शान्ति के लिए आवश्यक हो।

गवर्नर-जनरल के विविध अधिकारों के होते हुए, वास्तव में भारतीय व्यवस्थापक मंडल के अधिकारों का कुछ महत्व नहीं है।

[सन् १९३५ ई० का विधान और भारतीय व्यवस्थापक मंडल — सन् १६३५ ई० के विधान के अनुसार संघ का निर्माण हो जाने पर भारतवर्ष के केन्द्रीय कानून बनानेवाजी संस्था का नाम संघीय व्यवस्थापक मंडज ('क्रीडरज खेजिस्तेवर') होगा। उसमें हो सभाएँ होगी—राज्य-परिषद ('क्रीसिज-आफ स्टेट') और संघीय व्यवस्थापक सभा ('क्रीडरज ऐसेम्बजी')। राज्य परिषद में १६० सदस्य होंगे:—१६६ ब्रिटिश भारत के और १०४ देशी राज्यों के। यह एक स्थायी संस्था होगी; इसके एक तिहाई सदस्य प्रति तीसरे वर्ण खुने जाया करेंगे। ब्रिटिश भारत के सदस्यों में से १४० जनता द्वारा निर्वाचित और इहः नामज़द होंगे।

संबीय स्वतस्थापक सभा में ३७४ सदस्य होंगे, २४० ब्रिटिश भारत के, धौर १२४ देशी राज्यों के। ब्रिटिश भारत के सदस्यों का चुनाव अप्रश्यच होगो। वह प्रान्तों की व्यवस्थापक सभाओं (ऐसेम्बिजयों) के सदस्यों द्वारा प्रति पाँचवें वर्ष होगा।

दोनों सभाग्रों में देशी राज्यों की श्रोर से बिथे जानेवा से सदस्य निवांचित न होकर नरेगों द्वारा निश्चरित हिसाब से नियुक्त हुआ करेंगे। निश्चारित नियमों तथा सीमा को ध्यान में रखते हुए संबीय व्यवस्थापक मंडल समस्त ब्रिटिश भारत, या उसके किसी भाग के बिए, या संब में सिमिबित देशी राज्यों के लिए, कान्न बना सकेगा। गवर्नर जनरब चाहे तो वह मंडल में स्वीकृत प्रस्ताव तथा कान्न को श्रस्थीकार कर सकेगा, श्रथवा उसे सम्नाट् की स्वीकृति के लिए रख सकेगा।

श्रमुमानित आय-न्यय का नक्षशा दोनों समाओं के सामने उपस्थित किया जाया करेगा, परन्तु जैसा आज-कल है, मंडज को व्यय की कितनी-ही मद्दों पर मत देने का अधिकार न होगा। व्यय के जिन मद्दों पर मंडज का मत देने का अधिकार होगा, यदि उनमें से किसी के सम्बन्ध में दोनों समाओं में मत-भेद हो तो दोनों समाओं को संयुक्त बैठक में बहुमत से जो निर्णय होगा, वह माना जायगा। गवर्नर-जनरख को अधिकार होगा कि यदि समाओं ने व्यय की कोई माँग स्वीकार नहीं की, या घटाकर स्वीकार की, तो वह अपने उत्तरदाधिस्व के विचार से आवश्यकता समक्षने पर, अपने विशेषाधिकार से उस माँग की पुर्ति कर सके।

ग्रावनंर जनरत्व (१) संबीय व्यवस्थापक मंडल के अवकाश के समय आर्डिनेंस (अस्थायी क्षान्न) बना सकेगा (२) अपने उत्तरदायित्व के विचार से आवश्यक समक्तने पर कुछ दशाओं में मंडल के कार्य-काल में आर्डिनेंस बना सकेगा और (३) विशेष दशाओं में वह स्थायी रूप से भी, मंडल की इच्छा के विरुद्ध, कान्न बना सकेगा।



## ञ्जतीसवाँ परिच्छेद प्रान्तीय सरकार

वर्तमान शासन-विधान से पहले-सन १९३५ ई० के शासन-विधान के अमल में आने से पूर्व, भारतवर्ष में सन् १९१९ ई० के 'मांट-फ़ोर्ड' सुधारों के अनुसार शासन होता था। उस समय ब्रिटिश भारत के सब प्रान्तों की संख्या १५ थी, और उन के दो भेद थे:-बड़े प्रान्त श्रीर छोटे प्रान्त । बंगाल, बम्बई, मदरास, संयुक्तप्रान्त, पंजाब, बिहार-उड़ीसा, मध्यप्रान्त-बरार, बर्मा श्रीर श्रासाम बड़े भानत कहलाते थे। इन्हीं नी प्रान्तों में श्रंशत: उत्तरदायी शासन पद्धति स्रारम्भ की गयी थी। शेष छ: प्रान्त छोटे प्रान्त कहलाते थे। इन में देहली, पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त, ब्रिटिश विलोचिस्तान, श्रंदमान-निकोवार, श्रीर कुर्ग सम्मिलित थे। बड़े प्रान्तों में गवर्नर, प्रवन्धकारियाी सभाएँ और व्यवस्थायक परिषर्दे थीं। छोटे प्रान्तों का शासन चीफ़-कमिश्नर करते थे. जो गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त श्रीर भारत-सरकार के प्रति उत्तरदायी होते थे। इन प्रान्तों के लिए क़ानून भारतीय व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये जाते थे. ( केवल कुर्ग में व्यवस्थापक परिषद् थी )।

बडे प्रान्तों में प्रान्तीय सरकारों से सम्बन्ध रखनेवाले विषय दो आगों में विभक्त थे-(१) रक्षित या 'रिज़र्वंड' और (२) इस्तान्तरित या 'टांस्फ़र्ड' । रक्षित विषयों के प्रवत्य करने का अधिकार गवर्नर श्रीर उसकी प्रबन्धकारियों सभा को था। ये भारत-सरकार श्रीर आरत-मंत्री द्वारा ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति. श्रीर श्रप्रत्यक्ष हा से ब्रिटिश मतदाताओं के प्रति, उत्तरदायी थे। इस्तान्तरित विषयों का प्रवन्ध गवर्नर अपने मन्त्रियों के परामर्श से करता था। मंत्री प्रान्तीय ज्यवस्थापक परिषद् के प्रति अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय मत-दाताओं के प्रति उत्तरदायी थे। इस प्रकार प्रान्तीय सरकार के दो भाग थे: एक भाग में गवर्नर और उसकी प्रबन्धकारिस्ती समा के सदस्य होते थे, दूसरे भाग में गवर्नर श्रीर उसके मंत्री। साधारणतया प्रान्तीय सरकार इकट्टो ही किसी विषय का विचार करती थी: तथापि यह गवर्नर की इच्छा पर निर्भर था कि वह किसी विषय का धानी सरकार के केवल उस भाग से ही विचार कर ले, जो उसका प्रत्यच रूप से उत्तरदायी हो। जिस पद्धति में शासन-कार्य ऐसे हो भागी में विभक्त होता है उसे द्वेध शासन-पद्धति या 'डायकीं' कहते हैं ]।

वर्तमान शासन-विधान; पान्तों का वर्गीकरण— धव इम यह विवार करते हैं कि वर्तमान शासन-विधान के अनुसार धान्तों का शासन किस तरह होता है। इस समय प्रान्तों के दो मेद हैं, — (क) गवर्नरों के प्रान्त और (ख) चीफु-कमिश्नरों के प्रान्त।

गवर्नरों के प्रान्त निम्नलिखित हैं:—(१) मदरास, (२) बम्बई, (६) बंगाल, (४) संयुक्तप्रान्त, (७) पंजाब, (६) विहार, (७) मध्यप्रान्त

श्रीर बरार, (८) ग्रासाम, (९) पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त, (१०) उड़ीसा श्रीर (११) सिन्य।

चीक कमिरनरों के प्रान्त निम्नलिखित हैं:—(१) अजमेर-मेरवाड़ा,
(२) देहली, (३) ब्रिटिश विलोचिस्तान (४) कुर्ग (५) अरहमान-निकोबार और (६) पंथ पिपलौदाक्ष । इन प्रान्तों के सम्बन्ध में आशे लिखा जायगा। पहले गवनेरों के प्रान्तों के विषय में ही विचार किया जाता है।

पहले की स्थिति से तुलना करने पर पाठकों को यह जात हो जायगा कि गधनेरों के प्रान्तों में अब बर्मा नहीं है, और तीन प्रान्त इस सूची में नये बढ़ाये गये हैं:—(१) पिश्चमोत्तर-सीमा-प्रान्त, (२) उड़ीसा, और (३) सिन्ध । इनमें से पिश्चमोत्तर-सीमा-प्रान्त की गणाना पहले चीफ़-किम्शनरों के प्रान्तों में होतो थी; उड़ीसा बिहार के साथ था, तथा सिन्ध बम्बई के साथ मिला हुआ था।

नये प्रान्तों का निर्माण कोई प्रान्त (चाहे वह गवर्नर का प्रान्त हो या चीफ किमरनर का) निर्माण करने या उसका चेश्र घटाने या बढ़ाने श्रयवा किसी प्रान्त की सीमा बदलने का अधिकार सम्राट् को है। वह यह कार्य 'आर्डर-इन-कॉसिल' अर्थात् स-परिवद-सम्राट् की आज्ञां से करता है। इस विषय में यह आवश्यक है कि ऐसी आजा का मसवदा पार्लिमेंट में उपस्थित किये जाने से पूर्व

<sup>\*</sup>यह मूमि पहले होल्कर राज्य के अन्तर्गत थी। | १६सके सम्बन्ध में पिछले परिच्छेद में लिखा जा चुका है। मारतवर्ष-सम्बन्धीः सम्बन्धाडार्षं मारत-मंत्री की सलाह से जारी की जातो है।

भारत-मंत्री भारतवर्ष की केन्द्रीय सरकार और व्यवस्थापक मंडल का तथा जिस जिस प्रान्त पर उक्त कार्य का प्रमाव पड़े वहाँ की सरकार तथा वहाँ के व्यवस्थापक मएडल का मत मालूम करने का वह सब कार्य करे, जिसके लिए समाट्का आदेश हो।

गवर्नर; उनकी नियुक्ति, नेतन और पद — गवर्नरों के प्रांतों के शासन-कार्य में गवर्नरों का पद मुख्य है। उन्हीं पर प्रान्तीय शासन, शास्ति, सुरुपवस्था तथा विविध प्रकार की उन्नति का दायित्व है। उनकी नियुक्ति सम्राट्ट हारा होती है। उन्हें उसके कुछ निर्धारित अधिकार प्राप्त होते हैं और वे उसी की और से काम करते हैं। उनके नाम एक आदेश-पत्र जारी किया जाता है। इसका मसविदा पहले भारत मंत्री द्वारा पालिंमेंट के सामने उपस्थित किया जाता है, फिर पार्लिमेंट सम्राट्ट से उस आदेश-पत्र को जारी करने का आवेदन करती है। यनर्नर इस आदेश-पत्र के अनुसार कार्य करता है, परन्तु उसके किसी कार्य के औवस्य का प्रश्न इस आधार पर नहीं उठाया जा सकता कि वह कार्य आदेश-पत्र की स्वनाओं के अनुसार नहीं है। आदेश-पत्रों के सम्बन्ध में विशेष आगे लिखा जायगा।

प्रान्तों का शासन गवर्नरों के नाम से होता है। गवर्नर इस कार्य-को स्वयं करने के अतिरिक्त, अपने विविध अधीन कर्मचारियों द्वारा भी कराता है। प्रत्येक प्रान्त का शासन-चेत्र उन सद विषयों तक होता है जिनके सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को क्रानून बनाने का अधिकार होता है। (यह विषयं-सूची आगे दी जायगी)। सब प्रान्तों के -गवर्नरों का वार्षिक वेतन विधान द्वारा निर्धारित है। के वेतन के ऋतिरिक्क उन्हें भेचा आदि भी इतना काफ़ी दिया जाता है जिससे वे आगने पद का कार्य सुविधा और मान-मर्यादा-पूर्वक कर सकें, आर्थात् उनकी शान-- शौक़त भक्षी भौति बनी रहे।

वँगाल, वस्वई और मदरास के गवर्गर, अन्य गवर्गरों से ऊँचे दर्जों के माने जाते हैं। ये तीन गवर्गर इक्क जैंड के राजनीतिज्ञों में से भारत-मंत्रों को खिकारिया से नियत किये जाते हैं। अन्य प्रान्तों के गवर्गर, गवर्गर-जनरल के परामर्थ से नियत हो जाते हैं; अनेक बार सिविज-सरविस के कर्मनारियों में से ही स्थायों या स्थानापन्न गवर्गर बनाये जाते रहे हैं। अब प्रान्तीय स्वराज्य के साथ ऐसी वात असंगत और असहा है। मंत्रियों की अधीनता में काम करनेवाला राज्य-कर्मवारी एक दम उनके कार आ जाय, इसका अनौविस्य स्रष्ट ही है।

स्रादेश-पत्र — ब्रादेश-पत्र (इन्स्ट्र्मेन्ट-ब्राफ् इन्स्ट्रक ग्रन्थ) का उल्लेख उत्पर हुआ है। यह सम्राट् की ब्रोर से जारी किया जाता है। इसमें यह लिखा रहता है कि गवर्नर की ब्राग्ने शासन-कार्य के

| *मदरास <b>ःः१,</b> २०,०००) | मध्यप्रान्त-बरार ७२,०००)         |
|----------------------------|----------------------------------|
| बम्बई "                    | श्रासाम "                        |
| बंगाल "                    | पश्चिमोत्तर-सोमा-प्रान्त ६६,०००) |
| संयुक्तप्रान्त… "          | <b>चड़ीसा ,</b> ,                |
| पंजाब ''' १,००,०००)        | सिन्ध ''' •                      |
| बिहार                      |                                  |

खरगदन में किन किन सिद्धान्तों का ध्यान रखना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। गवर्नर अपने प्रान्त में सम्राट् के प्रतिनिधि की हैसियत से कार्य करता है, अपतः आदेश-पत्र के द्वारा सम्राट् उसे अपने नियन्त्रण में रख सकता है। सब प्रान्तों के गवर्नों के आदेश-पत्रों की सुख्य-पुख्य साधारण बार्वे प्रायः समान ही । उनमें से कुछ निम्न लिखित हैं—

(क) गवनंर अपने प्रान्त के हाईकोर्ट के चोक जिस्स या अपन्य जन के सामने राजमीक के आतिरिक्त, इस बात की शाप ले कि वह अपने कार्य टीक तरह से संचालन करेगा, और निष्पक्षता तथा न्याय-पूर्वक शासन करेगा।

(ख) गवर्नर पत्येक मंत्री को इत आशय की शास खितावे कि यह अपने पद का कार्य अच्छी तरह करेगा और सरकारी रहस्यों की नाप्त रक्खेगा।

(ग) गवर्नर प्रत्येक वर्ग और धर्म के अनुयायियों, विशेषतया अलग्संख्यक जातियों, के दितों का ध्यान रखे श्रीर सबका सहयोग आस करने का प्रयस्त करें।

गवर्नर के अधिकार; प्रान्तीय विषयों का पवन्य — यद्यि नवीन शासन-विषान का उद्देश्य प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना चौषित किया गया है, गवर्नर अनेक अधिकारों से सुर्वाज्यत है। यहाँ केवल शासन सम्बन्धी अधिकारों का ही विचार किया जाता है। कानून निर्माण सम्बन्धी तथा आर्थिक अधिकार अगले परिच्छेर में बताये जायेंगे। कुछ प्रान्तीय विषयों के सम्बन्ध में गवर्नर अपने

विवेक या व्यक्तिगत निर्ण्य के अनुसार कार्य कर सकता है। उन्हें होड़कर, रोष विषयों में वह अपने मंत्री-मंडल की सहायता या परामर्श से काम करता है। किसी विषय में गवर्नर अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्ण्य के अनुसार कार्य कर सकता है या नहीं, इसके सम्बन्ध में स्वयं गवर्नर का किया हुआ फैसला ही अन्तिम माना जाता है।

विशेषतया निम्नलिखित विषयों में गवर्नर अपने विवेक के अनुसार कार्यवाई कर सकता है, अर्थात् इनमें उसे अपने मंत्री-मंडल से परा-मर्श लेने की कोई आवश्यकता नहीं है:—(क) मंत्रियों की नियुक्ति तथा वर्खोस्तगी, (ख) मंत्री-मंडल का समापति होना और (ग) प्रांतीय सरकार के कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम बनाना। विशेषतया निम्नलिखित विषयों में गवर्नर अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता है। अर्थात् इन विषयों में गवर्नर मंत्री-मंडल से परामर्थ लेगा, परन्तु उससे सहमत न होने की दशा में वह आगे निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता है:—(क) जिन विषयों में गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व है, (ख) पुलिस-सम्बन्धी नियमों की व्यवस्था और (ग) आतङ्कवाद का दमन।

जो कार्य गवर्नर अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कर सकता है, उनके सम्बन्ध में वह गवर्नर-जनरज के नियंत्रण में रहता है, और गवर्नर-जनरज द्वारा समय-समय पर दी हुई स्वनाओं के अनु-सार व्यवहार करता है। ये स्वनाएँ गवर्नर के नाम जारी किये हुए आदेश-पत्र के अनुसार ही होती हैं, (इसके सम्बन्ध में पहले कह आये हैं)। परन्तु गवर्नर के, उपर्युक्त व्यवस्था के विगरीत किये हुए कार्य के भी औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इससे गवर्नर की शक्ति का अनुमान किया जा सकता है।

गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व—गवर्नर निम्नलिखित विषयों के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होताहै। [यह उत्तर-दायित्व ब्रिटिश सरकार के प्रति है, भारतीय जनता अर्थात् उसके प्रतिनिधियों के प्रति नहीं। जब कभी उसे अपने उत्तरदायित्व पर आषात पहुँचता हुआ प्रतीत होता है तो वह अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार (मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध भी) कार्य कर सकता है।

- (१) प्रान्त या उसके किसी भाग के शान्ति-भंग का निवारण।
- (२) ग्रलप-संख्यकों के उचित हितों की रक्षा।
  [यहाँ 'श्रश्य-संख्यकों' में सुसलमान, ईसाई, दलित जातियां (हरिजन),
  सिक्षव, और एंग्लो-इण्डियन श्रादि माने जाते हैं।
- (३) वर्तमान तथा भृत-पूर्व सरकारी कर्मचारियों—सिविलियनों, (आई० ती० एस०) आदि—श्रीर उनके आश्रितों के उन अधिकारों और उचित हिंतों की रक्षा का ध्यान रखना, जो सन् १९३५ ई० के विधान के अनुसार उन्हें पास हैं।
- ( ४ ) प्रान्तीय कान्तों के सम्बन्ध में, इस बात की व्यवस्था करना कि व्यापारिक और जातिगत विषयों के मेद-माव का, या पक्षपात-मूलक, कृत्तून न बने।

(१) अंशतः पृथक् ('एन्सक्लुडेड') घोषित किये हुए होत्री के शासन और शान्ति का प्रवन्ध।

> [आरत-संत्री द्वारा पार्किसेंट में सस्विदा उपस्थित किये जाने पर सम्राट् की श्राज्ञा से किसी प्रान्त का कोई खेन प्रथक् या श्रंशतः पृथक् घोषित किया जाता है | ब्रिटिश भारत के प्रान्तों में ऐसे खेन बहुत हैं। इन चेन्नों में पुलिस श्रादि के श्रधिकारियों का ही प्रभुख होता है | नागरिकों के श्रधिकार श्रायक्त होते हैं |

- (६) देशी राज्यों के अधिकारों तथा उनके नरेशों के अधिकारों श्रीर मान-मर्यादा की रक्षा करना।
- (७) गवर्नर-जनरत्न की अपने विवेक से क्रान्त के अनुसार निकाली हुई आजाओं और हिदायतों के पालन किये जाने की ज्यवस्था करना।

उपर्युक्त उत्तरदायित तो सब गवर्नरों के हैं। कुछ गवर्नरों के हनके आतिरिक्त, अन्य उत्तरदायित भी हैं। उदाहरणाहन, मध्यपानत और बरार के गवर्नर पर इस विषय का भी उत्तरदायित है कि उस प्रान्त से होनेवाली आय का उत्तित आंश बरार में अथवा बरार के लिए खर्च हो। सिन्ध के गवर्नर पर सक्खर बांध के उत्तित प्रवन्ध का भी विशेष उत्तरदायित हैं।

पुलिस-सम्बन्धी नियमों की व्यवस्था—गवर्गर अपके व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार मुलकी या कीजी पुलिस के सम्बन्ध में नियम बनाता है, उन्हें स्वीकार करता है उनमें संशोधन करता है एवं आजाएँ जारी करता है। अर्थात् इस विषय में उसे मिन्त्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करना आवश्यक नहीं है। पहले कहा जा चुका है कि गवर्नर सान्ति-संग-निवारण तथा सरकारी कमें चारियों

के हितों की रक्षा के लिए उत्तरदायी है। उपर्यंक व्यवस्था के श्रनुसार पुलिस विभाग का नियन्त्रण बहुत-कुल इसके हाथ में रहता है।

श्चातङ्क्ष्माद् का दंमन—यदि किंधी प्रान्त के गवर्नर को यह प्रतित हो कि प्रान्त की शान्ति ऐसे हिंसास्मक कार्यों से ख़तरे में डाली जा रही है, जो गवर्नर की सम्मति में क़ानून द्वारा स्थापित सरकार को उत्तरनेवाले हैं तो वह यह आदेश कर सकता है कि वह अधुक कार्य अपने हाथ में लेता है। किर उसे उस कार्य को अपने विवेक से कर्ने का अधिकार हो जायगा, और जब तक वह दूसरा आदेश जारी न करे वह उक्त अधिकार का प्रयोग करता रहेगा। ऐसा आदेश जारी करते समय गवर्नर एक अक्तर को यह अधिकार दे सकता है कि वह प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल की दोनों या एक सभा में भाषण दे और उसकी अमय सार्रवाई में भाग ले। इस प्रकार का अधिकार-प्राप्त अक्तर व्यवस्थापक मंडल की दोनों या एक सभा में, दोनों सभाओं की संयुक्त व्यवस्थापक मंडल की दोनों या एक सभा में, दोनों सभाओं की संयुक्त विवक्त में तथा उनकी उस कमेटी में, जिसमें वह गवर्नर द्वारा मेम्बर नामज़द किया गया हो, भाषण दे सकता है, तथा उसकी कारवाई में भाग ले सकता है। हां, उसे मत देने का अधिकार नहीं होता।

गवर्नर अपने विवेक के अनुसार इस बात के लिए नियम बनाता है कि अपराधों का पता मिलने के साधन या कागज़ात प्रान्त के किसी पुलिस-अफ़सर द्वारा पुलिस के किसी अन्य अफ़सर को, पुलिस इन्स्पेक्टर-जनरल या कमिश्नर की आज्ञा के बिना न बताये जायें, तथा प्रान्त में सम्राट् की नौकरी करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को गवर्नर की आज्ञा कि विना न बताये जायें यह है

कि आतक्कवाद को दमन करने के लिए खुफिया पुलिस पर मन्त्रियों का अधिकार नहीं; गवर्नर के आंतरिक पुलिस-इन्स्पेक्टर-जनरल या कमिश्नर को ही (जो कहने को मन्त्रियों के अधीन हैं) गुप्त कागुज़ात-सम्बन्धी सब अधिकार है।

कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-निर्माण — प्रान्तीय सरकार का सब शासन-कार्य गवर्नर के नाम से स्चित किया जाता है। जो कार्य गवर्नर का अपने विवेक से करने की आवश्यकता नहीं होती, उसके सुविधा-पूर्व के स्मादन के लिए तथा मंत्रियों को विविध कार्य सेंग्रन के लिए वह आवश्यक नियम बनाता है। इन नियमों में इस बात की व्यवस्था रहती है कि मंत्री तथा सेक्रेटरी गवर्नर को प्रान्तीय सरकार के कार्य सम्बन्धी ऐसी समस्त सचना दें, जो नियमों में उल्लिखत हो, या जिसका दिया जाना गवर्नर आवश्यक समके। विशेषतथा मंत्री गवर्नर को, और सेक्रेटरी समर्याध्य संत्री एवं गवर्बर को, उस विषय की स्वना दे जो, गवर्नर के विचाराधीन हो और जिसमें उसके विशेष उत्तरदायिस्व का सम्बन्ध हो या आनेवाला हो। इस प्रसंग में गवर्नर अपने मंत्रियों का परामर्श लेने के बाद अपने विवेक से कार्य करता है।

गवर्नर के अधिकारों के सम्बन्ध में वक्तव्य — पृथींक विवेचन से यह स्वध्ट है कि गवर्नर के शासन-सम्बन्धी विशेष अधिकार प्राय: अमर्यादित हैं (क्वाव्य निर्माण तथा आय-व्यय-सम्बन्धी अधिकारों का विचार आगे किया जायगा)। गवर्नर के ब्रिटिश सरकार के अधीन और उसी के प्रति उत्तरदायी होते हुए यह कहना दुस्साहस

है कि नवीन विधान से प्रान्तों में स्वराज्य की स्थापना की गयी है। केन्द्र का तो कुछ ज़िक ही नहीं है। यह ठीक है कि पूर्व विधान के अनुसार (गवर्नरों के) प्रान्तों में केवल 'इस्तान्तरित' कहे जानेवाले विधयों में ही मंत्रियों का अधिकार था, सुरक्षित विधयों में नहीं था, और अब सभी विधयों में मन्त्रियों का अधिकार है। पर यह अधिकार अत्यल्प है।

श्रव इस मन्त्रियों के विषय में विचार करते हैं। सन् १९३६ ई० के विधान का उद्देश्य प्रान्तों में स्वराज्य या उत्तरदायी शासन स्थापित करना है। इसका व्यावद्वारिक अर्थ यह है कि गवर्नर सब शासन-कार्य मन्त्रियों के परामर्श्व के अनुसार करे और मन्त्री प्रान्त की जनता के प्रतिनिधियों अर्थात् प्रान्तीय व्यवस्थापक-मंडल के प्रति उत्तरदायी हों। चाहे प्रान्तीय शासन-सम्बन्धी कोई कार्य गवर्नर के नाम से ही हो, उत्तरदायी शासन-पद्धित में गवर्नर प्राय: उसे अपने जिम्मेवारी पर नहीं करता।

मंत्री-मंडल का निर्माण — प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन हो जाने के बाद, गवर्नार उस दल के नेता को मन्त्री-मंडल बनाने का निमन्त्रण देता है, जिसका व्यवस्थापक सभा में बहुमत हो। जब वह नेता मन्त्री-मंडल बनाना स्वीकार कर लेता है तो उससे मन्त्रियों के नाम देने के लिए कहा जाता है। मन्त्री-मंडल बनानेवाला व्यक्ति प्रधान-मन्त्री (प्राहम-मिनिस्टर या प्रीमियर) कहलाता है। मन्त्रियों के काम का बँटवारा किस प्रकार हो, उसका निर्णय गवर्नर प्राय: प्रधान-मंत्री के परामर्श से करता है,

वैसे विधान के अनुसार वह अपने विवेक से भी कर सकता है। जिस् मंत्री को जो मुख्य कार्य सौंपा जाता है, उसे उठके अनुसार ही सम्बोधित किया जाता है, यथा अर्थे मंत्री, शिचा-मंत्री, न्याय-मंत्री आदि।

मंत्री उन व्यक्तियों में से ही हो सकते हैं, जो प्रान्त के व्यवस्थापक मंडल के सदस्य हों। अगर कोई मंत्री लगातार छुः महींने तक व्यवस्थापक मंडल का सदस्य न हो तो उसे अपने पद से प्रथक् होना पड़ता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रधान-मंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री-मंडल में लेना चाहता है जो व्यवस्थापक मंडल का सदस्य निर्वाचित न हुआ हो। ऐसी दशा में उस व्यक्ति को मंत्री तो बना लिया जाता है परन्दु प्रधान मंत्री अपने दल के किसी प्रमुख सदस्य से स्थाग-पत्र दिलवाकर उसकी जगह उस मंत्री को निर्वाचित कराने का प्रयत्न करता है। यदि यह कार्य छुः महींने के अन्दर न हो तो मंत्री को स्थाग-पत्र दे देना होता है।

कभी-कभी ऐसा होता है कि व्यवस्थापक सभा में किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता। ऐसी दशा में मंत्री-मंडल निर्माण करने के लिए गवर्नर उस दल के नेता को निर्मात्रत करता है जो दूसरे दलों के सहयोग से (बहुमत प्राप्त कर) मंत्री-मंडल बना सके। इस प्रकार बनाये हुए मंत्री-मंडल को सम्मिलत मंत्री-मंडल या गंगा-जमुनी मंत्री-मंडल ('को ख्रालशन मिनिस्टरां') कहते हैं। ऐसे मंत्री-मंडल के सदस्यों के उद्देश्यों में भिन्नता होने के कारण, उसकी प्रायः कोई स्थिर नीति नहीं रहती।

मिन्त्रयों की नियुक्ति-शासन-विधान के अनुसार किसी प्रान्त

के मन्त्रियों की संख्या निर्धारित नहीं हैं। उन की नियुक्ति का अधिकार गवर्नर को है, और वह यह कार्य अपने विवेक से कर सकता है। अर्थात् इसमें उसे किसी का परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। आदेश पत्र के अनुसार गवर्नर को व्यवस्थापक समा के उस दल के नेता से परामर्श करके मंत्री-मंडल बनाना चाहिए, जिसका व्यवस्थापक सभा में बहुमत हो। परन्तु गवर्नर आदेश-पत्र को मंग कर सकता है, और सम्राट् को छोड़कर कोई अन्य अधिकारी उसे इसके लिए दोषी नहीं उद्दार सकता। मन्त्री अपने पद पर उसी समय तक बने रहते हैं जब तक कि गवर्नर चाहता है।

साधारण प्रथा यही है कि गवर्नर उस दल के नेता के परामर्श के अनुसार ही मंत्री-मंडल बनाये, जिसका व्यवस्थापक सभा में, बहुमत हो। जब इस प्रथा की अवहेलना की जाती है, और अल्प-संख्यक दल के नेता को मंत्री-मंडल बनाने का अवसर दिया जाता है तो वह मंत्री-मंडल स्थायी नहीं हो पाता, जब तक कि उसे सहयोग देनेवाले दलों की राक्ति पर्यात न हों। अर्थात् व्यवस्थापक सभा के इन सब दलों के सदस्य मिलकर बहुमत-दल के सदस्यों से काफ़ी अधिक न हों।

मिन्त्रियों का वेतन — मिन्त्रियों का वेतन प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल समय समय पर निर्घारित करता है और जब तक वह निर्घारित न करे, गवर्नर उसका निश्चय करता है। परन्तु किसी मंत्री का वेतन उसके कार्य-काल में बदला नरीं जाता। सन् १९३७ से १९३९ तक आठ प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्री-मंडल रहा। इन प्रान्तों में मन्त्रियों का

वेतन पौच-पौच सौ रुपये मासिक था। श्रन्य प्रान्तों में वेतन श्रधिक था। कांग्रेसी मन्त्री-मंडल बनने के पूर्व इन प्रान्तों में भी मन्त्रियों का वेतन बहुत श्रधिक था।

मंत्री-मंडल का सभापितित्व — मन्त्री-मंडल व्ययने कार्य के लिए संयुक्त कर से उत्तरदायों माना जाता है। इस दृष्टि से उसका सभापित वास्तव में प्रधान-मन्त्री होना चाहिए जिससे प्रत्येक मन्त्री उसको मुखिया माने। परन्तु भारतीय शासन-विधान के अनुसार गवर्नर को व्ययने विवेक से मन्त्री-मंडल का समापित होने का व्यधिकार है। इससे मन्त्री-मंडल में संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना का उदय होने में वाधा उपस्थित होती है।

मन्त्री-मंडल से किसी मन्त्री का पृथक्षरण —यदि प्रधान-मन्त्री किसी मन्त्री को मन्त्री-मंडल से पृथक् करना चाहता है तो वह उसे त्याग-पत्र देने की प्रेरणा करता है। यदि इसमें उफल हो जाय अर्थात् वह मंत्री इस्तीका दे दे तो मामला निषट जाता है। परन्तु यदि वह मंत्री समकाने-बुक्ताने से अपने पद का परित्याग करे तो प्रधान-मंत्री अपना तथा मंत्री-मंडल का त्याग-पत्र देकर पुनः ऐसा मंत्री-मंडल बनाता है पृथक जिसमें उपर्युक्त एक मंत्री न रहे। इस प्रकार यह मंत्री पृथक् कर दिया जाता है।

मन्त्रियों के अधिकार — नया विधान प्रान्तीय शासन के सम्बन्ध में गवर्नरों के अधिकारों से भरा हुआ है। उन्हीं के साथ मन्त्रियों के अधिकारों का भी कुछ उल्लेखहैं। यदि वास्तव में यहाँ प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना की जाती, तो यह बात न होती — उस

दशा में तो प्रान्तीय शासन के द्वन संचालक और कर्ना-धर्चा सब कुछ मन्त्री ही होते, और गवर्नर उनकी बात पर मोहर लगानेवाला होता । परन्तु वर्तमान दशा में गवर्नर अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों में मन्त्रियों का परामर्श मानने को बाध्य नहीं हैं। और गवर्नर को कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम-निर्माण का जो अधिकार है उसके अनुसार सरकारी ( खिबिलयन ) सेकेटरियों को सीचे गवर्नर के पास पहुंचने का, और मंत्रियों के कार्य में बाधक होने का, अवसर मिलता है।

कई बड़े-बड़े सरकारी विभागों के प्रधान ऋधिकारी ऋखिला भारतीय सर्विस के होते हैं। उनकी भर्ती भारत-मंत्री द्वारा होने के कारण, मंत्रियों का उन पर यथेष्ट नियन्त्रण, नहीं रहता।

पार्लिमेन्टरी सिक्रेटरी—कई प्रान्तों में मन्त्रियों के सहायक भी हैं; इन्हें पार्लिमेंटरी सेक्रेटरी कहते हैं। ये मन्त्रियों को, उनके विशेषतथा व्यवस्था-सम्बन्धी कार्थों में ब्रावश्यकतानुसार सहायता देते हैं। इनके चेतन और भत्ते के लिए प्रति वर्ष प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा की स्वीकृति की जाती है। क्योंकि इन पहों पर व्यवस्थापक सभा के सदस्यों की ही नियुक्ति की जाती है, इसिलए विधान के ब्रमुसार यह आवश्यक होता है कि व्यवस्थापक सभा यह कानून पास करे कि सरकारी कोच से बेतन पाने के कारण कोई पार्लिमेंटरी सेक्रेटरी व्यवस्थापक सभा की सदस्यता से बंचित नहीं किया जायगा। विधान में इनकी नियुक्ति तथा अधिकारों का उल्लेख नहीं हैं। इनका पद उप-मंत्रियों की तरह का समक्ता जाना चाहिए।

एडवोकेट जनरल्ल—गवर्नरों के प्रान्तों में से प्रत्येक में एक-एक एडवोकेट-जनरल रहता है। इन पद के लिए उस प्रान्त का गवर्नर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसमें हाईकोर्ट का जज होने की योग्यता हो। उसका कर्तव्य प्रान्तीय सरकार को कान्ती विषयों परामर्श देना, और हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से बकालत करने आदि के ऐसे अन्य क़ान्ती कार्य करना होता है जो गवर्नर समय-समय पर उसके लिए निर्धारित करे। वह उस समय तक अपने पद पर आरुढ़ रहता है जब तकि गवर्नर चाहे और उसे उतना वेतनादि भिलता है जितना गवर्नर निरुच्य करे। गवर्नर यह कार्य अपने व्यक्तिगत निर्णय से कर सकता है, अर्थात् इसमें वह मंत्रियों का निर्णय मानने को वाध्य नहीं है।

इक्नलैंड में इस प्रकार का श्रिधकारी ('श्राटानी-जनरल') मंत्री-मंडल का ही श्रंग समका जाता है; उसकी नियुक्ति प्रधान-मंत्री द्वारा होती है श्रीर मन्त्री-मएडल के बदलने पर उसे भी त्याग-पत्र देना पड़ता है । भारतवर्ष में विधान से एडवोकेट-जनरल का पद ऐसा नहीं किया गया।

शासन-विधान की निस्सारता—नये शासन-विधान में कहने को तो प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना की गर्थी है, परन्तु इस दावे की कमज़ीरी पद-पद पर प्रकट है। गवर्नर और उसके मिन्त्रयों के सम्बन्ध का ही विचार कीजिए। गवर्नर अपने मन्त्रियों को अपनी इच्छानुसार आशा दे सकता है। यदि मन्त्री उसकी आशा का पालन न करें तो गवर्नर व्यवस्थापक मएडल को मंग करके अथवा विना

जंग किये उन्हें त्याग-पत्र देने के लिए वाध्य कर सकता है, और उनके स्थान पर अपने विवेक के अनुसार नयी नियुक्तियों कर सकता है; ये नये मन्त्री उसकी इच्छानुसार ही सब कार्य करेंगे! यदि कदाचित ऐसा हो कि गवर्नर को अपनी आशा का पालन कराने के लिए उपयुक्त मन्त्री न मिलें तो वह शासन-विधान मंग होने की शोपसा निकालकर समस्त शासन-कार्य अपने हाथ में ले सकता है! इससे मन्त्रियों के प्रभाव-हीन होने में कुछ सन्देह नहीं है। यह स्पष्ट है कि मन्त्री-मस्हल के वैधानिक अधिकार बहुत कम हैं। और, फलस्वरूप शासन-विधान का प्रान्तीय स्वराज्य का दावा निस्सार है।\*

चीफ़ किमश्नरों के प्रान्तों का झासन —चीक किमश्नरों के छ: प्रान्तों के नाम पहले बताये जा चुके हैं। इन प्रान्तों का शासन चीक किमश्नरों द्वारा गवर्नर-जनरल करता है। चीक किमश्नरों की नियुक्ति गवर्नर-जनरल अपने विवेक के अनुसार करता है। कुछ चीक किमश्नर राज्य-प्रयन्ध-सम्बन्धी अन्य कार्य भी करते हैं। ब्रिटिश विलोचिस्तान की सिश्नर विलोचिस्तान की दियासतों का, और अजमेर-मेरवाड़े का चीक किमश्नर राजयुताने

<sup>&</sup>quot;पहले बताया जा चुका है कि सन् १९३९ ई० से कांग्रेसी मंत्रो-मंडलबाले जान्तों में शासन-विधान स्थागित है। इन सात प्रान्तों में सब अधिकार-सूत्र गवर्नरों के हाथ में हैं। पुस्तक छपते समय इन प्रान्तों के विविध विभागों के लगमग सब भूत-पूर्व मंत्री (तथा अन्य बहुत से कांग्रेसवादी) युद्ध-विरोधी नारे लगाने आदि के कारण केल में हैं।

की रियासतों का, एजंट होता है। कुर्ग का चीफ़ कमिएनर मैस्र राज्य के लिए भारत-सरकार के रेजीडेन्ट का कार्य करता है। पंथ-पिथलौदा का चौफ-कमिश्नर मध्य-भारत का रेजीडेन्ट है।

चीफ़ कमिश्नरों के अन्य सब प्रांतों के लिए तो क़ानून भारतीय व्यवस्थापक मराइल द्वारा ही बनाये जाते हैं, केवल कुर्ग में व्यवस्थापक परिषद है; वह भी छोटी-सी तथा शक्ति-हीन है।

प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना करनेवाले विधान से भी चीक्र किमश्नरों के प्रांतों की स्थित पूर्ववत् बना रहना अस्यन्त चिंतनीय है। चीक्र किमश्नर की अधीनता में किमश्नर कार्य करते है और चीक्र किमश्नर गवर्नर-जनरल के प्रति उत्तरदायी होता है; परन्तु जहां तक जनता का स्मन्य है इन प्रांतों के उक्त दोनों अधिकारी निरंकुश और स्वेच्छाचारी कहे जा सकते हैं।

हन प्रांतों के शासन-मुधार का एक उपाय यह है कि प्रत्येक प्रांत में उसकी जनसंख्या तथा शक्ति के अनुसार एक व्यवस्थापक सभा का आयोजन होना चाहिए। साथ ही एक छोटा-सा मंत्री-मण्डल भी होने की आवश्यकता है जो चीफ कमिश्नर को प्रत्येक शासन-कार्य में सफल सहयोग प्रदान करे और व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तर-दायी हो। यह व्यवस्था मितव्यियतापूर्वक की जानी चाहिए। सुधार का दूसरा मार्ग यह है कि हन प्रान्तों में से जिसका, जिस 'गवर्नर के प्रान्त' से, अधिक मेल बैठ सके, उसे उसके साथ संलग्न कर दिया जाय; जिससे उसके निवासियों को अपने राजनैतिक अधिकारों

का यथेष्ट उपयोग श्रौर विकास करने का श्रवसर मिले। उदा-इरसार्थ श्रजमेर-मेरवाड़ा संयुक्तप्रान्त के साथ मिलाया जा सकता है।

मान्तों के भाग; किसश्निरियाँ — मदरास प्रान्त को छोड़ कर प्रत्येक बड़े प्रान्त में चार-पांच किसश्निरयाँ हैं । किमश्नरी के अफ़सर को किसश्नर कहते हैं। यह शासन-सम्बन्धी कोई कार्य स्वयं नहीं करता, केवल ज़िलों के काम की जांच-पड़ताल करता है। इनका विशेष सम्बन्ध मालगुज़ारी से रहता है। मदरास में किमश्नरियां नहीं हैं। वहाँ किसश्नरों के बिना भी सब काम सुचार रूप से हो रहा है। अन्य प्रान्तों में भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

ज़िले का शासन—प्रत्येक कांमरनरी में तीन या श्रीषक ज़िले होते हैं, प्रत्येक का शासन एक ज़िला-मिजस्ट्रेट के द्वारा होता है । ज़िलाधीश ज़िले का 'कलेक्टर' मी होता है। कलेक्टर का श्र्य है, वस्त्ल करनेवाला। ज़िला-मिजस्ट्रेट का एक मुख्य कार्य मालगुज़ारी वस्त्ल करनोवाला। ज़िला-मिजस्ट्रेट का एक मुख्य कार्य मालगुज़ारी वस्त्ल करना होने के कारण, उसे साधारण बोलचाल में 'कलेक्टर कहते हैं। (पंजाब, श्रवध श्रीर मध्यप्रान्त में वह डिप्टी-किमरूनर कहलाता है।) ज़िले की सब प्रकार की मुख-शान्ति का वही उत्तर-दाता है। पुलिस मुपरिन्टडेन्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, मुंसिफ, एन्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर, सिविल सर्जन, जेल मुपरिन्टेन्डेन्ट तथा स्कूल इन्सपेक्टर श्रादि। श्रफ़सर श्रवने पृथक; पृथक विभागों के उच्च कर्म वारियों के श्रधीन होते हैं परन्तु शासन के विचार से ज़िला-जज श्रीर मुन्सिफ श्रादि को छोड़ कर सब पर मिजस्ट्रेट ही प्रधान होता है। ज़िले का हाकिम वही

कहा जाता है। इसके कार्य में सहायता देने के लिए डिप्टी श्रीर सहायक मजिल्ट्रेट रहते है।

प्रायः प्रत्येक ज़िले के कुछ भाग होते हैं, उन्हें सब-डिविज़न कहते हैं। हर एक सब-डिविज़न एक डिप्टो कलेक्टर अथवा ऐक्व्यूर-ऐसिस्टेन्ट-किस्निर के अधीन रहता है। अपनी-अपनी अमलदारी में सब-डिविज़नों के अफ़्सरों के अधिकार थोड़े-बहुत मेद से कलेक्टर-मजिस्ट्रेटों के समान ही होते हैं।

बंगाल तथा बिहार को छोड़कर, अन्यत्र प्रत्येक ज़िले के अन्तर्गत ५.६ तहसील (या ताल्लुके) हैं। ज़िले के ये भाग सब-डिप्टी-कलेक्टरों, या तहसीलदारों के अधीन हैं; हनके सहायक कर्मचारी नायव तहसीलदार, पेशकार, क़ानुनगो, रेवेन्यू इन्सपेक्टर आदि होते हैं। प्राय: एक तहसील में कई सर्कल या हल्के होते हैं। तहसीलदार के अधीन गाँवों में नम्बरदार (पटेल), चौकीदार और पटवारी रहते हैं।

बंगाल, विद्वार तथा संयुक्तपान्त के जिन-जिन भागो में मालगुजारी का स्थायी वन्दोवस्त है उनमें सब-डिविजनल अफ्तर के नीचे थानेदार तथा एक एक प्राम-समृह के लिए दफादार, और प्रत्येक प्राम में चौकीदार रहते हैं।

ब्रिटिश भारत में शासन की इकाई ज़िला है। सुख्य शासक ज़िला-मिजस्ट्रेट प्रायः खाई॰ सी॰ एस॰ अर्थात् इंडियन सिविल सिवेंसवाले होते हैं। इन पर प्रान्त के मन्त्री-मंडल का ययेष्ट नियन्त्रण नहीं रहता। इससे भी प्रान्तीय स्वराज्य की निस्सारता स्वष्ट है।

## ब्रत्तीसवाँ परिच्बेद

## प्रान्तीय व्यवस्थापक मगडल

[संघ की स्थापना होने तक, जहाँ इस परिच्छेद में संघ, और 'संघीय व्यवस्थापक मयडल शब्दों का प्रयोग हुआ है वहाँ उनसे क्रमशः केन्द्रीय सरकार और भारतीय व्यवस्थापक मंडल का आशय लिया जाना चाहिए । संघान्तरित देशी राज्यों सम्बन्धी नियम संघ स्थापित होने तक लागून होंगे।

प्रान्तीय व्यवस्थापक सएडल की सभाएँ और उनकी स्रविध-पहले बताया जा जुका है कि ब्रिटिश भारत के ग्यारह प्रान्त गवनंर के प्रान्त कहलाते हैं । इनके व्यवस्थापक मएडलों में सम्राट् के प्रतिनिध-स्वरूप एक-एक गवनंर होता है। उसके स्रातिरिक्त छः प्रान्तों अर्थात् (१) मदरास (१) वस्वई (३) वंगाल (४) संयुक्तप्रान्त (५) विहार स्रीर (६) आसाम में दो समाएँ और शोष पाँच प्रान्तों अर्थात् पंजाब, मध्यमान्त और वरार, पश्चिमोत्तर-

सीमा-प्रान्त, उड़ीसा और िम्ह में एक-एक सभा है। जिन छुः प्रान्तों के व्यवस्थापक मएडलों में दो-दो सभाएं हैं उनकी उन सभाओं के नाम क्रमश व्यवस्थापक परिषद (लेजिस्लेटिव कॉंसिल) और व्यवस्थापक सभा (लेजिस्लेटिव एसेम्बली) हैं। और, जहाँ एक ही सभा है, वहाँ वह व्यवस्थापक सभा कहलाती है। किसी प्रान्त की व्यवस्थापक सभा (एसेम्बली) यदि वह पहले भंग न की जाय तो अपने वैठक के निर्धारित दिन से अधिक-से-अधिक पाँच वर्ष तक रहती है, इस समय के बाद भङ्ग हो जाती है। व्यवस्थापक परिषद एक स्थायी संस्था होती है। जों कभी भंग नहीं होती। इसके सथा-सम्भव एक-तिहाई सदस्य निर्धारित नियमों के अनुसार तीन-तीन साल में बदलते रहेंगे। इस प्रकार प्रत्येक तीन साल के बाद इसके एक-तिहाई सदस्यों का नया सुनाव होगा; कौन-कौन से सदस्य पहले तीन साल बाद, और कौन-कौनसे पहले छुः साल बाद इससे प्रयक्त तीन साल बाद, और कौन-कौनसे पहले छुः साल बाद इससे प्रयक्त तीन साल वाद, और कौन-कौनसे पहले छुः साल बाद इससे प्रयक्त तीन साल वाद, और कौन-कौनसे पहले छुः साल बाद इससे प्रयक्त तीन साल वाद, और कौन-कौनसे पहले छुः साल बाद इससे प्रयक्त तीन साल वाद, और कौन-कौनसे पहले छुः साल बाद इससे प्रयक्त तीन साल वाद, और कौन-कौनसे पहले छुः साल बाद इससे प्रयक्त तीन साल वाद वाद साल का साल वाद साल का साल वाद साल वाद साल का साल का

सदस्य न होते हुए भी प्रत्येक मन्त्री तथा एडवोकेट-जनरल ऋपने प्रान्त की व्यवस्थापक सभा तथा व्यवस्थापक-परिषद की कार्रवाई में भाग से सकता है। हाँ, वे ऋपना मत उसी सभा में दे सकेंगे, जिसके वे सदस्य होंगे।

इन समाश्चों के सम्बन्ध में श्रन्य बातें जानने से पहले यह ज्ञान प्राप्त कर लेना श्रावश्यक है कि इनके सदस्यों को जुनने में कौन कौन व्यक्ति माग नहीं ते सकते श्रीर कैसी योग्यता के व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं। कौन-कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकतें?— किर्वाचक सूची में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं किया जाता, जो इक्कीस वर्ष का नहो, और ब्रिटिश प्रजान हो।

जो व्यक्ति पागल हो, और न्यायालय से पागल ठहराया गया हो, वह निर्वाचक नहीं हो सकता।

सिक्ख, मुसलमान, एंग्लो-इंडियन, योरियन या भारतीय ईसाई निर्वाचक-संघों से क्रमश: इन्हीं जातियों के व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं। ये व्यक्ति साधारण निर्वाचक-संघ में मत नहीं दे सकते।

साधारण निर्वाचन में कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचक संघ में मत नहीं दे सकता । हाँ, किसी निर्वाचक संघ में मत देनेवाला व्यक्ति स्त्रियों के चुनाव के लिए विशेष रूप से बनाये हुए निर्वाचक संघ में मत दे सकता है।

निर्वाचन सम्बन्धी श्रान्सघ का दोषी तथा देश-बहिष्कार या क्रेंद की सज़ा भुगतनेवाला व्यक्ति मत नहीं दे सकता।

खियों के मताधिकार के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि जिस स्त्री का नाम उसके पति के देहान्त के समय, उसके पति को योग्यता के कारण निर्वाचक-सूचों में दर्ज हो, उसका नाम उक्त सूची में तब तक दर्ज रहता है, जब तक कि वह फिर बिवाह न कर ले या उसमें कोई उपर्युक्त श्रयोग्यता न हो जाय। किसी श्रादमी की योग्यता के आधार पर एक ही खी मताधिकारिणी हो सकती है।

सदस्यों की योग्यता आदि नहीं व्यक्ति प्रान्तीय व्यवस्था-पक मण्डल की किसी सभा का सदस्य चुने जाने योग्य होता है, जिसका नाम निर्वाचक-संघ की स्ची में दर्ज होता है श्रीर (क) जो ब्रिटिश प्रजा या संघान्तरित देशी राज्य का नरेश या प्रजा हो, (ख) जो व्यव-स्थापक सभा की मेम्बरी के लिए पश्चीस वर्ष श्रीर व्यवस्थापक परिषद की मेम्बरी के लिए तीस वर्ष से कम श्राप्त का न हो, तथा (ग) जिसमें निर्धारित योग्यता हो।

सरकारी नौकर, पागल दिवालिया और कुछ अपराधों के अपराधी व्यक्ति प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा या परिषद के सदस्य चुने जाने या होने के अयोग्य टहराये जाते हैं।

[संघ या किसी प्रांत का मन्त्री होने से कोई व्यक्ति सदस्य बनने के श्रायोग्य नहीं होता | ]

यदि कोई ऐसा व्यक्ति, सदस्य के रूप में; किसी सभा में बैठे और मत दे, जिसमें सदस्यता की योग्यता न हो, या जो सदस्य होने के लिए अयोग्य उहराया गया हो, तो जितने दिन वह बैठेगा और मत देगा, उस पर प्रति दिन पाँच सौ रुपये के हिसाब से दख्ड होगा।

सदस्यों के रियायती अधिकार, वेतनादि — जहाँ तक कोई सदस्य इन सभाओं के नियमों की अवहेलना न करे, उसे इनमें भाषणा करने की स्वतन्त्रता है। किसी सदस्य पर सभाओं या इनकी कमेटियों में भाषणा या मत देने के कारण, या सभा के आदेशानुसार उसकी रिपोर्ट आदि प्रकाशित करने के कारण, कोई कानूनी कार्याई नहीं की जा सकती।

•यवस्थापक मंडल के सदस्यों को दिया जानेवाला वेतन और भाषा समय-समय पर निर्धारित होता है। प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाश्रों को यह श्राविकार है कि यदि कोई सदस्य या दर्शक श्रादि सभा के नियमों के विकद्ध या श्राशिष्ट व्यवहार करें तो उसे सभा-भवन से निकाल दें। वे यह क़ानून भी बना सकती हैं कि यदि कोई व्यक्ति सभा की किसी कमेटी के सभापित की श्राज्ञा की श्रवहेलना करके कमेटी के समने गवाही देने, या कोई दस्तावेज़ पेश करने से इनकार करें तो उसे न्यायालय द्वारा दराङ दियालाय।

प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा का संगठन—अगले १०० में दिये हुए नक्शे से यह जात हो जायगा कि विविध प्रान्तों की व्यवस्थापक सभाग्रों में किस-किस निर्वाचक-संघ से कितने-कितने सदस्य होते हैं अर्थात् भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों और विशेष हितों के प्रतिनिधियों जिए कितनी-कितनी जगहें निश्चत हैं।

साम्प्रदायिक जगहों को शहरी श्रीर देहाती निर्वाचन-चेत्रों में विभक्त किया गया है। उदाहरपार्थ संयुक्तप्रान्त में १४० साधारपा जगहों में से १७ शहरी श्रीर १२३ देहाती; मुसलमानों की ६४ जगहों में से १३ जगह शहरी श्रीर ५१ देहाती हैं। स्त्रियों की ४ साधारपा जगहों में से १ शहरी श्रीर ३ देहाती हैं। स्त्रियों की ४ साधारपा जगहों में से १ शहरी श्रीर १ जगह देहाती निर्वाचन-चेत्रों के लिए सुरक्षित हैं। योरियन, एंग्लो-इंडियन, श्रीर भारतीय ईसाइयों की जगहों को शहरी श्रीर देहाती निर्वाचन-चेत्रों में विभक्त नहीं किया गया है, कारपा ये लोग श्रीवक्तर नगरों या कस्बों में ही रहते हैं।

| ه<br>ه |                  | म ज                        | 28     | no a  | अप ०    | 200     | 150 ×      | 24    | ~               | »<br>n    | *              | 0            | ů |
|--------|------------------|----------------------------|--------|-------|---------|---------|------------|-------|-----------------|-----------|----------------|--------------|---|
| W.     |                  | भारतीय ईसाई                | ∾′     | :     | :       | :       | :          | :     | :               | :         | :              | :            |   |
| హ      |                  | मृष्टीहु-क्षिग्रे          |        | :     | ~       | :       | :          | · :   | :               | :         | i              |              |   |
| 20     | ख्ने या <u>ँ</u> | सैवधमान                    | ~      | ~     | a/      | æ       | a.         | ov    | :               | i         | :              | :            | 3 |
| m'     | 42               | 野中時                        | :      | . :   | :       | :       | ~          | :     | :               |           | :              | :            |   |
| 2      |                  | <u>Billia</u>              | w      | ಶ್    | B.      | >-      | ~          | ia    | us.             | ~         | :              | a            | ٥ |
| ~      |                  | संबद्ध                     | w      | 9     | វេ      | m       | 119*       | us    | a               | >         | :              | R            | ٥ |
| °.     |                  | विश्व विद्यालय             | ~      | ~     | æ       | ~       | ~          | w     | ~               | :         | :              | :            | 1 |
| ď      | 1                | हामीदार                    | w      | a     | 54      | w       | ಶ್         | >     | m               | :         | a              | 'n           | n |
| บ      | Ħ                | व्यापार उद्योग श           | w      | 9     | ٥٠<br>« | m³′     | ~          | >     | æ               | ~         | :              | ~            | ถ |
| 9      |                  | मारवीय देखाई               | IJ     | m     | ď       | a       | n          | ~     | :               | ~         | :              | ~            |   |
| w      |                  | वीर्यविश्वस                | m.     | œ     | ~       | or      | ~          | a     | ~               | ov'       | ;              | :            | A |
| 56     |                  | प्रको:इंडियन               | R      | w     | us.     | ~       | ~          | •     | ~               | ્ર:       | :              | •            | - |
| ٠.     |                  | सर्वेद्धमान                | 'n     | 8     | 5 %     | w       | ŭ          | w.    | ×               | 119<br>>> | m              | >            | a |
| w      |                  | हाकृषी                     | •      | :     | :       |         | m          | :     | :               | w         | :              | :            |   |
| æ      | 14               | ह हि पृद्ध इंख्रो<br>कितीक | ~      | ~     | :       | :       | :          | 9     | •               | ď         | :              |              |   |
| ~      | T                | सामार्                     | W >0   | 200   | ลี      | 200     | \\ \\ \\ \ | N     | II.             | 2         | 0              | <b>&gt;0</b> |   |
|        |                  | प्रास्त                    | मद्रास | बस्बई | बंगाल   | प्रान्त |            | बिहार | मध्यप्रांत-बरार | श्चासम    | प० सीमाप्रान्त | ज़्द्रीसा    |   |

निर्वाचक कौन हो सकता है ?— मताधिकार का मुख्य आधार अभी तक सम्पत्त है। शिक्षा-सम्बन्धी तथा सैनिक योग्यता के आधार पर भी मताधिकार दिया गया है। जिन व्यक्तियों में निर्वाचक की पहले बतायी हुई अयोग्यता न हो, और जिनमें निम्नि जिलित योग्यताएँ हों, \* वे ही प्रान्तीय व्यवस्थापक समा के किसी निर्वाचक संघ की सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं:—

- १--जो निर्वाचक-संघ की सीमा के अन्दर रहनेवाले हों, और
- २-(क) जो २४) या श्रधिक वार्षिक किराये के मकान में रहते हों। या
  - (ख) जो म्युनिसिपैलटी को १५० था अधिक की वार्षिक आय पर हैसियत-कर देते हों । या
  - (ग) जो भारत-सरकार को आय-कर देते हो। या
  - (घ) जो ५) या अधिक वार्षिक मालगुज़ारी या १०) या अधिक लगान देनेवाली ज़मीन के मालिक हों। या
  - (च) जो अपर-प्राइमरी झास पास हों। या
  - (छ) जो भारतीय सेना के पेंशन पानेवात या नौकरी छोड़ चुक्कने-वाले अप्रक्षस या सिपाही हो ।

किसी स्त्रों का नाम निर्वाचक-सूची में निम्नलिखित दशा में ही दर्ज किया जाता है:—(क) अगर वह भारतीय सेना के पेंशन पाने-वाले या नौकरी छोड़ चुकनेवाले अफुसर या विपाही की पेंशन पाने-

<sup>\*</sup>भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इन योग्यता-सम्बन्धी नियमों में भेद है। स्थानाभाव स ६मने यहाँ संयुक्तप्रान्त के ही मुख्य-मुख्य नियमों का उल्लेख किया है।

वाली विधवा या माता हो, या (ख) अगर उसे लिखना-पढ़ना आता हो या (ग) अगर उसके पित में निर्धारित आर्थिक योग्यता हो । [ यह योग्यता पूर्व-सूचित साधारण योग्यता से कुछ अधिक है।]

ये योग्यताएँ साधारणतया जाति-गत निर्वाचक संघों के विषय की हैं। कई प्रान्तों में (क) व्यापार उद्योग और खिर्याज (ख) ज्यानिदार, (ग) विश्व-विद्यालय और (घ) मजदूरों के विशेष हितों के लिए विशेष प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गयी है। इनके निर्वाचक संघों के निर्वाचक के लिए अन्य योग्यताएँ निर्धारत हैं।

भारतीय नेताओं की माँग थी कि प्रत्येक बालिग पुरुष छी को मताधिकार मिले, परन्तु यह नहीं हुआ | हाँ, जब कि नवीन शासन-विधान से पूर्व ब्रिटिश भारत के ७१ लाल, प्रधाँत तीन प्रतिशत व्यक्तियों को मताधिकार था, श्रव साढ़े तीन करोड़ पुरुष-श्चियों को श्रथांत् लगभग १४ प्रतिशत जनता को मताधिकार है।

नवीन विधान के अनुसार यहाँ १४ प्रकार के निर्वाचक-संघ हैं। निर्वाचक-संघों की अनेकता राष्ट्रीयता का अंग भंग करती है, जनता को वास्तविक स्वराज्य के लिए संयुक्त निर्वाचन चाहिए। इस विषय में, पहले (उन्नीसवें परिच्छेद में) लिखा जा खुका है।

प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद — अगले पृष्ठ में दिये हुए नक्ष्मों से यह ज्ञात हो जायगा कि विविध प्रान्तों की व्यवस्थापक परिषदों में किस-किस निर्वाचक-संघ के कितने-कितने सदस्य हैं।

| प्राप्त       | माधारस   | साथारण मुसलमान योरपियन | योरपियन | भारतीय<br>ईसाई | व्यवस्था-<br>पक सभा | गवर्नर द्वारा नामज़द             | <b>#</b> (#                        |
|---------------|----------|------------------------|---------|----------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| मद्राम        | ज<br>कर  | g                      | ~       | m              | 1:                  | द से कम नहीं<br>१० से आधिक नहीं  | ५४ से कम नहीं<br>४६ से अधिक नहीं   |
| स<br>स<br>स   | ۶        | <b>5</b>               | ~       | •              | :                   | ३ से कम नहीं<br>४ से आधिक नहीं   | २९ से कम नहीं<br>३० से ऋधिक नहीं   |
| बङ्गाल        | 2        | 2<br>~                 | m       | •              | 9 &                 | ६ से कम नहीं<br>८ से अधिक नहीं   | ६३ से कम नहीं<br>६५ से अधिक नहीं   |
| संयुक्तप्रांत | m²<br>m² | <b>2</b><br>~          | ~       |                | :                   | ६ से कम नहीं<br>८ से अधिक नहीं   | भूद से कम नहीं<br>६० से ऋषिक नहीं  |
| बिहार<br>स    | •        | >                      | ٥-      |                | G.                  | ३ से कम नहीं<br>४ से अधिक नहीं   | २९ से कम नहीं<br>३० से श्रधिक नहीं |
| श्रासाम       | 2        | w                      | •       |                |                     | ३ से कम नहीं<br>४ से श्रधिक नहीं | २१ से कम नहीं<br>२२ से आधिक नहीं   |

प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाक्षों के सदस्यों द्वारा चुने जानेवाले सदस्य 'एकाकी इस्तान्तरित मत' ( सिंगल ट्रान्सफरेबल बोट ) प्रखाली से, त्रानुपातिक प्रतिनिधित्व के त्रानुसार, चुने जाते हैं। इसके सम्बन्ध में पहले (उन्नीसवें परिच्छेद में) लिखा जा चुका है।

निर्वाचकों की योग्यता-प्रान्तों की व्यवस्थापक परिषदों के सदस्यों को चुननेवाले निर्वाचक वे ही व्यक्ति हो सकते हैं, जो निर्वाचक-संघ के चेत्र को सीमा के अन्दर रहनेवाले हों। उनकी अन्य योग्यता का परिमाशा भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पृथक पृथक है। स्थानाभाव से इम यहाँ संयुक्तप्रान्त के निर्वाचकों की ही मुख्य-मुख्य योग्यताओं का उल्लेख करते हैं। इस प्रान्त में निम्नलिखित योग्यतावाले व्यक्तियों को निर्वाचकों की सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकार है:--

साधारण योग्यता—(अ) गतवर्ष में ४०००) या अधिक पर आय-कर देना; या (आ) दोनान बहादुर, खाँबहादुर, रायबहादुर. रावबहादर या इनसे ऊँची उपाधि प्राप्त होना, या (इ) २५० ६० भासिक पेन्शन पाना, या (ई) निम्नलिखित पदों पर रह चुकना, या होना — ब्रिटिश भारत के किसी व्यवस्थापक मंडल का गैर-सरकारी सदस्य; किसी विश्व-विद्यालय का चान्छलर; फ़ेलो, कोर्ट या छिनेट का सदस्य; संघ-न्यायालय, हाईकोटं या चीफ्रकोट का न्यायाघीश; किसी म्युनिसिपैलटी या ज़िला-बोर्ड का गैर-सरकारी सभापति; या (उ) १०००) ६० या ऋघिक सालाना मालगुज़ारी देना या इतनी मालगुज़ारी माफ़ी की ज़मीन का मालिक होना; या (क) १५००) या र्व्याघक सालाना लगान देना।

mmms 2 Erico!

स्त्रियों सम्बन्धी योग्यता—ऐसी प्रत्येक स्त्री को मताधिकार है जिसके पति में निम्नलिखित योग्यताएँ पायी जावें—(क) गत वर्ष में १०,०००) या अधिक पर आय-कर देना, या (ख) ५,०००) रु० या अधिक सालाना मालगुज़ारी देना, या (ग) दीवान-बहातुर, खांबहातुर, रायबहातुर, रायबहातुर, रायबहातुर, रायबहातुर या इनसे ऊँची उपिष प्राप्त होना या (ख) २५०) रु० या अधिक मासिक पेंशन पाना।

दिलित जातियों सम्बन्धी योज्यता—(श) २,०००) या अधिक पर आयकर देना, या (प) २०००) या अधिक सालाना मालगुज़ारी देना, या (स) ५००) या अधिक सालाना लगान देना, या (ह) गवर्नर-जनरल से कोई पद पाप्त करना।

इसमें सन्देह नहीं कि निर्वाचकों की योग्यता का आधार उच्च आर्थिक स्थिति अथवा उच्च पदोंवाली सरकारी नौकरी है, और इन परिषदों के निर्वाचित सदस्य सर्वसाधारण के हितों के प्रतिनिधि न होकर उक्त थोड़े से निर्वाचकों का ही मत प्रकट करनेवाले होते हैं।

दूसरी सभा के संगठन के सम्बन्ध में वक्तच्य— पहले सब गवर्नरों के प्रान्तों में एक-एक ही व्यवस्थापक सभा थी; अब सन् १९१५ ईं० के विधान के अनुसार एक-दो नहीं, आधे दर्जन प्रान्तों में दूसरी सभा [सैकंड चेम्बर] का आयोजन किया गया है। केन्द्र में दूसरी सभा [अर्थात् राज्य-परिषद ] होने से क्या हानि है, यह पहले बताया जा जुका है। प्रान्तों में दूसरी सभा की व्यवस्था उससे भी अधिक हानिकर है। व्यवस्थापक मंडल के अधिकार—प्रत्येक प्रान्तीय व्यवस्था-पक मंडल को तीन प्रकार के कार्य करने का अधिकार है—

- (१) शासन-कार्य की जाँच के लिए आवश्यक प्रश्न पूछ्ना और प्रस्तान करना।
  - (२) क्रानून बनाना।
  - (३) सरकारी आय-व्यय निश्चित करना ।

इनके सम्बन्ध में विशेष आगे लिखा जायगा, और यह भी बताया जायगा कि वर्तमान विधान के अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापक संडलों के अधिकार कहाँ तक सीमित हैं, उनमें क्या-क्या प्रतिबन्ध या एकावटें हैं। पहले व्यवस्थापक संडलों के अधिवेशानों तथा कार्य-पद्धित आदि के सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य नियम जान लेना उपयोगी होगा।

व्यवस्थापक मण्डल का अधिवेशन—प्रत्येक प्रान्तीय व्य-वस्थापक मण्डल की सभा या सभाओं का, प्रतिवर्ष कम-से-कम एक अधिवेशन होने का, और किसी अधिवेशन की अन्तिम बैठक के दिन से एक वर्ष के भीतर दूसरा अधिवेशन होने का, नियम है। इस नियम को ध्यान में रखते हुए, गवर्नर प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल की दोनों या एक सभा का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर कर सकता है जिसे वह उचित समके। वह सभाओं का कार्य-काल वढा सकता है और प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा (एसेम्बली) को भंग कर सकता है।

सभापति स्त्रौर उप-सभापति—संगठित होने के पश्चात्, प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा यथा-सम्भव शीव स्रपने सदस्यों में से एक समापित और एक उप-समापित चुनती है। इन्हें कमशः 'स्पूरीकर' और 'छिप्टी-स्तीकर' कहा जाता है। जब ये व्यवस्थापक समा के सदस्य न रहें तो इन्हें अपना पद छोड़ देना पड़ता है। ये गवर्नर को लिखित सूचना देकर अपना पद छोड़ सकते हैं, और व्यवस्थापक समा के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पाछ किये हुए प्रस्ताव द्वारा अपने पद से इटाये जा सकते हैं। हाँ, ऐसे प्रस्ताव को उपस्थित करने की सूचना चौदह दिन पहले दी जानी चाहिए।

जब स्तीकर का पद रिक्त हो तो डिप्टो-स्तीकर, श्रीर, उसका भी
पद रिक्त होने की दशा में, गवर्नर द्वारा नियुक्त किया हुश्रा स्टस्य
इस पद का कार्य-सम्पादन करता है। स्त्रोकर श्रीर डिप्टो-स्तीकर को
प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाता है; श्रीर
जब तक मंडल द्वारा निर्धारित न हो, उन्हें गवर्नर द्वारा निर्धारित
वेतन दिया जाता है।

व्यवस्थापक सभा की तरह व्यवस्थापक परिषद् भी अपना सभा-पित और उप-सभापित चुनती है; ये 'प्रेसीडेंट' श्रीर 'डिप्टो प्रेसीडेंट' कहलाते हैं।

सभाओं में मत-प्रदान—इन सभाओं में से प्रत्येक की बैठक एवं दोनों की संयुक्त बैठक में प्रस्तुत प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के अनुसार होता है। मंत्री उस समा में मत दे सकते हैं, जिसके वे सदस्य हों। समापित या उनके स्थान पर कार्य करनेवाले व्यक्ति को प्रथम मत देने का अधिकार नहीं होता; हाँ, जब किसी प्रश्न के पद्म और विषद्म में समान मत हों, तो उपर्युक्त पदाधिकारी को अपना निर्णायक मत देना होता है।

ये सभाएँ अपने सदस्यों के कुछ स्थान रिक्त होने की दशा में भीं अपना कार्य कर सकती हैं। इनकी कार्यवाई उस दशा में भी नियम्प्रित मानी जाती हैं जब कि पीछे यह जात हो जाय कि कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ वैद्धा है और उसने इनमें भाग लिया है, जो ऐसा करने का अधिकारी नहीं था। अगर किसी समय प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा की मीटिंग में कुल सदस्यों के छुठे भाग से कम, या परिषद् की मीटिंग में दस मेम्बरों से कम उपस्थित हो तो सभापति या उसके स्थान पर कार्य करनेवाले व्यक्ति का यह कर्तन्य होता है कि वह सभा की कार्यवाई को उस समय तक स्थानत कर दे जब तक कि उनकी कमर लिखी कमी दूर न हो जाय।

सदस्यों सम्बन्धी नियम—प्रत्येक समा का हर एक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व गवर्नर के सामने राजमिक की श्राय लेता है। कोई सदस्य दोनों समाओं का सदस्य नहीं हो सकता। अगर किसी सभा का सदस्य सभा की अनुमति बिना, साठ दिन तक सभा की सब बैठकों में अनुपत्थित रहे तो सभा उसके स्थान को रिक्क घोषित कर सकती है। इन साठ दिनों में वे दिन नहीं गिने जाते, जो दो अधिवेशनों के बीच में हों, या जिनमें जगातार चार से अधिक दिन तक कार्य स्थित रहा हो।

श्रंगरेज़ी भाषा का प्रयोग—प्रान्तीय व्यवस्थापक मगडल की सब कार्रवाई श्रंगरेज़ी भाषा में होने का नियम है, परन्तु प्रत्येक सभा की कार्य-पद्धति श्रीर संयुक्त बैठक सम्बन्धी नियमों में इस बात की व्यवस्था रहती है कि श्रंगरेज़ी भाषा न जाननेवाले थी उसे श्रपर्याप्त रूप से जाननेवाले व्यक्ति श्रन्य भाषा का प्रयोग कर सकें।

विधान के इस निषम की ब्याख्या के सम्बन्ध में व्यवस्थापक समाओं में काफ़ी मत-भेद रहा है। संयुक्तप्रान्त के स्पीकर ने ग्रंगरेज़ी ज्ञाननेवाले सदस्यों को भी हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा में बोलने की अनुमति दी। इससे श्रोताओं को निस्सन्देह बहुत सुविधा हो गयी।

व्यवस्थापक सएडल की कार्य-पद्धित— व्यवस्थापक मंडलों की कार्य-प्रयालि के नियम बहुत विस्तृत हैं। हम यहाँ उनमें से कुछ ख़ास-ख़ास का ही उल्लेख कर सकते हैं। समा-भवनों में चारों झोर बरामदों (गैलिक्यों) में कुछ दर्शक भी उपस्थित हो सकते हैं। प्रत्येक दर्शक को पहले एक 'पास' लेना होता है। 'पास' ख्रपनी पहचान के किसी सदस्य द्वारा लिया जा सकता है। वह जिस व्यक्ति के लिए होता है, वही उसका उपयोग कर सकता है। वह दूसरे व्यक्ति के काम नहीं ह्या सकता। सभा-भवन में सदस्यों के बैठने के स्थान एक ख़ास दुष्क से निश्चित किये जाते हैं, जिसमें सरकारी पक्ष तथा विपक्ष के, एवं भिल-भिन्न दलों के मत गिनने में यथा-सम्भव सुविधा हो। भवन में ख्रध्यक्ष, सदस्यों, मन्त्रियों, एडवोकेट-जनरल खोर सेक्रंटरियों के खातिरक्त कुछ समाचार-पत्रों के संवाददाताओं के भी बैठने की व्यवस्था रहती है।

साधारपातया दैनिक कार्य-कम में पहली बात प्रश्नोत्तरों की होती है। यह कार्य थोड़ी ही देर का होता है। इसके बाद क़ान्नों के मस-विदों या प्रस्तावों पर विचार होता है। गवर्नर को अधिकार है कि ग्रेर-सरकारी कार्य के लिए समय और कम निरुचय करें। सभापति को अधिकार है कि किसी प्रश्न के पूछे जाने की अनुमित, इस आधार पर देने से इनकार कर दे कि इसका प्रान्तीय सरकार से विशेष सम्बन्ध नहीं है। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर मगडल की किसी सभा में विचार नहीं हो सकता; उनके अन्तिम निर्णय का अधिकार गवर्नर को है। सार्वजनिक महत्व के किसी ख़ास विषय की बहस करने के लिए परिषद् के अधिवेशन को स्थितात करने का प्रस्ताव किया जा सकता है। समापति को अधिकार है कि वह किसी सरस्य के भाषण में पुनक्कि या अप्रांसिक विषय का उल्लेख करे, और उसको बोलने से रोके।

सदस्य जब स्पीकर अथवा मंत्री मंडल के किसी कार्य का विरोध करना चाहते हैं तो वे सामृहिक रूप में सभा भवन से बाहर चले आते हैं। इसे 'वाक-आउट' कहते हैं।

कार्य-पद्धति के नियमों का निर्भाग — शासन विधान के नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक सभा अवनी कार्य-पद्धति के नियम बना सकती है। परन्तु कुछ विषयों के नियम गवर्नर उस सभा के अध्यक्ष से परामर्श करके बना सकता है।

जिस प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद हो, उसमें गवनर दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन तथा पारस्परिक विचार-विनिमय के नियम उनके सभापतियों का परामर्श लेकर बनाता है। संयुक्त अधिवेशन में प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद का अध्यक्ष सभापति होता है उसकी अपुपस्थित में वह व्यक्ति सभापति का कार्य करता है, जो कार्य- पद्धति के नियमों के अनुसार निश्चित हो।

संयुक्तप्रान्त में वह व्यवस्था की गयी है कि संयुक्त अधिवेशन में व्यवस्थापक परिपद का सभापति (प्रेसीडेन्ट) उपस्थित न होने की दशा में व्यवस्थापक सभा का सभापति अर्थात् स्पीकर, और स्पीकर की अनुपस्थित में डिप्टी-प्रेसीडेंट एवं डिप्टी प्रेसीडेन्ट की अनुपस्थित में डिप्टी-श्पीकर अध्यय का कार्य करें। यदि यह भी उपस्थित न हो तो संयुक्त अधिवेशन द्वारा निर्वाचित सदस्य सभापति बने। दोनों सभाओं के अन सदस्य होने पर 'कोरम' पूरा होगा। संयुक्त अधिवेशन के अतिरिक्त, जिसके विचारार्थ अधिवेशन किया गया है, अन्य किसी विषय पर विचार न होगा।

प्रश्न और प्रस्ताय—शासन कार्य की जाँच के लिए व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों को प्रश्न पूछने और प्रस्ताय करने का वैसा ही अधिकार है, जैसा हम भारतीय व्यवस्थापक मंडल के सम्बन्ध में बता आये हैं। प्रश्न पूछ कर सरकार का ध्यान जनता की शिकायों की और आकर्षित किया जाता है, और महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला जाता है।

संडल में किसी प्रस्ताव या उसके किसी भाग के उपस्थित किये जाने से रोकने का श्रविकार उस प्रान्त के गवर्नर को -होता है।

 कार्रकाई स्थमित करने का अर्थात् 'काम-रोको' प्रस्ताव किया जाताः है। इसका आश्रय यह होता है कि सरकार पर विश्वास नहीं है। यह प्रस्ताव उसी दिन चार बजे श्रन्य कार्यवाही बन्द करके ले लिया बाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि प्रस्ताव के बाद-विवाद के बीच में ही सभा की बैठक का समय समाप्त हो जाता है और प्रस्ताव पर सत लिये जाने का अवसर नहीं आता। इस प्रकार निर्णय न होने की दशा में प्रस्ताव को 'चर्चा में ही गया' ( 'टाक्ड आउट' ) कहते हैं (३) सरकारी नीति से असन्तोष प्रकट करने के लिए मंत्री-मंडल के प्रति श्रावश्वास या निन्दा का प्रस्ताव किया जाता है। सभापति किसी सदस्य को इस प्रकार प्रस्ताव करने की अनुमति उस समय देता है जब सदस्यों की एक बड़ी संख्या खड़ी होकर अनुमति देने के पक्ष में होना सूचित करदे । सदस्यों की यह संख्या भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पृथक-प्रथक निर्धारत है। इस प्रस्ताव पर 'स्पीकर' द्वारा निश्चित किये हए दिन विचार होता है। दूसरे और तीसरे प्रकार के प्रस्तावों में से किसी के पास हो जाने पर. उत्तरदायी शासन-पद्धति में, मंत्री-मंडल को त्याग-पत्र देना होता है। स्पीकर के प्रति भी श्रावश्वास का प्रस्ताव रखा जा सकताहै।

प्रान्तीय व्यवस्थापक मएडल के कानूनों का क्षेत्र— नवीन विधान के अनुसार व्यवस्था सम्बन्धी विषय तीन स्वियों में विभक्त किये गये हैं:—(क) संबीय स्वी, (ख) सम्मिलत स्वी और (ग) प्रान्तीय स्वी। जिन विषयों के सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यवस्था पक संडल कानून बना सकता है, वे संबेप में निम्नलिखित हैं:—

१-सार्वजनिक शान्ति [ सेना छोड़कर ], श्रदालतों का स्नाउन खौर फ़ीस [संघ-न्यायालय छोड़कर] (२) पुलिस, (३) जेल, (४) प्रान्त का सरकारी ऋषा. (५) कुछ प्रान्तीय सरकारी नौकरियाँ. नौकरी-कमीशन. (६) खरकारी तौर से भूमि प्राप्त करना, (७) प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल का चुनाव. (८) प्रान्तीय मन्त्रियो तथा व्यवस्थापक सभाश्रों श्रीर परिषदों के समापति, उपसमापति और सदस्यों का वेतन श्रीर मत्ता, (९) स्थानीय स्वराज्य-संस्थाएँ, (१०) सार्वजनिक स्वास्थ्य श्रीर सफ़ाई; श्रस्पताल, जन्म श्रीर मृत्यु का लेखा, (११) शिक्षा, (१२) एडकें पुल, घाट और आवागमन के अन्य साधन विडी रेलों को छोड़कर ], (१३) जल-प्रवन्ध, आवपाशी, नहर, बाँध तालाव श्रीर जल से उत्पन्न होनेवाली शक्ति. (१४) कृषि. कुषि-शिक्षा और अनुसन्धान, पशु-चिकित्सा तथा कांजी-हाउस. (१५) भूम, मालगुज़ारी श्रीर किसानों के पारस्परिक सम्बन्ध. (१६) जंगल. (१७) खान, तेल के कुओं का नियन्त्रण और उन्नति (१८) गैल और गैल के कारख़ाने, (१९) प्रान्त के अन्दर का व्यापार. वाणिज्य, मेले-तमाशे. साहकारी और साहकार। (२०) उद्योग-धन्धी की उन्नीत, माल की उत्पत्ति, पूर्ति और वितरण (२१) खाद्य पदार्थों त्रादि में मिलावट: तोल और नाप, (२२) शराव और अन्य मादक वस्तुओं सम्बन्धी क्रय-विकय, आर ब्यापार [अफीम की उत्पत्ति छोड़ कर ], (२३) दान श्रीर दान देनेवाली संस्थाएँ (२४) नाटक, थियेटर श्रीर सिनेमा, (२५) जुन्ना श्रीर सहा, (२६) प्रान्तीय विषयों-सम्बन्धी कर।

हैन विषयों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषयों के सम्बन्ध में भी प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल क़ानून बना सकता है; परन्तु केवल उसी दशा में जब कि संघीय व्यवस्थापक मंडल न बनाये। इन्हें सम्मिलित विषय कहते हैं। प्रांतीय तथा केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल के बनाये, किसी विषय के क़ानून में परस्पर विरोध हो तो केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल का बनाया क़ानून उकि समक्षा जायगा।

कानून कैसे बनते हैं - किसी क्रान्त का मसविदा व्यवस्थापक सभा में, और जिस प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद हैं किसी भी सभा में, उसके सदस्य द्वारा उपस्थित किया जा सकता है। मसविदा किसी ऐसे विषय के ही सम्बन्ध में हो सकता है, जो प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के श्रधिकार के अन्दर हो। सरकारी मसविदा सरकार के उस सदस्य द्वारा उपस्थित किया जाता है जो मसविदे के विषय का श्रिध-कार रखता हो। जब कोई ग़ैर-सरकारी सदस्य कोई मसविदा उपस्थित करना चाहता है, तो उसे अपने इस विचार की सूचना पहले देनी होती है। जब कोई मसविदा नियमानुसार उपस्थित हो चुकता है तो वह प्राय: एक विशेष कमेटी में भेजा जाता है। इस कमेटी का चेयरमैन वह सरकारी सदस्य होता है, जो इस विषय का अधिकार रखता हो। उसकी रिपोर्ट उस सभा में पेश की जाती है, जिसका कि उक्त प्रस्तावक सदस्य हो। पश्चात् मसविदे के प्रत्येक वाक्यांश पर पृथक-पृथक् विचार किया जाता है । सर्व-सम्मति या बहुमत द्वारा स्वीकृत होने पर मसंबदा उस सभा में पास हम्रा कहा जाता है। यदि उस प्रांत में दूसरी ब्यवस्थापक सभा हो तो उपर्युक्त सभा में पास हुआ।

मसिवदा दृषरी सभा में भेजा जाता है। श्रव यदि वह इस सभा शैं भी उसी रूप में पास हो जाता है या ऐसे संशोधनों सिहत पास हो जाता है, जिन्हें पहली सभा स्वीकार कर ले, तो वह मसिवदा दोनों सभाग्रों श्रर्थात् व्यवस्थापक मएडल में पास हुन्ना कहा जाता है।

यदि कोई मसविदा जो व्यवस्थापक सभा में पास हो गया है, श्रीर व्यवस्थापक परिषद् में मेज दिया गया है, परिषद में श्राने के बारह महीने समाप्त होने से पूर्व गवर्नर की स्वीकृति के लिए न मेजा जाय तो गवर्नर उस पर विचार करने श्रीर मत लेने के लिए दोनों सभाश्रों की संयुक्त वैठक करा सकता है। यदि गवर्नर को यह प्रतीत हो कि मसविदा अर्थ-सम्बन्धी है, अथवा ऐसे विषय-सम्बन्धी है, जिसका प्रभाव उन कार्यों पर पड़ेगा, जिनके विषय में उसे अपने विवेक या व्यक्तिंगत निर्णय का प्रयोग करना है, तो वह बारह महीने से पूर्व भी सभाश्रों की संयुक्त वैठक करा सकता है। यदि दोनों सभाश्रों की संयुक्त वैठक में मसविदा (यदि कोई संशोधन दोनों सभाश्रों द्वारा स्वीकृत हो तो उसके सहित ) दोनों सभाश्रों के उपस्थित, श्रीर मत देनेवाले सदस्यों के बहुमत से पास हो जाय तो वह दोनों सभाश्रों में (पृथक्-पृथक् ) पास हुशा समभा जाता है।

प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा द्वारा, या जिस प्रान्त में व्यवस्थापक परि-षद भी है, दोनों सभाक्षों द्वारा पास किया हुआ। मसविदा गवर्नर के सामने रखा जाता है। गवर्नर को यह अधिकार है कि वह अपने विवेक से उसको सम्राट् की कोर से स्वीकार करे, या अपनी स्वी-कृति को रोक ले, या उसे गवर्नर-जनरल के विचारार्थ रख छोड़े। गवर्न को वह भी अधिकार है कि यह मसविदे को इस संदेश-सिहत लौटा दे कि सभा या सभाएँ मसविदे या उसके किन्हीं अंशों पर पुनः विचार करें; विशेषतया उसके द्वारा स्चित संशोधन को उपस्थित करने का विचार करें। इस पर सभा या सभाओं को उस मसविदे के सम्बन्ध में पुनः विचार करना पड़ता है।

प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल द्वारा पास किया हुआ मसविदा जब उसे गवर्नर स्वीकार कर ले, और सम्राट् अस्वीकार न करें, अथवा यदि गवर्नर उसे गवर्नर-जनरल या सम्राट् की स्वीकृति के लिए रख छोड़े तो क्रमशः इनकी स्वीकृति मिलने पर, क्रान्त वन जाता है।

व्यवस्थापक सभा भंग होने और अधिवेशन स्थगित होने में जो अन्तर है वह समक्ष लोना चाहिए। व्यवस्थापक सभा भंग होने पर उसका नथा चुनाव होता है। अधिवेशन गवर्नर भंग करता है और वहों भंग होने पर उसे फिर खुला सकता है। अधिवेशन स्थगित करने का कार्य स्पीकर (सभापति) करता है और अधिवेशन स्थगित होने पर स्पीकर उसे फिर खुला सकता है।

प्रान्तोय व्यवस्थापक मण्डल के अधिकारों की सीमा—
गवनर-जनरल की पूर्व स्वीकृति विना प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल
की सभा में कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन उपस्थित नहीं किया
जा सकता—

(क) जो पालिमेंट के ब्रिटिश भारत सम्बन्धी किसी क्वानून को रह् (रिपोल) या संशोधित करता हो, या जो उससे श्रसंगत हो।

- (ख) जिसका प्रभाव किसी ऐसे विषय पर पड़ता हो को गवर्नर-जनरल को, नवीन विधान के अनुसार, अपने विवेक से करना हो।
- (ग) जो योरिपयन ब्रिटिश प्रजा-सम्बन्धी फीज़दारी कार्य-पद्धति पर प्रभाव डालता हो ।

गवर्नर की पूर्व स्वीकृति विना कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन उप-स्थित नहीं किया जा सकता:—(१) जो गवर्नर के किसी क़ानून या आर्डिनेन्स को रद्द या संशोधित करता हो, या उससे असंगत हो, अथवा (१) जो पुलिस-सम्बन्धी किसी क़ानून के प्रस्ताव को रद्द या संशोधित करता हो, या उस पर असर डालता हो।

प्रांतीय व्यवस्थापक मडंल को ऐसा क्वान्त बनाने का अधिकार नहीं है, जिसका प्रभाव ब्रिटिश भारत या उसके किसी भाग के लिए पार्लिमेंट के क्वान्त बनाने के अधिकार पर पड़े या जिसका सम्बन्ध सम्राट्या उसके परिवार से, सम्राट्के भारत के प्रभुत्व से, सपरिषद सम्राट्की आजाओं से, या भारत-मन्त्री के नवीन विधान के अनुसार बनाये हुए नियमों से, या गवर्नर या गवर्नर-जनरल के बनाये हुए नियमों से हो; या जिससे सम्राट्के किसी न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने के विशेषाधिकार में कमी पड़े।

पान्तीय व्यवस्थापक मराइल में संबीय न्यायालय, या हाईकोर्ट के किसी जज के अपने करोब्य को पालन करने के समय के व्यवहार पर वादानुवाद नहीं हो सकता । अगर गवर्नर अपने विवेक से यह तसद्भिः कर दे कि किसी क़ानून के मसविदे, उसके अंश या संशोधन से, उसके शान्ति-रक्षा-सम्बन्धी विशेष उत्तरदायित्व पर असर पड़ता है तो वह इस विषय का आदेश करके उस मसविदे आदि के सम्बन्ध में होनेवाली कारवाई को रोक सकता है।

गवर्नर के अधिकार, भाषण और सन्देश — गवर्नर अपने विवेक से व्यवस्थापक सभा में, और यदि उसके प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद हो तो किसी भी सभा में, या दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में, भाषण कर सकता है। वह दोनों में से प्रत्येक सभा में, किसी भी प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपना सन्देश भेज सकता है, चाहे वह मण्डल के सामने उस समय विचाराधीन हो या न हो। जिस सभा में कोई सन्देश भेजा जायगा, वह यथा-सम्भव शीव्रता-पूर्वक सन्देश में सूचित विषय का विचार करेगी।

गर्वनर के आिडिंनेन्स—गवर्नर को आर्डिनेन्स अर्थात् अस्थायी कान्न बनाने का अधिकार है। यह अधिकार (१) व्यवस्थापक मंडल के अवकाश के समय होता है और (२) उसके कार्य-काल में भी। जब किसी प्रान्त के व्यवस्थापक मण्डल का कार्य-काल न हो, यदि गवर्नर को निश्चय हो जाय कि तत्कालीन परिस्थित में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह अपनी सम्मति के अनुसार आवश्यक आर्डिनेन्स बना सकता है। इसी प्रकार प्रान्तीय व्यवस्थापक-मण्डल के कार्य-काल में भी गवर्नर जब वह अपने उत्तरदायित्व के विचार से आवश्यक समस्ते, निर्धारित काल के लिए वैसा ही कान्न बना सकता है जैसा कि मण्डल। निदान, उसकी कुछ विषयों में मण्डल के समान अधिकार

प्राप्त हैं और वह मगडल की इच्छा के विरुद्ध भी उनका श्रस्थाणी रूप से प्रयोग कर सकता है।

गवर्नर के कानून—यही नहीं; कुछ दशाओं में वह स्थायी हर से भी क़ानून बना सकता है। इस प्रधंग में विधान में यह निश्म हैं कि यदि गवर्नर को किसी समय यह निश्चय हो जाय कि उसके उत्तरदायित्व को पालन करने के लिए उसके विवेक से काम करने था उसके व्यक्तिगत निर्णय का उपयोग करने के सम्बन्ध में क़ानून से व्यवस्था होनी चाहिए तो वह सन्देश भेजकर समा या सभाओं को तत्कालीन परिस्थिति का परिचय करायेगा, और वह या तो 'गवर्नर का क़ानून' बना देगा या अपने सन्देश के साथ प्रस्ताव का मसविदा लगा देगा। दूखरी दशा में वह एक मास के बाद 'गवर्नर का क़ानून' बना देगा, जो या तो उसी रूप में होगा जैसा कि उसने सभा या सभाओं में मसविदा भेजा था, या उसमें उसके विवेक के अनुसार आवश्यक संशोधन होंगे। हाँ, ऐसा करने से पूर्व यदि किसी समा की ओर से उसे प्रस्ताव या संशोधन-सम्बन्धी कोई निवेदन-पत्र दिया जाय तो वह उस पर विचार करेगा।

गवर्नरों को आर्डिनेन्स जारी करने या क्रान्न बनाने का स्रिधकार नवीन शासन-विधान से ही मिला है; फिर भी कुछ ब्रिटिश अधिकारियों का यह दावा है कि यह विधान प्रान्तों में स्वराज्य स्थापित करने वाला है।

पृथक् या खंशतः पृथक् क्षेत्रों की व्यवस्था—इन चेत्रों के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार के प्रसंग में लिखा जा चुका है। प्रान्तीय (या कैंग्द्रीय) व्यवस्थापक मगडल का कोई कानून या उसका कोई भाग इन पर उस समय तक लागू नहीं होता जब तक कि गवर्नर सार्वजनिक स्वना द्वारा ऐसी हिदायत न करें। गवर्नर इन चेत्रों के लिए नियम बना सकता है, और, उसके नियम उन संघीय या प्रान्तीय व्यवस्थापक मगडल के या अन्य भारतीय कानूनों को रह या संशोधित कर सकते हैं जो इन चेत्रों-सम्बन्धी हों। ये नियम गवर्नर-जनरल के सामने उपस्थित किये जाते हैं, और उसकी स्वीकृति होने तक, इन पर कोई अमल नहीं होता।

श्राय-व्यय सम्बन्धी कार्य-पद्धति—गवर्नर प्रति वर्ष प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल की सभा या दोनों सभाश्रों के सामने उस वर्ष के श्रानुमानिक श्राय-व्यय का नक्ष्या उपस्थित कराता है। उसमें दो प्रकार की महों की रक्षमें पृथक् पृथक् दिखायी जाती हैं, (१) जो पूर्व निश्चत है, जिन पर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा का मत नहीं लिया जाता, श्रोर (२) जिन पर मत लिया जाता है। कर-निर्धारण तथा व्यय के लिए मांग के प्रस्तावों पर व्यवस्थापक परिषद का मत नहीं लिया जाता।

ं ब्यय की निम्नलिखित महों पर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा को सत देने का श्रिषिकार नहीं है:—

- (क) गवर्नर का वेतन और भत्ता तथा उसके कार्यालय-सम्बन्धी निर्वारित व्यय।
- (ख) प्रान्तीय ऋगु-सम्बन्धी व्यय, सूद श्रादि ।
  - (ग) मंत्रियों और ऐडवोकेट जनरल का वेतन श्रीर भत्ता।

- ( च ) हाईकोर्ट के जजों का वेतन और भत्ता।
- (च) पृथक् चेत्रों के शासन-सम्बन्धी व्यय।
- ( छ ) श्रदालती निर्णयों के श्रनुसार होने वाला व्यय।
- (ज) अन्य व्यय जो नवीन शासन-विधान या किसी प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के कानून के अनुसार किया जाना आवश्यक हो। इसके अन्तर्गत उन सब कर्मचारियों के वेतन और भत्ते भी सम्मिलित हैं, जो भारत-मंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, जैसे इ्रिडयन सिविल सर्विस या इ्रिडयन पुलिस सर्विस स्वादि के कर्मचारी।

कोई प्रस्तावित व्यय उक्त महों में से किसी में आता है या नहीं, इसका निर्णय गवनंर अपने विवेक से करता है। (क) को छोड़ कर अन्य महों पर व्यवस्थापक मंडल में वादानुवाद हो सकता है। उप-युक्त (क) से (ज) तक की महों को छोड़कर अन्य विषयों के ख़र्च के प्रस्ताव व्यवस्थापक सभा के मत के लिए माँग के रूप में रखें जाते हैं। इस सभा को अधिकार है कि यह किसी माँग को स्वीकार करे, अस्वीकार करे, या उसे कुछ घटाकर स्वीकार करे।

गवर्नर की खिफ़ारिश के बिना किसी काम के लिए रुपये की माँग का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। यदि समा व्यय-सम्बन्धी कोई माँग स्वीकार न करे या घटाकर स्वीकार करे, और इससे गवर्नर की सम्मित में उसके उत्तरदायित्व को पूरा करने में बाघा उपस्थित हो तो वह अपने विशेषाधिकार से, रह की हुई या घटायी हुई माँग की, पूर्ति करसकता है।

सारांश यह है कि गवर्नर की इच्छा बिना, मंत्री-मंडल या व्य-बस्थापक सभा किसी कार्य के लिए खर्च स्वीकार नहीं कर सकती। बैजट-श्रिधिवेशन—व्यवस्थापक मंडल की एक मुख्य बैठक फरवरी के अन्त और मार्च के आरम्भ में होती है। इसमें आगामी वर्ष के प्रान्तीय आय-व्यव का अनुमान-पत्र उपस्थित किया जाता है; वैसे वास्तव में यह अनुमान-पत्र सदस्यों के पास १५ दिन पहले भेज दिया जाता है। सदस्य भिन्न-भिन्न ख़र्चों का विचार करते हैं और यदि उन्हें किसी ख़्चं में कुछ कटौती की सूचना देनी हो तो वे सभा में बजट उपस्थित किये जाने से तीन दिन पहले उस सूचना को सेक्टरी के पास भेज देते हैं। यदि किसी ख़ास मह में ख़र्च की कमी न करते हुए केवल उस विभाग की कायं-प्रथाली की आलोचना या शिकायत करनी हो, तो उस मह में कटौती-करके एक रुपये की स्वीकृति स्विचत की जाती है। इससे उस कटौती-सम्बन्धी चर्चा के प्रसंग में, सदस्य उस विभाग के विषय में अपना विचार प्रकट कर सकते हैं।

वजट काफी बड़ा होता है, वह समा में पढ़ा नहीं जाता। उसे उपस्थित करते समय अर्थ-मजी उसके सम्बन्ध में अपना भाषण करता है। पश्चात् (अगले दिन) उस बजट पर चर्चा होती है, इसके सदस्य कुल वजट पर अपने साधारण विचार प्रकट करते हैं। इसके बाद एक इस्ते तक भिन्न-भिन्न महों की, सदस्यों द्वारा प्रस्तुत, कटी-तियों की वर्चा होती है। पहले किसी विभाग की नीति की आलोचना करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की हुई कटीतियों पर विचार होता है। पश्चात् अन्य कटीतियों का विचार होकर एक-एक मह के ख़च्चं की मौंग की जाती है। वजट को बहस के लिए निश्चित किये हुए सप्ताह के अन्तिम दिन, पांच बजे कटीतियों की समाप्ति ('गिलीटन') हो

जाती है; इसके बाद किसी कटीती पर बहस नहीं होती। सद्ध्य के आग्रह करने पर कटीती की रक्तम पर मत लिये जाते हैं, और यदि वह स्वीकार हो जाय तो उस मह की रक्तम को, उसमें आवश्यक कमी करके, मंज़्र किया जाता है। इस प्रकार सारा शेष कार्य थोड़ी देर में ही नियटा लिया जाता है।

विधानात्मक शासन न चलने पर कार्य में लाये जानेवाले नियम; गवर्नर की घोषणा—यदि गवर्नर को किसी समय यह निश्चय हो जाय कि तत्कालीन परिस्थित में प्रांतीय शासन का कार्य हस विधान के अनुसार नहीं चल सकता, तो वह घोषणा निकाल कर स्चित कर सकता है कि (क) अग्रुक कार्य वह स्वयं अपने विवेक से करेगा, या (ल) प्रांतीय संस्था या अधिकारियों के सब या कुछ अधिकारों का वह स्वयं उपयोग करेगा। इस घोषणा में हसे व्यवहृत करने के उपयोग आवश्यक नियमों का उल्लेख किया जा सकता है। हाँ, गवर्नर हाईकोर्ट के अधिकार नहीं ले सकता और न हम न्यायालय-सम्बन्धी विधान की किसी धारा को स्थिगत कर सकता है।

गवर्नर किसी भी समय अपनी उपयु क घोषचा में परिवर्तन कर सकता है तथा उसे मन्सूख़ भी कर सकता है।

ऐसी घोषणा की सूचना तत्काल भारत-मंत्री को दी जायगी, श्रीर उसके द्वारा पालिमेंट की दोनों सभाश्रों के सामने रखीं जायगी।

गवर्नर इस प्रकार की घोषणा तब तक नहीं निकालेगा, जब तक

कि गहार्नर जनरल इसमें सहमत न हो जाय । श्रीर इस विषय में गवर्नर श्रीर गवर्नर-जनरल दोनों अपने विवेक से कार्य करेंगे।

आरम्भ में ऐसी घोषणा छः माह के लिए जारी होगी। परन्तु अगर इस घोषणा को जारी रखने का प्रस्ताव पार्लिमेंट की दोनों समाओं से स्वीकार हो जाय (या होता रहे), तो यह घोषणा, मंस्कान किये जाने की दशा में, अपनी अविध के परचात् बारह मास तक जारी रहेगी। परन्तु ऐसी कोई घोषणा तीन साल से अधिक व्यवहृत न होगी।

श्चगर गवर्नर घोषणा द्वारा, प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डल के क्वानुत, बनाने का श्रविकार प्रहण्य कर ले, तो उसका बनाया हुआ क्वानुत, घोषणा का प्रभाव समाप्त होने के दो साल बाद तक जारी रहेगा, स्विवाय उस दशा के, जब कि उसे कोई श्रविकार-प्राप्त व्यवस्थापक संस्था नियमानुसार दो साल से पूर्व संशोधित कर दे।

विशेष वक्त ज्य — यद्याप प्रजातन्त्रास्मक देशों की शासन-पद ति के अनुसार ही यहाँ मंत्री-मंडल की ज्यवस्था की गयी है, तथापि इस आधार पर जो शासन-भवन निर्माण किया गया है, वह प्रजातन्त्रात्मक न होकर बहुत कुछ स्वेच्छाचार-मृलक है। गवर्नर के विशेष उत्तर-दायिलों और विशेषाधिकारों का आयोजन करके, उन्हें प्रान्तीय आय के अधिकांश भाग को स्वयं खर्च करने का अधिकार देकर, मंत्रियों को कितने-ही महत्व-पूर्ण अधिकारों से वंचित करके, एवं छु: प्रान्तों में दो-दो ज्यवस्थापक समाओं की स्थापना करके, प्रान्तीय स्वराज्य का समाने उपदास किया गया है।

यहाँ गवर्नर प्रायः सर्वे-सर्वा बना दिया गया है। यह रहा जा सकता है कि अनेक स्वतंत्र राज्यों में भी किसी-न-किसी के हाथ में ऐसे अधिकार रहते हैं, जिनसे विशेष परिस्थित में देश को राजनैतिक संकट से बचाया जा सके। परन्तु स्मरणा रहे कि वहाँ विशेषाधिकारों का प्रयोग बहुत ही कम श्रीर बहुत ही विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। भारतवर्ष में, गतवर्षों में इसके विपरीत यह अनुभव में आया है कि अधिकारी विशेषाधिकारों का प्रयोग साधारण परिस्थित में भी करते हैं। पुन: स्वतंत्र देशों में जिन व्यक्तियों के हाथ में विशेषाधिकार रहते हैं. वे जनता के विश्वास-पात्र होते हैं। उनका, और उन देशों के जन-शाघारण का, हित परस्पर-विरोधी न होकर एक ही होता है। इसलिए यहाँ प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के कार्य-न्नेत्र में गवर्नर को व्यापक और स्वेच्छाचार-मूलक विशेषाधिकारी से सम्पन्न करना, उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन-प्रणाली के मूल पर कुठाराघात करना है। नवीन शासन-विधान की यह बात अत्यन्त चिन्तनीय है।



## ऋड़तीसवाँ परिच्छेद स्थानीय स्वराज्य

-5800000e

ज्ञानता को अपने-अपने स्थानों अर्थात् शहरों और देहातों का प्रबन्ध या सुधार करने के अधिकार होने को स्थानीय स्वराज्य कहते हैं। इन अधिकारों का उपयोग करने के लिए बनायी हुई संस्थाएँ स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाएँ कहलाती हैं।

प्राचीन व्यवस्था--प्राचीन समय में यहाँ चिरकाल तक स्थानीय कार्य गाँवों में ग्राम्य संस्थाओं श्रीर नगरों में व्यापर संघों श्रादि हारा होता रहा। भारतवर्ष की पंचायतें बहुत प्रसिद्ध रहीं हैं। प्रत्येक गाँव या नगर स्वाबलम्बी होता था; पंचायत उसकी रक्षार्य पुलिस स्खती थी, छोटे-मोटे भगड़ों का निपटारा करती थी, भूमि-कर वस्त करके राज-कोष में भेजती थी, तालाब, पाटशाला, मन्दिर, पुल, सड़क

श्चादि सार्वजनिक उपयोगिता के कामों को व्यवस्था करती थी। अराज-यंश बदलें, क्रान्तियाँ हुईं, वारी-यारी से हिन्दू (क्षत्रिय राजपूत), पठान, ग्रुगल, मराठों और सिक्खों का प्रशुख हुआ। परन्तु सव विज्ञ बाधाओं का सामना करते हुए भी ग्राम-संस्थाओं ने श्रपना श्रास्तिस्व और अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखी।

आधुनिक स्थिति — आंगरेजी शासन के प्रारम्भिक समय में प्राम संस्थाओं की आय और अधिकार प्रान्तीय सरकारों द्वारा ले लिये जाने पर प्राम-संगठन का कमशा हास हो गया। यद्यपि अब भी पंचायती मन्दिर और धर्मशाला आदि बनते हैं, ये प्राचीन ज्यवस्था के स्मृति-चिन्ह मात्र हैं। अब पुना नवीन रूप से पंचायतें स्थापित की जा रही हैं। इसका विवेचन आगे किया जायगा।

अँगरेज़ अधिकारियों ने पहले नगरों वा शहरों की ओर ध्यान दिया और सन् १८४२ ई० से कुछ स्थानों में कमशाः म्युनिसपैलटियाँ स्थापित कीं। इसके दो उद्देश्य थे। नगरों का प्रधार होना, और जनसाधारण को सार्वजनिक कार्य करने की ज्यावहारिक शिक्षा मिलना। इन संस्थाओं की कुछ वास्तविक उज्ञति सन् १८७० ई० से (लाई मेयों के समय से) हुई। सन् १८८४ ई० में लाई रिपन ने इनके अधिकार बढ़ाये, तब से इनका प्रचार बढ़ा है। तथापि पैतीस वर्ष तक उज्ञति की गति बहुत ही मन्द रही। सन् १९१८ ई० में सरकारी मन्तव्य प्रकाशित हुआ, उसमें म्युनिसपैजटियों में निर्वाचित सदस्यों और निर्वाचकों की संख्या बढ़ाने तथा ग्रैर-सरकारी समापतियों के होने, उनके अधिकार बढ़ाने, और शाम-पंचायतें स्थापित करने, पर

कोर क्षिया गया। सन् १९१९ ई० के शासन-सुधारों ने स्थानीय स्वराज्यः को इस्तान्तरित विषय कर दिया, अर्थात् इसे उत्तरदायी मन्त्रियों को सौंप दिया। इससे इन संस्थाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इन पर सरकारी नियंत्रण कम हो गया तथा इनके अधिकार बढ़ गये। सन् १९३५ ई० के शासन-विधान से प्रान्तीय स्वराज्य की व्यवस्था होजाने पर इनकी शास्त्र-विधान से प्रान्तीय स्वराज्य की व्यवस्था होजाने पर इनकी शास्त्र-विधान से प्रान्तीय स्वराज्य की व्यवस्था होजाने पर इनकी शास्त्र-विधान से प्रान्तीय स्वराज्य की व्यवस्था होजाने पर इनकी शास्त्र-विधान से प्रान्तीय स्वराज्य की व्यवस्था होजाने पर इनकी शास्त्र-विधान से प्रान्तीय स्वराज्य की व्यवस्था होजाने पर इनकी शास्त्र-विधान से प्रान्तीय स्वराज्य की व्यवस्था होजाने पर इनकी शास्त्र-विधान से प्रान्तीय स्वराज्य की व्यवस्था होजाने पर इनकी स्वराज्य स्वराज

स्थानीय स्वराज्य-संस्थाएँ — भारतवर्ष की वर्तमान स्वराज्य-संस्थाओं के निम्नलिखित मेद हैं:—

- (१) पंचायतें
- (२) बोर्ड
- (३) म्युनिसपैलटियाँ, कारपोरेशन, नोटीफ़ाइड एरिया
- (४) इम्प्रृवर्मेंट ट्रस्ट श्रीर पोर्ट-ट्रस्ट ।

पंचायतें — इनमें चार-गाँच या श्रधिक नामज़द सदस्य तथा एक सरपंच होता है। इन्हें छोटे-मोटे दोवानी तथा फ्रीजदारी मामलों का फैसला करने का श्रधिकार होता है। इनमें पेश होनेवाले मुकदमों में किसी पक्ष का कोई वकील पैरवी नहीं कर सकता, श्रम्य ख़र्च भी कम पड़ता है। पंचायतों को गाँव में सफ़ाई के, श्रीर श्रावारा फिरकर जुकसान पहुँचानेवाले मवेशियों को रोक रखने के, सम्बन्ध में कुछ श्राधिकार होता है। पंचायतें साधारण श्रपराध करनेवालों पर कुछ श्रमाना कर सकती हैं श्रीर मुकदमा लड़नेवालों (बादी प्रतिवादी) से फ़ीस ले सकती है। इन्हें ज़िला-बोर्ड या सरकार से कुछ रक्रम मिलती है। इसके श्रतिरिक्त यह निर्धारित नियमों के श्रनुसार, श्रमने चेत्र के आदिमियों पर कुछ कर लगा सकती तथा अपराधिकों पर खुर्माना कर सकती हैं (इन्हें केंद्र करने का अधिकार नहीं होता)। यदि इनका कोई कर या खुर्माना वस्तल न हो तो ज़िला-मिलस्ट्रेट उसे वस्तल करा देता है। पंचायतों को अपनी आय कलेक्टर की अनुमति से ही शिखा, स्वास्थ्य, सफाई या कच्ची सड़कों आदि के कार्य में ख्चें करनी होती है। सरपंच, पंचायत का सभापित होने के अतिरिक्त, आमकोष और उसका हिसाब तया अन्य आवश्यक कागृज़ और रिक्टर रखता है, सम्मन की तामील करवात। है और समय-समय पर कलेक्टर को पंचायत-सम्बन्धी रिपोर्ट देता रहता है।

पंचायतों की बहुत उन्नित तथा दृद्धि करने की आवश्यकता है। वर्तमान अवस्था में उनके अधिकार बहुत कम हैं, और उनकी आप भी बहुत थोड़ी है। इसिलए गाँवों के सुधार या उन्नित में वे विशेष भाग नहीं ले पातीं। मुक्दमे-मामलों को नियटाने के सम्बन्ध में भी उनके द्वारा बहुत थोड़ा कार्य हो रहा है। यदि उनके अधिकार यथेष्ट हों तो उनके द्वारा बहुत सा न्याय-कार्य बहुत जल्दी तथा अल्प क्यय में हो सकता है।

बोर्ड — देहातों में प्रारम्भिक शिला और स्वास्थ्य आदि का कार्य करनेवाली मुख्य संस्थाएँ बोर्ड कहलाती हैं। इनके तीन भेद हैं— स्रोकल बोर्ड, ताल्लुका-बोर्ड या सब-डिविजनल बोर्ड, और ज़िला-बोर्ड ।श्ल लोकल बोर्ड एक गाँव में या कुछ गाँवों के समृह में होता

<sup>\*ि</sup>कसी प्रान्त में तीनों ही प्रकार के बोर्ड है, और किसी में दो या एक ही सरह के । ज़िला-बोर्ड को मध्यप्रान्त में ज़िला-कौसिल कहते हैं।

है। ध्ताल्लुका या सब-डिविजनल बोर्ड एक ताल्लुके या सब डिविजन में होता है। यह लोकल बोर्ड के काम की देख-माल करता है।

जिला-बोर्ड एक ज़िले में होता है और ज़िले भर के लोकल बोर्डों (या ताल्लुका बोर्डों) का निरीक्षण करता है। भारतवर्ष के भिन्न-मिन्न प्रान्तों में बोर्डों की व्यवस्था एकशी नहीं है। मदरास और मध्यप्रान्त में इनकी स्थापना अधिक हुई है। मदरास में प्रत्येक गाँव का—अथवा, कई गाँवों को मिलाकर उन सब का—एक यूनियन बना दिया गया है। ब्रिटिश भारत में लगभग २०० ज़िला-बोर्ड और ५८० अधीन-ज़िला बोर्ड हैं। इनके अतिरक्त लगभग ४५० यूनियन कमेटियाँ हैं। पश्चिमोक्तर-सीमा-प्रान्त को छोड़ कर ज़िला और लोकल बोर्डों में प्राय: चुने हुए सदस्यों को संख्या ही अधिक है। किस ज़िला-बोर्ड में कितने सदस्य हों, उसका सभापित चुना हुआ रहे, या नियुक्त किया जाय, यह प्रत्येक प्रान्त के ज़िला-बोर्ड-क़ानून से निश्चत किया हुआ है। संयुक्तप्रान्त में सभापित चुना हुआ एवं ग्रैर-सरकारी होता है। बोर्डों के चुनाव के लिए नये नियम बन के हैं।

बोडों का कार्य और ज्यय — बोडों का कर्तब्य अपने प्राम-द्वेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई आदि के अतिरिक्त कृषि और पशुओं की उलति करना है। इनके सर्च के कुछ अन्य कार्य ये हैं:—

सहकें बनवाना श्रीर उसकी मरम्मत करवाना;

सड़को पर पेड़ लगवाना तथा उन पेड़ों की रचा करना;

पशुत्रों का इलाज करना और नस्त सुधारना; मेले और नुमायशें करना त्रादि।

बोहीं की आय के साधन—वोहों की अधिकतर आय अववाब अर्थात् उस महस्ल से होती है जो भूमि पर लगाया जाता है। इसे सरकारी वार्षिक लगान या मालगुज़ारों के साथ ही प्राय: एक आना भी करने के हिसाब से वस्तुल करके इन बोहों को दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष कार्यों के लिए सरकार कुछ रक्षम कुछ यातों से प्रदान कर देती है। आय के अन्य श्रीत तालाव, घाट, सड़क पर के महस्तुल, पशुः-चिकित्सा और स्कूलों की फ़ीस, मवेशी-खाने की आमदनो, मेले या नुमायशों पर कर तथा सार्वजनिक उद्यानों का भूमि-कर है। (आसाम प्रान्त को छोड़कर) अधीन-जिला-बोहों का कोई स्वतंत्र आय-श्रीत नहीं, उन्हें समय-समय पर ज़िला-बोहों से ही कुछ मिल जाता है। वे उस क्याये को ज़िला-बोहों की इच्छा या सम्मति के विरुद्ध खुर्च नहीं कर सकते।

प्रांत तथा परिस्थिति-मेद से बोर्डों की आय तथा व्यय भिन्न मिन्न होता है। एक ही बोर्ड के आय-व्यय में भी प्रति वर्ष कुछ अन्तर होता रहता है। तथापि एक ज़िला-बोर्ड के आय-व्यय से इस विषय का बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है। इसलिए आगे हलाहाबाद ज़िला-बोर्ड को सन् १९३९-४० के आय-व्यय का बजट दिया जाता है:—

| ० इलाहाब              | ाद ज़िला-बोर्ड | की आय    |
|-----------------------|----------------|----------|
| मद                    |                | रूपये    |
| प्रांतीय सरकार से स   | हायता          |          |
| शिक्षा                | २,६९,३६८       |          |
| चिकित्सा              | १२,५५०         | ३,४९,६४६ |
| स्वास्थ्य             | ११,३२८         | 4,03)707 |
| श्रन्य                | प्र,४००        |          |
| -श्रदवाब              |                | २,५१,५७४ |
| हैसियत या जायद        | <b>इ</b> -कर   | 30,000   |
| मवेशीख़ाना            |                | १७,६००   |
| यातायात               |                | ३६,०००   |
| शिक्षा-शुल्क          |                | १०,६००   |
| चिकित्सा              |                | १,१५०    |
| स्वास्थ्य             |                | १,५००    |
| पशु-चिकित्सा          |                | १३०      |
| बाज़ार                |                | ₹,₹००    |
| किराया                |                | ₹,०००    |
| पेड़ लगाना            |                | 900      |
| श्चन्य                |                | 4,000    |
| कुर्ब                 |                | 28,200   |
| पिछ्रुली बाक्नी (वर्ष | के आरम्भ में)  | १६,९६९   |
| ्रयोग<br>- योग        |                | ७,३८,२६९ |

| इलाहाबाद | ज़िला-बोर्ड | का | ब्यय |  |
|----------|-------------|----|------|--|
|          |             |    |      |  |

| मद                                      | रुपये    |     |  |
|-----------------------------------------|----------|-----|--|
| साधारसा प्रवन्ध                         | १,३९,२८० |     |  |
| मवेशीख़ाना                              | १२,०१५   |     |  |
| <b>शिक्षा</b>                           | ४,१७,८९७ |     |  |
| चिकित्सा                                | ४१,०९६   |     |  |
| स्वास्थ्य                               | १६,१०३   |     |  |
| चेचक का टीका                            | ११,२६५   |     |  |
| पशु-चिकित्सा                            | १२,६४०   | - 6 |  |
| मेले श्रीर नुमायश                       | યુ૦૦     | ()2 |  |
| पेड़ लगाना                              | १,४७०    | 1   |  |
| निर्माण कार्य                           | ४६,७६०   | rs) |  |
| <b>ત્રાન્ય</b> કરાયું કરાયું કરાયું છે. | ৬,২০০    | OP. |  |
| कर्ज                                    | १४,२००   | cge |  |
| बाक़ी देना (वर्ष के श्रन्त में)         | १७,२४३   |     |  |
| योग                                     | ७,३८,२६९ | 590 |  |

आगे दिये हुए म्युनिसपैलटी के आय-व्यय के अंकों से इन श्रंकों की तुलना कीजिए । जिला-बोई का चेत्रफल श्रीर जन - संख्या म्युनिसपैलटी के चेत्रफल और जन-संख्या से कई गुना है। तथापि उसकी श्राय-व्यय म्युनिसपैलटी की श्राय-व्यय के श्रामे से भी कम है। जनता की शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा आदि के जैसे काम म्युनिसपैल्रद्धी को करने होते हैं, वैसे ही काम ज़िला-बोर्डों को अपने चेत्र में करने होते हैं। परन्तु वर्तमान दशा में उनकी आय इतनी कम होने से वे अपना कर्तव्य कैसे पालन कर सकते हैं! यहां कारण है कि प्राय: गाँव-वालों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था बहुत ही कम हो रही है। आरतवर्ष की नव्वे कीसदी आवादी गाँवों में रहती है, इसलिए गाँवों की जनता के हितार्थ जिला-बोहों की कितनी उन्नति होनी चाहिए, यह स्पट है।

म्युनिसपैलाटियाँ श्रीर कारपोरेशन — म्युनिसपलटियाँ नगरों में काम करती हैं। ब्रिटिश भारत में इनकी कुल संख्या लगभग सात सै है। प्रत्येक म्युनिसपैलटी की सीमा निश्चित की हुई है। जो लोग उसके श्रान्दर रहते श्रीर उसे टैक्ष देते हैं वे 'रेट-पेयर या कर-दाता कहलाते हैं। जो कर-दाता निर्धारित वार्षिक कर देते हैं, श्रायवा जिनके पास जागीर हैं, वे वोटर या मतदाता कहाते हैं। इन्हें श्रयनी श्रापनी म्युनिसपैलटी के लिए मेम्बर (म्युनिसियल कमिरनर) चुनने का

कलकत्ता, बम्बई और मदरास शहर की म्युनिसनैलिटियौँ म्युनिसि-पल कारपोरेशन या केवल 'कारपोरेशन' कहलाती हैं। इनके मेम्बरों (किंमश्नरों) को कोंसिलर कहते हैं। अन्य म्युनिस्पेलिटियों से इनका संगठन कुछ भिन्न प्रकार का, और आय-व्यय तथा कार्य-त्त्रेत्र अधिक होता है।

इनका कार्य और ज्यय-म्युनिसपैलटियों और कारपोरेशनों के मुख्य कार्य कहीं-कही कुछ मेद होते हुए, साधारणतया ये हैं:—

ি (१) सर्वसाधारण की सुविधा की व्यवस्था करना, खड़कें

बनवाना, उनकी मरम्मत कराना; ऐंड लगवाना; डाक बंगला या सराय आदि सार्वजनिक मकान बनवाना; कहीं आग लग जाय तो उसे बुभ्गाना; अकाल, जल की बाढ़ या अन्य विपत्ति के समय जनता की सहायता करना।

- (२) स्वास्थ्य-रक्षा अस्पताल या श्रोषधालय खोलना; चेचक और प्लेग के टोके लगाने तथा मेलापानी बहाने का प्रवन्ध कराना; छूत की विमारियों की रोकने के उचित उपाय काम में लाना; पीने के लिए स्वच्छ जल (नल स्रादि) की व्यवस्था करना, खाने के पदायों में हानिकारक वस्तु तो नहीं मिलायी गई है, इसका निरीक्षण करना।
- (३) शिक्षा विशेषतया प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार के लिए पाठशालाओं की समुचित ब्यवस्था करना; मेले और नुमायशें कराना।
- (४) विजली की रोशनी, ट्रामवे तथा छोटी रेलों के बनाने में सहायता देना।

उपर्युक्त कार्यों में काफ़ी ख़र्च होता है। इस लिए इन संस्थाओं को आय की आवश्यकता होती है।

आमदनी के साधन—इन संस्थाओं की आमदनी के मुख्य-मुख्य साधन ये हैं:— (१) चुङ्की (अधिकतर उत्तर भारत, वम्बई और मध्य-प्रान्त में) इन संस्थाओं की सीमा के अन्दर आनेवाले माल तथा जानवरों पर लगती है। संयुक्तप्रान्त में इस कर की इतनी प्रधानता है कि कुछ ज़िलों में म्युनिसपैलटियों का नाम ही चुङ्की पढ़ गयो है। (१) मकान और ज़मीन पर कर (विशेषतया आसाम विहार, उड़ीसा, बम्बई, मध्यप्रान्त और बङ्काल में)। (१) व्यापार- पेशों पर कर (विशेषतया मदरास, संयुक्तप्रान्त, वस्वईं, मध्यप्रान्त श्रीर वङ्गाल में)। (४) सड़कों श्रीर निर्देश के पुलों पर कर (विशेषतया मदरास, बस्वई श्रीर श्रासम में)। (५) सवारियों, ग्राझी, वग्यी, सायिकल, मोटर श्रीर नाव-शुल्क। (६) पानी, रोशनी, नालियों को सफाई हाट-बाज़ार कसाईखाने, पाज़ाने श्रादि का शुल्क। (७) हैसियत, जायदाद श्रीर जानवरों पर कर (८) यात्रियों पर कर । यह कर निर्धारित दूरी से श्रीष्ठक के फायले से श्रानेवालों पर लगता है श्रीर प्राय: रेलवे टिकट के मूल्य के साथ ही वस्तूल कर लगता है श्रीर प्राय: रेलवे टिकट के मूल्य के साथ ही वस्तूल कर लिया जाता है। (९) स्युनिसपल स्कूलों की फीस। (१०) कांजी हीस की फीस। (११) सरकारी सहायता या श्रीया।

कभी-कभी शिक्षा, अस्पतालों और पशु-चिकित्सा के लिए म्युनिस्पैलटियों को सरकारी सहायता मिलती है। जब किसी म्युनिसिपैलटी को मैले पानी के बहाव के लिए नालियाँ बनानी होती हैं अथवा जल-अवन्ध के लिए शहर में नल आदि लगाने होते हैं तो वह ऋषा जेती प्रवन्ध के लिए शहर में नल आदि लगाने होते हैं तो वह ऋषा जेती है। यदि उचित समभा जाय, तो इस खर्च का भार प्रान्ताय सरकार कुछ शतों से अपने ऊपर ले लेती है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि म्युनिस्पैलटियों की आवश्यकताओं के विचार से उनकी आय बहुत कम है।

श्रागे इलाहाबाद म्युनिसंपैलटी का सन् १९६९-४० बजट दिया जाता है। इससे यह ज्ञात हो जायगा कि विशेषतया संयुक्तप्रान्त में म्युनिसंपैलटियों की श्राय प्रायः किन-किन साधनों से होती है तथा वें किन-किन कामों में दगया खर्च करती हैं।

| इलाहाबाद म्युनिस<br>मह             | पैलटी की चाय | ा <i>१</i><br>रूपये |
|------------------------------------|--------------|---------------------|
| म्युनिसिपल कर:-                    |              |                     |
| चुङ्गी                             | 8,02,000     |                     |
| मकान श्रौर जायदाद                  | १,६६,५००     |                     |
| घरेलू जानवर श्रीर सवारी            | प्रे,प्००    | ११,६५,२००           |
| पानी                               | ३,८२,३००     |                     |
| यात्री-कर                          | 68,000       |                     |
| श्चन्य                             | 22,900       |                     |
| ख़ास क़ानून के अनुसार:             |              |                     |
| मवेशीख़ाना                         | १,५०० (      | २३,५२५              |
| इका, तौंगा आदि                     | २२,०२४       |                     |
| <b>म्युनिसिपल जायदाद श्रादिः</b> — |              |                     |
| ज़मीन, मकान आदि का किराया          | ₹,0₹,000     |                     |
| ज़मीन या उपज की बिक्री             | १,६००        |                     |
| स्कूल, बाजार श्रादि की फीस         | २५,७१०       | . २,९६,५००          |
| पानीकी विक्री                      | 2,32,000     |                     |
| श्चन्य फ़ीस श्रीर जुर्मीना         | ३३,०००       |                     |
| सूद भ्रादि                         | १,१९०        |                     |
| प्रान्तीय सरकार से सहायता          |              | ५०,१९३              |
| श्चन्य •••                         | •••          | ४५,५४०              |
| துர்                               |              | २,८६,६५४            |
| पिछला बाकी (वर्ष के आरम्भ में)     | •••          | ७०,१५८              |
| योग                                |              | १९,३७,७७०           |

## इलाहाबाद म्युनिसपैलटी का व्यय

| मही रेजारा गर उ                 |           |       | रुपय       |
|---------------------------------|-----------|-------|------------|
| साधारण प्रवन्थ                  |           |       | १,९८,६९४   |
| जनताकी रक्षाः—                  |           |       |            |
| <b>था</b> ग                     | ११,९०९    | }     | १,०३,९५५   |
| रोश्चनी                         | ९२,०४६    | 5     | 230,4324   |
| स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाएँ:-   |           |       |            |
| पानी                            | ३,७१,८९७  | )     |            |
| नाली और मोरी                    | २,२१,३६९  | Ļ     | ९,१३,२७७   |
| सफ़ाई                           | २,७०,२५६  | 1     | .,,,,      |
| ग्रस्पताल श्रीर टीका            | ४९,७५५    | j     |            |
| पार्कश्रादि                     | •••       |       | १,८९०      |
| मवेशीख़ाना, कसाईख़ाना, सरार     | प्रश्नादि |       | ९,७१०      |
| मवेशो श्रस्पताल                 |           |       | १५,२२६     |
| जनम-मरण रजिस्टर                 |           |       | ३,९२८      |
| निर्माण कार्यः                  |           |       |            |
| सङ्क                            | 98,800    | ]     |            |
| इमारत                           | १०,१९४    | }     | १,३९,५४६   |
| श्चन्य                          | ३४,९५२    | J     |            |
| शिक्षा:—                        |           |       |            |
| स्कूल श्रीर कालिज               | १,५९,०००  | }     | १,९१,२२=   |
| लायब्रोरी, म्यूज़ियम            | ३२,२२⊂    | J     | ,,,,,,,,,, |
| ग्रन्य                          | ···       | • • • | १,०२,६६०   |
| कुर्न श्रौर सुद                 |           |       | १,७४,५⊏७   |
| बाक़ी देना ( वर्ष के अन्त में ) | •.*       | •     | ৩০,০६९     |
| योग .                           | dalenti.  | ,     | १९,३७,७७०  |

नोटोफ़ाइड एरिया—ये अधिकतर पंजाब और धंजुक्रधान्त में हैं। इन्हें म्युनिसपैलिटियों के थोड़े-थोड़े से अधिकार होते हैं। ये उसी चेत्र में होते हैं, जहाँ बाज़ार या क़स्वा अवश्य हो और जिसकी जन-संख्या दस हज़ार से अधिक न हो। स्युनिसपैलिटियों की अपेक्षा इनकी आय (एवं व्यय) कम है। इनके अधिकांश सदस्य नामज़द होते हैं।

इम्पूर्वमेंट ट्रस्ट — बड़े-बड़े शहरों की उन्नति या सुवार के लिए कभी-कभी विशेष कार्य करने होते हैं, जैसे सड़कों को चौड़ी करना, घनी बिल्तयों को हवादार बनाना, ग़रीबों और मज़दूरों के लिए मकानों की सुव्यवस्था करना, आदि। इन कार्मों के वास्ते 'इम्पूर्वमेंट-ट्रस्ट' बनाये जाते हैं। इनके सदस्य प्रान्तीय सरकार, स्युनिस्पैतटियों तथा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा नामज़द किये जाते हैं। ये अपने अधिकार की मृमि आदि का किराया तथा आवश्यकतानुसार सुर्या या सहायता लेते हैं।

पोर्ट ट्रस्ट — बन्दरगाहों के स्थानीय प्रवन्ध करनेवाली संस्थाएँ 'वोर्ट-ट्रस्ट' कहलाती हैं। ये घाटों पर मालगोदाम बनाती हैं और ज्यापार के सुनीते के अनुधार नाव और जहाज़ की सुन्यवस्था करती हैं। समुद्र-तट, नगर के निकटवर्ती समुद्र-भाग, या नदी पर इनका पूरा अधिकार रहता है। इनके पुलिस अलग रहती है। इनके सभा-सद कमिश्नर या ट्रस्टों कहलाते हैं। कलकत्ते के अतिरिक्त सब पोर्ट-ट्रस्टों में निवाचित सदस्यों की अपेन्ता नामज़द ही अधिक रहते हैं। अधिकांश सदस्य योरियन होते हैं। स्युनिसंपेलटियों की अपेन्ता

पोर्ट-ट्रझ्टों में सरकारी इस्तच्चेप ऋषिक है। ये ही ऐसी स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाएँ हैं, जिनके सभासदों को कुछ भत्ता मिलता है। माल-लदाईं और उतराईं, गोदाम के किराये तथा जहाज़ों के कर से जो आमदनी होती है, वह इनकी आय है। इन्हें आवश्यक कार्यों के लिए कर्ज लेने का ऋषिकार है।

विशेष वक्तन्य—हमारी स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाओं में अनेक आदमी कोई ख़ास कार्य-कम लेकर नहीं पहुँचते, व्यक्तिगत कीर्ति या यश के लिए जाते हैं। वे दलवन्दी करते हैं, जिससे सार्वजनिक हित की उपेचा होती है। पुनः हमारी पंचायतों और ज़िला-बोर्डों की ही नहीं, म्युनिस्पेलिटियों तक की स्थिति अञ्झों नहीं हैं। इनकी आय बहुत कम है, और इन्हें अपने कार्य के लिए आवश्यक घन के वास्ते परमुखापेक्षी रहना पड़ता है। इसलिए इनके द्वारा किये जानेवाले कार्यों का अयस्त्वोषप्रद रहना स्वामाविक ही है। यह भी उल्लेखनीय है कि यदाप इन संस्थाओं की स्थापना का कार्य आरम्म हुए सी वर्ष होने को आये, तथापि अब तक इन्हें स्थानीय पुलिस आदि सम्बन्धी कक्क नवीन अधिकार नहीं दिये गये।

इन विषयों में सुधार की बड़ी आवश्यकता है। इसके आतिरिक्त को सक्कन इन संस्थाओं के सदस्य बनें, उन्हें अपने उत्तरदायित्व का ध्यान रखते हुए नागरिक कार्यों में उदार दृष्टि-कोण रखना चाहिए। उन्हें सम्प्रदाय या जाति-विरादरी आदि का पचपात न कर अपनें सुत्र के समस्त नागरिकों की उन्नति में दस-चित्र होना चाहिए।

## उन्तालीसवाँ परिच्छेद सरकारी नौकरियाँ

[इस परिच्छेद में कुछ संधान्तरित राज्यों सम्बन्धी बातों का भी उल्लेख किया गया है, उन पर अमल उस समय होगा जब संघ की स्थापना हो जायगी। वर्तमान अवस्था में संघ सरकार और संधीय व्यवस्थापक मंडल से क्रमशः केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल का आश्चय लिया जाना चाहिए।]

किसी देश का शासन अच्छा होने के लिए वहाँ कायदे-कानून तो अच्छे होने ही चाहिएँ, पर यहां काफ़ी नहीं है। शासन-कार्य जनता के लिए वधेष्ट हितकर तभी होगा, जब सरकारी कमेंचारी योग्य और अनुभवी हो तथा उनमें लोक-सेवा और देश-प्रेम की भावना हो। को व्यक्ति केवल वेतन के लोभ से काम करते हैं, उनके योग्य होने पर भी बहुधा सर्वसाधारण के प्रति उनका व्यवहार श्रहितकर और अक्षिकर होता है।

सरकारी नौकरियों के मुख्य दो मेंद हैं:—सैनिक श्रीर मुल्की । पहले भारतवर्ष के सैनिक नौकरियों के विषय में लिखा जाता है। स्नीनिक नौकरियाँ— भारतवर्ष को सैनिक व्यवस्था करनेवाला सर्वोच अधिकारी भारत-मंत्री है। वह ब्रिटिश पालिमेंट के प्रति, अन्यान्य बातों में भारतवर्ष के रक्षा-कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तर-दावी होता है। भारतवर्ष में उत्तक्ष परामर्श और आदेशानुदार कार्य करनेवाला मुख्य अधिकारी गवर्नर-जनरल है। विधान के अनुदार सेना का निरीक्षण, संचालन और नियंत्रण उसके ही हाथ रहता है। भारत-सरकार के विभागों में से एक विभाग सेना विभाग है, यह पहले बताया जा चुका है। इस पर जंगो लाट (कमौंडरन चीफ) का प्रमुख रहता है, वह वैनिक परिषद (मिलिटरी कींखिल) का समापति होता है। इस समय जंगीलाट, गवर्नर-जनरल को प्रवन्धकारिणी सभा का सदस्य है, वंच की स्थापना के बाद यह इस सभा का सदस्य नहीं हुआ करेगा। तैनिक नौकरियों की व्यवस्था में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों अर्थात् भारतीय व्यवस्थापक मंडल का कुळु अधिकार नहीं है।

मुल्की नौकिरियाँ — अब अ-सैनिक या मुल्की पदों की बात लीजिए। भारतवर्ष में कुछ सर्वोच मुल्की पदों के लिए नियुक्तियाँ सम्राद्ध द्वारा होती है। इनमें गवर्नर-जनरल, तथा वंगाल, बस्बई और मदरास के गवर्नर आदि शामिल हैं। इनका उल्लेख पहले प्रसंगानुसार किया जा जुका है। इन पदों से नीचे इम्पीरियल सर्वित के सदस्यों का दर्जा है। इन्हें इंडियन सिविल-सर्वित (आई० सी० एस०) कहते हैं। ये कर्मचारी प्रायः प्रान्तों का ही काम करते हैं; परन्तु चूँकि इनकी मतीं भारत-मंत्री द्वारा समस्त भारतवर्ष के लिए होती है; ये

आल-इंडिया ( अखिल भारतवर्षीय ) सिर्वसवाले कहलाते हैं। इनरें से ही ज़िला-मिलस्ट्रेट, कलेक्टर, ज़िला-जज, सेशन्स जज, किम्स्नर, और रेवन्यू - बोर्ड के सदस्यों आदि की नियुक्ति होती है; यहाँ तक कि ये बंगाल, बम्बई और मदरास को छोड़कर अन्य प्रान्तों के गवर्नर तक हो सकते हैं।

इन कर्मचारियों के बाद दूषरा नम्बर उन कर्मचारियों का है, जो प्राविश्यल (प्रान्ताय) विविल-विवेष के (पी० सी० एष०) कहलाते हैं। इस श्रेगी के कर्मचारी, प्रान्तीय सरकारों द्वारा भिन्न-भिन्न विभागों में, अपनी योग्यतानुसार नियत किये जाते हैं। भर्ती के लिए कभी तो परीचा होती है, और कभी नीचे की धर्विस के आदमी उसमें वदल दिये जाते हैं। प्रान्तीय सिविल-धर्विस में प्रान्त का नाम होता है, जैसे भदरास सिविल-धर्विश । इस धर्विस में इन्ट्ये-क्लेक्टर, एक्सट्रा-एसिस्टेट-कमिश्नर, ग्रुन्सिफ, स्कूलों के इन्स्पेक्टर, कालिजों के प्रोफ्रेसर, सब-जज, ऐसिस्टेंट सर्जन आदि कर्मचारी होते हैं। प्रान्तीय सर्विस के बाद सवार्डिनेट-सिव्स या अधीन कर्मचारियों का नम्बर है। इनमें छोटे-से-छोटे कर्मचारी भी सम्मलित हैं। इन की नियुक्ति भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकारें अथवा उनके विविध विभागों के उच्चिषकारी करते हैं।

इंडियन सिविल-सर्विस की प्रश्रुता—भारतवर्ष में सर्व-साधारण के लिए इंडियन सिविल-सर्वित का ही राज्य है। गावों की जनता कलेक्टर को ही सरकार समक्षती हैं, जो इस सर्वित का होता है। भारतीय शासन-पद्धति में इस सर्विस का वही स्थान है, जो मनुष्य के अप्रीर में रीढ़ की इडड़ी का होता है। इसिलए सरकारी क़ानूनों में इस सर्विधवालों की माँगों का पूरा ध्यान रखा जाता है। इनके लिए उच्च पद अधिक से-अधिक संख्या में सुरक्षित रखे जाते हैं, और इन्हें इर प्रकार से प्रसन्न और संतुष्ट रखने का प्रयन्न किया जाता है। यह कार्य निर्धन भारतीय जनता के लिए बहुत में हगा पड़ता है। विशेष-चिन्तनीय बात तो यह है कि भारतवर्ष को (प्रान्तीय) स्वराज्य देने का दावा करते हुए भी ब्रिटिश अधिकारियों ने इस सर्विध को अधिकांश विदेशी बनाये रखने, तथा इसे भारतीय जनता के प्रतिनिधियों अथवा मंत्रियों के निर्धत्रण से मुक्त रखने, की व्यवस्था की । इस विषय की कुछ बातों का विचार पिछले परिच्छेदों में हो चुका है।

कुछ झातल्य वार्ते—इल सवंस में भर्ती होने की परीक्षा पहले इंगलैंड में होती थी, अब भारतवर्ष में भी होती है। यह परीक्षा प्रतियोगिता से होती है। अर्थात् किसी वर्ष जितने कमेंचारियों की आवश्यकता होती है, उतने ही, परीक्षा में अधिक से अधिक नम्बर पानेवाले व्यक्ति चुन लिये जाते हैं। पहले इंगलैंड की परीक्षा पास किये हुए व्यक्तियों में से चुनाव होता है। उसके बाद भारतवर्ष की परीक्षा पास अम्मेदवारों का नम्बर आता है। इसका परियाम यह होता है कि इंगलैंड में परीक्षा पास करनेवालों की, चुनाव में आने की अधिक सम्मावना होती है और, भारतीय परीक्षा का महत्व कम रह जाता है। पुन: भारतवर्ष में होनेवाली परीचा के आधार पर चुने हुए व्यक्तियों को दो वर्ष विशेष शिक्षा पास करने के लिए इंगलैंड जाना होता है,

( इसका ख़र्च सरकार देती है )। इसके पश्चात् ये व्यक्ति भारतवर्ष्ट्र के किसी प्रान्त में नौकरी के लिए भेजे जा सकते हैं।

सन् १९१९ ई० के सुधारों के अनुसार निश्चय हुआ था कि जिन सरकारी नौकरियों के लिए अर्ती इंगलैंड में होती है, और जिन में बोरपियन और मारतीय दोनों लिए जाते हैं, उनमें बैकड़े पीछे ३३ आरतवासी ही भर्ती किये जायँ, और इनमें डेढ़ जी सदी वार्षिक दृद्धि तब तक होती रहे, जब तक एक समयिक कमोश्रान नियत होकर फिर से सब मामले की जाँच करे। सन् १९२३ ई० में नियुक्त ली-कमीश्रान ने उच्च पदों पर काम करनेवाले योरपियनों के लिए खूब पेंशन तथा भन्ते आदि दिये जाने की सिफारिशों पर अमल करने का प्रस्ताय अस्वीकार कर दिया था, तथापि ब्रिटिश सरकार ने भारत-सरकार से सहमत होकर उसकी प्रधान सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इससे यहाँ शासन-च्या, जो पहले ही अधिक था, और भी बढ़ गया।

नवीन शासन-विधान और सरकारी नौकरियाँ—
नवीन विधान में बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरी करनेवालों के हितों का
पूर्ण ध्यान रखा गया है। उनकी नियुक्ति, वेतन, पेंशन श्रीर असं
स्मादि के नियमों में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि उनकी
सुविधा तथा मर्यादा की यथेष्ट रचा हो तथा ने यथा-सम्मन अपने पद्
पर बने रहें। उनके वेतन श्रादि सम्बन्धी सरकारी व्यय पर व्यवस्थापक
मंडल का मत नहीं लिया जाता। रेलने, श्रायात-नियांत डाक-तार
स्मादि विभागों में पेंग्लो-इंडियनों की नियुक्ति का लिहाज़ रखे जाने कह

3,

स्पष्ट आरेश है। यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि प्रतिशत जितने पदों पर वे अब तक रहे हैं, उठका भी भविष्य में विचार रखा जाय। साधारणतः केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित पदों पर नियुक्तियाँ करने तथा उनकी नौकरी की शतें तय करने का कार्य गवर्नर जनरल करेगा और किसी प्रान्त सम्बन्धी यह कार्य उस प्रान्त का गवर्नर करेगा। परन्तु इंडियन-विविल-सर्विस, इंडियन मेडिकल सर्विस, और इंडियन पुलिस सर्विस तथा आववाशी विभाग के पदाधिकारियों की नियुक्ति भारत-मंत्री ही करेगा।

पिंद्युक सिर्वेस कमीशन — नवीन शासन विधान के अनुसार एक पिंक्तक सिर्वस कमीशन संघ या केन्द्र के लिए श्रीर एक एक सिर्वस कमीशन प्रयेक प्रान्त के लिए रहेगा। परन्तु यदि दो या अधिक प्रान्त समाभीता कर लें तो वे एक ही कमीशन रख सकते हैं। संघीय (केन्द्रीय) कमीशन के समापित और सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा होगी। प्रत्येक कमीशन के समापित और सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा होगी। प्रत्येक कमीशन के कम-से-कम आधे सदस्य ऐसे होंगे, जो नियुक्ति के समय मारतवर्ष में कम-से-कम दस वर्ष नौकरी कर चुके हों। संघीय और प्रान्तीय कमीशनों के सदस्यों की संख्या तथा उनकी नौकरी की शर्तें कमशः गवर्नर-जनरल और गवर्नर तथ करेंगे। इन कमीशनों का कार्थ कमशः गवर्नर-जनरल और गवर्नर यो के लिए नियुक्तियाँ करने के वास्ते परीक्षा लेना तथा इन नौकरियों के सम्बन्ध में गवर्नर-जनरल और गवर्नर को विविध विध्यों पर आवश्यक परामर्थों देना होगा। इन कमीशनों का इन्हें इनके

सदस्यों का वेतन, पेंशन, भत्ता आदि क्रमशः केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार देंगी, और इस पर केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को मत देने का अधिकार न होगा।

विशेष वक्तन्य पहले बताया जा जुका है कि गवर्नरों तथा गवर्नर-जनरल के अन्यान्य उत्तरदायिखों में एक यह भी है कि वे वर्तमान तथा भृतपूर्व उच्च सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के अधिकारों और हितों की रक्षा करें। यह बात विशेष चिन्तनीय इसलिए है कि यहाँ सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में देश, जाति, या वर्ण विशेष का पक्षपात किया जाता है। योरिययों या ऐंग्लो-इंडियनों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं, तथा इन्हें भारतीयों की अपेक्षा अच्छा समभा जाता है। इससे यह स्वाभाविक है कि यहाँ की विविध जातियां भी अपने-अपने आदिमयों के लिए कुछ पद सुर-क्षित कराने की माँग करें और यहाँ साम्प्रदायिक वातावरण और भी अधिक विषमय हो। इस नीति का सर्वंथा परित्याग होना चाहिए।

पुनः सरकारी पदों पर विदेशियों का बोलवाला न रहना चाहिए । वे चतुर या अनुभवी हो सकते हैं। पर उनका और इस देश का स्वार्थ भिन्न होने के कारण उनकी योग्यता जनता के लिए हानिकर ही होती है। इसलिए यहाँ कुछ थोड़े-से अपवादों को छोड़ कर शेष सब पद भारतीयों को मिलने चाहिएँ। साथ ही सब नौकरों पर, उनका पद कितना ही उच्च क्यों न हो, प्रजा-प्रतिनिधियों का यथेष्ट नियंत्रया होना चाहिए, जिससे जनता का स्वराज्य हो, न कि नौकरशाही का । और, उनके वेतन, भन्ने आदि में जनता की निर्धनता को न भुला

दिया, जाय । सरकारी नौकरियों का वेतनादि अधिक होने का एक पिरियाम यह भी होता है कि देश के अच्छे अच्छे मस्तिष्क इसी और फुकते हैं, वे व्यापार, उद्योग आदि अन्य स्वतंत्र कार्यों की उपेक्षा करते हैं। अतः जैसा कि कांग्रेस का मत है, देश-काल का विचार करके टाधारणतया यहाँ पदाधिकारियों का वेतन पाँच सी रुपये से अधिक न होना चाहिए । सन् १९३७ से १९३९ ई० तक, जब कि प्रान्तों में नवीन शासन-विधान के अनुसार शासन-कार्य हो रहा था, जिन प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्री-मंडल थे, उनमें कांग्रेसवादियों ने ५००) मासिक से अधिक वेतन नहीं लिया; यहां तक कि प्रधान-मंत्रों का भी वेतन ५००) रु० ही रहा । आवश्यकता है कि स्मस्त उच्च सरकारी पदों के सम्बन्ध में ऐसे नियम का दृढ़ता से पालन किया जाय।

इस प्रसंग में छोटे कमेचारियों का विषय भी विचारियाय है। ऊँच वेतन पानेवालों को संख्या तो अपेक्षाकृत कम ही है। अधिकांश नौकरियां तो थोड़े-थोड़े वेतनवाली ही हैं। भारतवर्ष में जहाँ ऊँचे अधिकारियों को बहुत अधिक वेतन मिलता है, वहाँ छोटे अहलकारों को बहुत ही कम दिया जाता है। यहां तक कि बहुत-से सरकारों नौकर अपनी आय से अपने परिवार का पालन-पोषण भी नहीं कर सकते। उन्हें अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए दूसरे सहा- थक कायों की खोज करनी पड़ती है। उदाहरणवत् पाठशालाओं और स्कूलों के कितने-ही अध्यापक 'प्राइवेट ट्यूशन' करते हैं, अर्थात् अवकाश के समय बालकों को उनके घर पर पढ़ाते हैं। जिन लोगों को ऐसा सहायक कार्य नहीं मिलता, उनमें बहुत-से अनुचित मार्य

अहरा करते हैं। अनेक स्थानों में रिज्यत. या डाली-भेंट अर्धि का बाज़ार गर्म रहता है। रेल खीर पलिस के कर्मचारी तो इस विषय में काफी बदनाम हैं। यद्यपि पुलिस पर प्राय: सरकार की कपा-हिष्ट रही है इसमें अन्य विभागों की अपेक्षा अच्छा वेतन दिया जाता है. तथापि अनेक आदमी अधिक वेतनवाले काम की बजाय पलिस की नौकरी इसलिए पसन्द करते हैं कि इसमें उन्हें 'ऊपर की श्रामदनी' की बहत आशा रहती है। कहावत प्रचलित है 'छ: के चार कर दे, पर नाम दरोगा घर दे।' ऐसे सरकारी नौकरों से उनका कर्तव्य डीक तरह पालन नहीं होता। वे बहत पक्षपात से काम करते हैं। वे जनता के सामने निन्दनीय उदाहरण उपस्थित करते और उसकी मनोवृत्ति बिगाइते हैं। इन बातों में सधार करने के लिए यह आवश्यक है कि छोटे पदों पर काम करनेवालों का वेतन बढाया जाय। उन्हें इतना वेतन अवश्य दिया जाय कि वे अपना तथा अपने परिवार का साधारण भरगा-पोषगा कर सके। उनके वेतन में अधिक रूपया ख़र्च करना कला कठिन भी न होगा, जब कि ऊँची नौकरीवालों का बेतन घटाकर मर्यादित कर दिया जायगा, जिसके सम्बन्ध में ऊपर लिखा जा जुका है।



22 1/5 16 25 5 20 20 1 6 20 1 5 V

# चालीसवाँ परिच्छेद

### न्यायालय

[ इस परिच्छेद की संघ क्रीर संघान्तरित देशी राज्यों-सम्बन्धी वार्ते, यहाँ संघ की स्थापना होने पर अमल में क्रायेंगी।]

संघ-न्यायालय— नवीन विधान के अनुसार भारतवर्ष का सर्वोच्च-न्यायालय संघ-न्यायालय है। यह देहली में है। इसके प्रधान जज को भारतवर्ष का चीफ-जरिटस कहते हैं। उसके अतिरिक्त, इसमें आवश्यकतानुसार छा जज रहते हैं। जजों की नियुक्त समार हारा की साती है। प्रत्येक जज पैसट वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। हा, वह गवनंर-जनरल को त्याग-पत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। सम्राट, तुराचार या मानसिक अथवा यारीरिक निर्वेचता के आधार पर, उसे अपने पद से हटा सकता है, जब कि प्रिवी कौंसिल की खुडोशल कमेटी की भी ऐसी सम्मति हो। जज अथवा चीफ-जरिटस के पद पर नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति में निर्वारित योग्यता होना आवश्यक है। जजों का नेतन, भत्ता और मार्ग-व्यम,

बोग्यता हो

"le 757 \$ +179 + J.9"

खुटी का वेतन और पेंशन आदि सपरिषद सम्राट् निर्धारित करती है। किसी जज के नियुक्त हो जाने पर उसके वेतन या छुटी अथवा पेंशन आदि के अधिकार में कभी नहीं की जा सकती।

इसका श्रिधिकार-क्षेत्र — संघ-न्यायालय के दो भाग है—
श्रारिजनल और अपील भाग। संघ, प्रान्तों और देशी राज्यों का क़ानूनी
श्रारिजनल और अपील भाग। संघ, प्रान्तों और देशी राज्यों का क़ानूनी
श्रारिजनल और अपील भाग। संघ, प्रान्तों और देशी राज्यों का क़ानूनी
श्रारिजनल'
भाग में करता है। देशी राज्य से सम्बन्ध रखनेवाले विशेषतया उसी
भत-भेद का विचार होगा, जिसका सम्बन्ध (क) भारतीय शासनविधान की व्याख्या से या इस विधान के अन्तर्गत दी हुई सम्राट्की
किसी श्राज्ञा से हो, या (ख) इस बात से हो कि देशी राज्यों के संघ में
सम्मिलित होने के शर्तनामे के अनुसार, संघ का शासन या व्यवस्थासंबन्धी अधिकार कहाँ तक है, या (ग) इस बात से हो कि संधीय
व्यवस्थापक मंडल का कोई क़ानून किसी देशी राज्य में कहाँ तक
लागू हो सकता है।

संय-न्यायालय में ब्रिटिश मारत के किसी हाईकोर्ट के ऐसे फैसले या श्रांतिम श्राञ्चा की श्रंपील हो सकती है, जिसके विषय में हाईकोर्ट तसदीक़ कर दे कि उसमें शासन-विधान की व्याख्या से या विधान के श्रन्तर्गत स्परिषद सम्राट् की किसी श्राञ्चा से संम्बंधित कोई महत्व-पूर्य क़ान्ती प्रश्न श्राता है। क़ान्ती प्रश्न का ठीक निर्णय न होने के श्राचार पर, संघान्तरित देशी राज्यों के हाईकोर्टों के उन विषयों के फैसलों की श्रंपील संघ-न्यायालय में हो सकेगी, जो इस न्यायालय के आरिजरल भाग में लिये जा एकते हैं, (यह विषय पहले बताये जा खुके हैं)। संबीय व्यवस्थापक मडल कानून बनाकर संबन्धालय को निर्धारित प्रकार के, साधारखतया पन्द्रह हज़ार रुपये या अधिक के, दीवानी दावों की अपील सुनने का अधिकार दे सकता है। वह इस बात की भी व्यवस्था कर सकता है कि ब्रिटिश भारत के हाईकोटों के सब या कुछ दीवानी मामलों की अपील सीची प्रिवी-कौंसिल में नहीं।

यदि गवर्नर-जनरल किसी सार्वजनिक महत्व के क़ानून के प्रश्न पर संवन्न्यायालय की सम्मति लेना चाहे तो यह न्यायालय उसके सम्मत्न से मानि तेना चाहे तो यह न्यायालय उसके सम्मन्य में श्रावश्यक वार्ते जानलेने पर अपनी रिपोर्ट देगा। यह न्यायालय गवर्नर-जनरल की स्वीकृति से समय-समय पर अपनी कार्य-पद्धति के नियम बना सकता है, जिनमें यह बार्ते भी सम्मिलित होगी:—हस न्यायालय में कैसे वकील आदि पैरवी कर सकते हैं, कितने समय में यहाँ अपील दाख़िल की जानी चाहिए, सुक़द्दमें की कार्यवादें में क्या-क्या ख़र्च हो, क्या फ़ीस लगे, किस प्रकार व्यर्थ अपीलों का तुरन्त निपटारा कर दिया जाय, और किसी विषय के विचारार्थ कम-से-कम कितने जज बैठे, जो तीन से कम न हों। इस न्यायालय का सब काम ऑगरेजी में होगा और इसकी फ़ीस आदि को आंमदनी केन्द्रीय आय में सम्मिलित की जाया करेगी।

संघ-न्यायालय के फ़ैसले की अपोल प्रियी-कॉलिल में हो सकती है। जिन मामलों का संघ-न्यायालय अपने आरिजनल भाग में फ़ैसला कर सकता है, उनकी अपील संघ-न्यायालय को अनुसति के बिना हो सकती है। अन्य विषयों के फ़ैसले की अपीज़ संघ-न्यायांलय या सपरिषद सम्राट्की अनुमति मिलने पर ही होती है। संघ-न्यायालय द्वारा (तथा प्रिवी-कौंसिल के फैसलों से) स्चित किया हुआ क़ानून प्रंसगानुसार ब्रिटिश-भारत के सब न्यायालयों में मान्य होता है।

हाईकोर्ट — निम्नलिखित न्यायालय हाईकोर्ट माने गये हैं:— कलकत्ता, मदरास, बम्बई, इलाहाबाद, लाहौर, पटना तथा नागपुर के हाईकोर्ट, अवघ का चीफ कोर्ट, पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त और सिंघ के चीफ़-किसर्मर्स कोर्ट। इनके अतिरक्त सपरिषद सम्राट् ब्रिटिश भारत में किसी न्यायालय को हाईकोर्ट के अधिकार दे सकता है तथा कोई नया हाईकोर्ट बना सकता है।

साधरणतथा प्रत्येक प्रान्त के लिए एक प्रथक हाईकोर्ट है। परन्तु कलकत्ते का हाईकोर्ट वँगाल और आसाम के वास्ते, लाहौर का हाई-कोर्ट पंजाब और देहली के वास्ते, और पटना का हाईकोर्ट विहार और उड़ीसा के वास्ते हैं। इलाहाबाद का हाईकोर्ट संयुक्तप्रान्त के केवल आगरा माग के लिए है, अवच के लिए नहीं है।

े जर्जों की संख्या—प्रत्येक हाईकोर्ट में एक चीक्त-जस्टिस और कुछ जज होते हैं। उनकी संख्या निश्चित करने का अधिकार सम्राट को है। इस समय विभिन्न हाईकोटों के जजों की अधिकतम संख्या चीक्त जस्टिस सहित, निम्न लिखित निर्धारित की हुई हैं:— कलकत्ता हाईकोर्ट २०, मदरास १६, लाहौर १६, बम्बई १४, इलाह्युबाद १३, पटना १२, नागपुर ८, अवध का चीक्रकोर्ट ६, सिंघ और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के जुड़ीशल-कमिश्नर्ध-कोर्ट कमशः ६ और ३।

जजों की नियुक्ति—जज के पद पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है, जो :—

- (१) कम-से-कम दस साल बैरिस्टर रह चुका हो,
- (२) इंडियन विवित्त-वर्षि का कम-से-कम दछ खाल तक खदस्य रहा हो, और कम-से-कम तीन साल ज़िला-जज का काम कर जुका हो,
- (३) ब्रिटिश भारत में कम-से-कम पाँच वर्ष ऐसे पद पर रहा हो, जो सब-जज याजज खक्तीका के पद से नीचान हो,
- (४) कम-से-कम दस वर्ष तक किसी हाईकोर्टका वकील, स्रोडर या एडवोकेट रहा हो।

इससे स्पष्ट है कि जजों के पद, इंडियन विवित्त-सिर्वंध के सदस्यों को भी पर्याप्त संख्या में प्राप्त हो सकते हैं। इन पदों पर नियुक्ति सम्राट् द्वारा होती है, आवश्यकता होने पर अस्थायों कर से गवनंर-जनरल भी योग्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।

नये विधान से पूर्व भी इन जजों की नियुक्ति सम्राट् हारा ही होतो थी। परन्तु उस समय चीफ्र जस्टिस ग्रपनी सिफ्रारिश प्रान्तीय सरकार को भेजता था। यह सिफ्रारिश भारत-सरकार द्वारा भारत-मंत्री के पास भेजी जाती थी और श्रस्थायी नियुक्ति प्रान्तीय-सरकार द्वारा की जाती थी। श्रव प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना हो जाने से इस विषय का पूर्व अधिकार प्रान्तीय सरकारों अर्थात् मंत्री-मंडलों को दिया जाना चाहिए था। परन्तु यह दिया नहीं गया।

पहले निथमों के अनुसार इंडियन सिविल-सर्विस के सदस्य जर्जों को दो-तिहाई से अधिक जगहों पर नियुक्त नहीं हो सकते थे। आवश्यकता थी कि न्यायालयों के लिए उनकी नियुक्ति विलक्कल बन्द कर दो जाती; परन्तु अब तो उनकी संख्या का कोई प्रतिबन्ध न रहने से, उनके लिए मार्ग और भी प्रशस्त हो गया है।

जजों का वेतनादि: — प्रत्येक जज साठ वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है। जजों का वेतन, भत्ता, मार्ग-व्यय, छुटों का वेतन और पंशन आदि समय-समय पर सपरिषद सम्राट् निश्चय करता है जजों की नियुक्तों हो जाने पर, उसके वेतन या छुटों अथवा पंशन आदि के अधिकार में कमी नहीं की जाती। इस समय कलकत्ता हाईकोट के चीफ-जस्टिस का वार्षिक वेतन ७२,०००) निर्धारित है; मदरास, बम्बई, इलाहाबाद, पटना और लाहीर के हाईकोर्ट के चीफ-जस्टिस का क्रिक्त के स्वाद्ध के स्वद्ध के स्वाद्ध के स्वाद्ध के स्वाद्ध के स्वाद्ध के स्वाद्ध के स्व

जो हाईकोर्ट जिस प्रान्त में है, उसका न्यय, उस प्रान्त का गवनर अपने न्यिकिंगत निर्णय से स्वीकार करता है। उस पर प्रान्तीय न्यवस्थापक सभा का मत नहीं लिया जाता। जो हाईकोर्ट एक से अधिक प्रान्तों के लिए काम करते हैं, उनका न्यय उन प्रान्तों में बँट जाता है।

हाईकोर्ट का अधिकार-क्षेत्र-हाइंकोरों का चेत्र और अधिकार कार्न से निश्चित हैं और सम्राट् की आशा से ही उनमें परिवर्तन हो सकता है। प्रत्येक हाईकोर्ट में दो भाग होते हैं। 'श्रोरिजनल' और अपील भाग। साधारयातया 'आरिजनल' माग का कार्य-चेत्र हाईकोर्टवाले नगर की सीमा से बाहर नहीं होता। इस भाग में उस स्थान के सब दीवानी मामले जाते हैं, जो 'स्माल-काज़-कोर्ट' अर्थात् अदालत ख़क्कीका में नहीं जा सकते; तथा ऐसे सब कीजदारी मुकदमे जाते हैं, जिनका अन्य स्थानों में सेशन जज की अदालतों में कैसला हो। इसी भाग में कीजदारी मामलों के उन अपराधियों का विचार होता है, जिनका विचार मुक्र-स्थिल अदालतों में नहीं हो सकता। हाईकोर्ट, वादी-प्रतिवादी की प्रार्थना पर, अथवा न्याय के विचार से, मुकदमों को सव-जजों की अदालतों से उठाकर अपने इस (आरिजनल) भाग में ले सकते हैं।

अपील भाग में 'आरिजिनल' भाग के तथा मुक्तस्सिल अदालतों के फ़ैसलों की अपील सुनी जाती है।

हाईकोर्ट अपनी नियमित वीमा की सब दीवानी तथा क्रीजदारी अदालतों का नियंत्रण व निरीक्षण करते हैं। प्रान्तिक सरकारों की स्वीकृति से वे उनकी कार्य-प्रणाली के नियम बना सकते हैं; 'अटनीं', अपनीन और मोहरिंर आदि की फीस की दर ठहरा सकते हैं। वे मुकदमें को या उसकी अपील को, एक अदालत से दूसरी, उसके समान या उससे बड़ी, अदालत में बदल सकते एवं अदालती

की 'रिटर्न' अर्थात् लेखा माँग सकते हैं। प्रायः माल (लगान)-सम्बन्धी मुक्कदमों का, हाईकोर्ट के 'आरिजिनल' भाग में कैसला होनेग का रिवाज़ नहीं है। हाईकोर्टों का सब काम अँगरेज़ी भाषा में होता है।

रेवन्यू कोर्ट— मालगुज़ारी सम्बन्धी सब बातों का फ़ैसला करने के लिए कहीं कहीं रेवन्यू-कोर्ट, और कहीं कहीं सेटलमेंट (बन्दोबस्त) किमरनर हैं। इनके अधीन कमिरनर, कलेक्टर, तहसीलदार आदि रहते हैं, जिन्हें लगान, मालगुज़ारी और आवपाशी आदि के मामलों का फ़ैसला करने का निर्धारित अधिकार है।

दीवानी अद्रालतें — हाईकोटों के नीचे दीवानी और फीजदारी की अदालतें हैं। भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इनके संगठन तथा
नियमों में कुछ-कुछ मेद है। प्रायः हर एक ज़िले एक ज़िला-जन
होता है। उसकी अदालत ज़िले में स्वसे बड़ी दीवानी अदालत है। उसमें नीचे की अदालतों के फैसलों की अपील हो सकती
है। ज़िला-जन के नीचे स्वार्डिनेट-जन या स्व-जन होते हैं। (इन्हें
संयुक्त प्रान्त में सिविल जन कहते हैं)। कलकत्ता, बम्बई, मदरास
तथा कुछ अन्य स्थानों में 'स्माल काल कोर्ट' या अदालत ख़िलीफा
है, जो छोटे-छोटे मामलों में जल्दी तथा कम ख़र्च में अंतिम निर्णय
सना देती हैं।

फ़्रीजदारी श्रदालानें - कीजदारी के मामलों का विचार करने के लिए प्रत्येक ज़िले में, या कुछ ज़िलों के एक समृह में, एक 'सेशन-कोर्ट' रहता है। इसका प्रधान भी ज़िला-जज ही होता है; जो कीज-दारी के श्रधिकार रखने के कारण, सेशन जज का कार्य सम्पादन करता है। उसे अन्य सहकारी सेशन जजों से इस काम में सहायता मिल सकती है। फ्रीजदारी के मामले में सेशन कोटों के अधिकार हाईकोटों सरीखे ही हैं। ही, मृत्यु-सम्बन्धी हुन्म हाईकोट से स्वीकृत होना चाहिए। इनमें फ्रीसजा जूरी या असेसरों की सहायता से होता है। असेसर जज को अपनी सम्मति पर चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

सेशन जज के नीचे मजिस्ट्रेट रहते हैं। वस्वहैं, कजकत्ता और मद-रास में 'प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट', छावनियों में छावनी-मजिस्ट्रेट एवं नगरों और क्रस्तों में 'ग्रानरेरी' अर्थात् अवैतानिक मजिस्ट्रेट और पहले, दूसरे तथा तीसरे दर्जें के मजिस्ट्रेट रहते हैं। प्रेसीडेन्सी मजि-स्ट्रेट तथा अव्यक्त दर्जें के मजिस्ट्रेट को दो खाल तक की क़ैद और एक हज़ार रुपये तक जुर्माना करने तक का अधिकार होता है। दूसरे दर्जें के मजिस्ट्रेट छ: मास तक की क़ैद और दो सौ रुपया जुर्माना कर सकते हैं। तीसरे दर्जें के मजिस्ट्रेट एक मास तक की क़ैद और पचास रुपये तक जुर्माना कर सकता है।

आनरेरी मिलस्ट्रेटों के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि ये पहले मायः अधिकारियों के कृपा-पात्र होने से ही अपने पद पर नियुक्त कर दिये जाते थे, इनमें उसके लिए यथेष्ट योग्यता न होती थी। अतः इनके द्वारा न्याय-कार्य अष्ट्वी तरह नहीं होता था। कांग्रेसी शासन में इनकी नियुक्ति में शिक्षा, योग्यता आदि का बिचार किया गया। देश में अनेक अवकाश-पात आदमो ऐसे मिल सकते हैं, जो इस कार्य को करने के लिए थयेष्ट योग्य हो और साथ ही अवैतनिक हुए से इसे करने के लिए तैयार भी हों। उनकी नियुक्ति से, इस विश्वाप की कार्य-क्षमता बढ़ायी जा सकती तथा इसके ख़र्च में भी बहुत किछायत हो सकती है।

अपील-पद्धित-यहाँ दूसरे थार तोसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट के फ़ैसलें के विरुद्ध, ज़िला-मेजिस्ट्रेट के सामने थारील हो सकती है; और अञ्चल दर्जे के मजिस्ट्रेट के फ़ैसलें की थारील सेशन कोर्ट में चल एकती है। जिन मनुष्यों को मुक्दमें की प्रारम्भिक दशा में सेशन कोर्ट ने दोशों उद्दराया हो, उनकी अपोल उस प्रान्त के चीक कोर्ट या हाईकोर्ट में हो सकती है। जब मृत्यु का हुक्म दे दिया जाता है तो प्रान्त के शासक या वायसराय के पास दया के लिए दण्डोहत दी जा सकती है। दीवानी के मुक्दमों में भी थारील के लिए कम स्थान नहीं है। मुंसिक के फ़ैसलों को अपील ज़िता-जज के यहाँ हो सकती है, जो यदि चाहे तो उसे सब-जज के पास में सकता है। सब-जज या ज़िला-जज के फ़ैसलों की थारील कुछ दशाओं में ख़डीशाल-किमिएनसंकोट में, या हाईकोर्ट में हो सकती है। हाईकोर्टों के कुछ फ़ैसलों की अपील संय-न्यायालय में हो सकती है। हाईकोर्टों के कुछ फ़ैसलों की अपील संय-न्यायालय में हो सकती है। हाईकोर्टों के कुछ

पंचायतें — गांवों में पंचायतों को कुछ छोटे छोटे दोवानी और फ़ीजदारी मामलों का फ़ैसला करने का अधिकार है। गत वर्षों में, खब प्रान्तों में, विशेषतया कांग्रेसी प्रान्तों में, इनका विस्तार और इिंह हुई है। आशा है, इससे जनता की, सुक़दमेगाली द्वारा होने खाला, हुनि कम हो जायगी। नागरिकों को चाहिए कि इनके कार्य

में यथेष्ट सहयोग प्रदान करें। पंचायतों से विशेष लाम यह है कि पंच स्थानीय व्यक्ति होने से मामले-मुक्दमें के सम्बन्ध में अच्छी जान-कारी रखते हैं, और इसलिए न्याय अच्छा कर सकते हैं; क्योंकि पंचायतों में वकील पैरबी नहीं करते और अदालती स्टाम्य आदि की झक्रत नहीं होती, ईमके द्वारा मुक्दमों का कैसला कराने में लोगों का खर्च भी कम पढ़ता है। निदान, पंचायतों का काम अभी बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है।



## इकतालीसवाँ परिच्छेद सरकारी आय-व्यय

[ इस परिच्हेद में बिटिश भारत के ही आय-ध्यय पर विचार किया गया है। देशी राज्यों के हिसाब के सम्बन्ध में कुछ वातों का उल्लेख अगले परिच्हेद में किया जायगा।]

जिटिश भारत का हिसाब — जिटिश मारत में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें प्रति वर्ष कुल मिलाकर लगभग तीन सी रुपये वस्तुल करती और इसके करीब ही ख़र्च करती हैं। साधारण्यतया यह समक्षा जाता है कि सरकारी आय तथा व्यय लगभग दोन्दो सी करोड़ क्ष्ये हैं, सरकारी हिसाब में आय की तथा व्यय की रक्षमों का जोड़ यही दिखाया जाता है। बात यह है कि रेल, डाक, तार, नहर आदि से जो कुल आय होती है, उसमें से इन कार्यों के प्रवन्ध और संचालन आदि में ख़र्च होनेवाला रुपया निकालकर विशुद्ध आय ही हिसाब में दिखाया जाती है। इसी प्रकार इन महों के व्यय में, इनके विविध कर्मचारियों के वेतन आदि का ख़र्च न दिखाकर केवल इन कार्यों में लगी हई पूँजी का सद ही दिखाया जाता है। इसके आतिरिक्त,

इन कृथों में जो मृलधन लगता है, वह भी ख़र्चकी रक्तमों में सम्मिलित नहीं किया जाता, ऋलग दिखाया जाता है।

सरकारी हिराब के लिए किसी वर्ष की १ अप्रैल से लेकर, अगले वर्ष की ३१ मार्च तक एक साल समभ्का जाता है। इस प्रकार १ अप्रैल सन् १९४१ से ३१ मार्च सन् १९४२ तक के साल को सन् १९४१ —४२ई० कहते हैं। वर्ष आरम्भ होने से पूर्व बजट-एस्टिमेट या आय-व्यय का अनुमान तैयार किया जाता है। इसे व्यवस्थापक समाओं में उपस्थित करते समय गत वर्ष के आय-व्यय के अनुमान का संशोधन भी कर लिया जाता है। उस समय लगभग ११ महीने का असली हिसाव और साल के शेष समय का अनुमानित हिसाव रहता है। इसे संशोधत अनुमान कहते हैं। कुछ समय पीछे वर्ष भर के आय-व्यय के ठीक अंक मिल जाने पर वास्तविक हिसाव प्रकाशित होता है।

राज्य साधारणतया पहले यह विचार करता है कि उसे देश में क्या-क्या काम करने हैं, उनमें कितना ख़र्च होगा। इस खर्च के लिए वह आय-प्राप्ति के मार्ग निकालता है, और विविध कर आदि निश्चय करता है। इसलिए यहाँ सरकारी व्यय का विचार पहले किया जाता है और सरकारी आय का पीछे। यह समरण रखना चाहिए कि चीफ-किमिश्नरों के प्रान्तों का व्यय और आय केन्द्रीय सरकार के हिसाब में आर्मिल की जाती है।

केन्द्रीय सरकार का व्यय—श्रागे यह बतलाया जाता है कि भारत सरकार की ख़र्च की मुख्य-मुख्य महें क्या है श्रीर उनमें कितना खर्च होता है।

### (सन् १९४०-४१ ई० के व्यय का अनुमान)

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| मद                                      | लाख रूपये     |
| १—कर∙प्राप्ति का व्यय                   | ¥,00          |
| २—रेल ( सूद श्रादि )                    | <b>₹</b> ₹,५१ |
| ३—श्रावपाशी                             | ११            |
| <b>४</b> —डाक तार                       | 90            |
| <b>५</b> —सूद                           | १२,११         |
| ६ सिविल शासन                            | ११,८१         |
| ७मुद्रा, टकसाल                          | ६२            |
| ८-सिवल निर्माण कार्य                    | ₹,₹३          |
| ९—सैनिक व्यय                            | 46,88         |
| १० — विविध ब्यय                         | ٧,٥٩          |
| ११—प्रांतों को दी हुई रक्तम             | ३,०५          |
| योग                                     | ₹.₹८.७१       |

#### अब इन मदों का कुछ परिचय दिया जाता है।

कर-प्राप्ति का ज्यय-इस ज्यय में आयात-निर्यातकर, उत्पा-दन-कर (चीनी आदि का), आय-कर, अक्षीम और नमक ख्रादि विभागों के कर्मचारियों के वेतन के आदि के अतिरिक्त अक्षीम और नमक तैयार करने का ख़र्च भी सम्मिलत है। यह ख़र्च यहाँ अन्य देशों की अपेक्षा अधिक होने का एक कारण यह है कि यहाँ उच्च कर्मचारी, को अध्यक्षत अँगरेज़ है, बहुत वेतनादि पाते हैं। रेल, आवपाशी, डाक और तार —इस व्यय में इन महीं में लगाई हुई पूंजी का सुद गिना जाता है। ये कार्य सुख्यतया आय के लिए किये जाते हैं।

सूद् —यह ख़र्च ऐसा है, जिसके बदले में हमें न तो इस समय ही कुछ मिलता है और न भविष्य में ही कुछ मिलेगा। सूद उस रक़म पर दिया जाता है जो भारत-सरकार ने ऋषा लेकर युद्ध आदि में ख़र्च की है। इस ऋषा की मद का बहुत सा स्पया चुकाया जा चुका है। जितना ऋषा रोष है, उसका सूद दिया जाता है। [उत्पादक कार्यों के ऋषा का सूद इस मद से अलग उन कार्यों के हिसाब में दिखाया जाता है।]

सिवित शासन—इस महमें भारत-सरकार भारतीय व्यवस्थापक मंडल और इनके दफ़रों का तथा बन्दरगाहों, और चीफ़-किमश्नरों के प्रान्तों का सब ख़र्च सम्मिलत होता है। भारतवर्ष में शासन-व्यय बहुत अधिक है, कारण, जैसा कि पहले कहा गया है, यहाँ के उच्च अधिकारियों का वेतनादि बहुत अधिक है। और, वह क़ानून से निर्धारित होने से ब्यवस्थापक मंडल उसमें कुछ कमी नहीं कर सकता। इस मह में वास्तविक कमी तभी हो सकती है, जब विधान में यथेष्ट परिवर्तन हो।

मुद्रा, टकसाल और विनिषय—इस मह में इन विषयों के केन्द्रीय कार्यालयों का तथा टकसाल चलाने का ख़र्च शामिल है। विनिमय की कान्द्री दर एक शिलिंग छा पैंस फ्री रुपया है। जब कभी स्ववहार में, यह दर गिर जाती हैं, उदाहरण के लिए भी स्पया

की रुपया एक शिलिंग चार पैंच हो जाती है, तो इससे जो चृति होतीहै, वह विनिमय-सम्बन्धी ख़र्च में डाली जाती है। (यदि विनिमय की दर बढ़ जाय तो उससे होनेवाला लाभ, विनिमय की आय में शामिज किया जाता है)।

सिविला निर्माण कार्य-इस मह में भारत-सरकार से सम्बन्ध रखनेवाली इमारतें तथा दक्तर, एवं समुद्रों में रोशनी-घर आदि बनाने और उनकी मरम्मत करने का व्यय सम्मिलित है।

सेना—इस मह में स्थल-सेना, जल-सेना तथा हवाई-सेना का खर्च धिमालित है। सन् १८५६ ई० में वार्षिक सैनिक व्यथ साढ़े बारह करोड़ क्यये था। सन् १८५७ के बाद यह व्यथ बढ़ कर साढ़े चौदह करोड़ क्यये हो गया और १८८५ में सत्रह करोड़ हुआ। योरपीय महायुद्ध से पूर्व सन् १९१३-१४ में यह लगमग ३० करोड़ क्यये था। महायुद्ध में यह और बढ़ा। सन् १९२१-२२ ई० में यह ७८ करोड़ पर जा पहुँचा। इस वर्ष किकायत-कमेटी बैठी। प्रश्चात् व्यथ कुछ घटा। अब यह लगमग पचास करोड़ क्यये वार्षिक है। १९४

भारतवासियों की आर्थिक स्थिति देखते हुए यह व्यय अत्यन्त अधिक है। इस व्यय के बहुत अधिक होने के कारण यहाँ अनेक लोकोवयोगी कार्यों के लिए धन की चिन्तनीय कमी रहती है। इसमें शीव काफ़ी कमी होनी चाहिए। अधिक से अधिक यह आधा रह जाना चाहिए।

<sup>\*</sup>इस समय मदायुद्ध जारी हैं, और इंगलैंड ने भारतवर्ष को युद्ध-संलग्न बोधित कर रखा है। सरकार यहाँ युद्ध-सम्बन्धी आयोजन कर रही है। इसलिए सैनिक ड्यय और भी अधिक हो-रहा हैं। सन् १९४१-४२ में ८४ करोड़ रु० केवल सेना में खर्च होने के अनुसान हैं, जब कि इस वर्ष की कुल ज़ाय केवल १०४ करोड़ रु० होती।

विविध व्यय — इसमें स्टेश्नरी, प्रिंटिंग ( छपाई ) श्रीर पेंशन श्रादि का व्यय सम्मिलित है। विशेष रूप से होनेवाला व्यय भी इसी में जोड़ दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार की आय—आगे यह बताया जाता है कि भारत-सरकार की आय की महें कौन-कौन सी हैं और इनमें कितना-कितना खर्च होता है।

| (सन् १९४०-४१ की आय का           | श्रनुपान )   |
|---------------------------------|--------------|
| मह                              | ह पये        |
| १—श्रायात-निर्यात-कर            | ३७,⊏६        |
| २ उत्पादन-कर ( चीनी ब्रादि पर ) | ११,४४        |
| ३—ग्राय-कर                      | १४,२०        |
| ४कारपोरेशन कर                   | ષ્,ર•        |
| <b>प्</b> —नमक                  | ८,२०         |
| ६—-श्रफ़ीम                      | <b>አ</b> @   |
| ७श्रन्य कर                      | १,०१         |
| द—रेत                           | ३७,८२        |
| ९—डाक-तार                       | १,०७         |
| <b>१०—स्</b> द                  | <b>६</b> १   |
| ११—मुद्रा, टकसाल श्रौर विनिमय   | १,२४         |
| १२ सिविल निर्माण-कार्य          | 38           |
| <br>.१३—सेना                    | <b>५</b> ,८९ |
| १४—विविघ श्राय                  | ६,२९         |
| योग                             | HILE         |

श्रव इन महों का कुछ परिचय लीजिए।

श्रायात निर्यात कर — यह कर भारतवर्ष में बाहर से आने तथा यहाँ से विदेश जानेवाले माल पर लगता है। श्रायात कर उन व्यापारिक समझौतों का विचार रखते हुए लगाये जाते हैं, जो भारतवर्ष के अन्य देशों से हुए हैं। इंगलैंग्ड के माल पर प्रायः १० फी सदी कर की रियायत है। अर्थात उस पर, उस तरह के, अन्य देश के माल की अपेक्षा इतना कर कम लगता है। इसके बदले में इंगलैंड भारतवर्ष के माल पर इतना ही कम कर लगाता है। लोहा, कागज़, कपड़ा आदि के आयात पर 'संरच्चण' कर लगाया जाता है; इसका उद्देश्य यह होता है कि भारतवर्ष में पहले लिखा जा जुका है।

उत्पादन-कर—यह कर भारतवर्ष में वननेवाली चीनी और दियासलाई पर लगता है। विदेशों से आनेवाली इन वस्तुओं पर भारी संरच्या-कर लगने के कारण वहाँ से इन वस्तुओं का आयात कम होता है और फल-स्वरूप सरकार को उस मद्द से आय भी कम होती है। उसकी पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार यह कर लगाती है।

आय-कर और कारपोरेशन-कर—यह कर विशेषतया धुनाफ्रे या वेतन पर लगता है। किसी भी वर्ष आय-कर उससे पिछले वर्ष की आमदनी पर लगाया जाता है। अतः कुल आय-कर और उसकी वस्त्वयावी के आधार पर देश की पिछले वर्ष की आर्थिक स्थिति का अग्रुमान किया जा सकता है। यह कर दो हजार रुपये से कम आमदनी

पर नहीं लगाया जाता; इतनी श्राय एक परिवार के लिए आवर्यक मानी जाती। व्यक्तियों, रिजस्टरी न की हुई फ़र्मों (कोठियों) और संयुक्त परिवारों की श्राय पर इस कर का स्वरूप वर्दमान है, अर्थात् जितनी श्राय श्रिक होती है, उतनी ही कर की दर बढ़ती जाती है। गत योरपीय महायुद्ध के समय से पचीस हज़ार या इससे श्रीवक की श्राय पर सुपर-टैक्स (अतिरिक्त कर) लगता है। श्राय-कर की तरह इसकी दर भी वर्द धमान है।

प्रत्येक कम्पनी श्रीर रजिस्ट्री की हुई फर्म से श्राय-कर तथा सूपर-टेक्स एक निर्घारित दर से लिया जाता है। इसे कारपोरेशन-कर कटते हैं।

नमक-कर — यह एक उत्पादन-कर है और उस नमक पर १।)
प्रति मन के हिसाव से लगता है, जो यहाँ बनाया जाता है। यह कर
बहुत अधिक है, और अखरनेवाला हैं। नमक भोजन का आवश्यक
पदार्थ होने से इस पर लगनेवाला कर जीवन-रक्षक वस्तु पर कर है,
और इसका भार ग्रारीव-से-ग्रारीव आदमी पर पड़ता है। इस प्रकार इस
कर का अनुचित होना स्वयं-सिद्ध है। इसीलिए इस कर का यहाँ चोर
विरोध किया जाता है।

अप्रिम-कर — अब से तीस वर्ष पूर्व अफ़ीम की, चीन आदि देशों में खूव नियात होती थी। और, भारत-धरकार को इस मादक पदार्थ के कर से बहुत आमदनी होती थी। अब भारतवर्ष से, औषधि के रूप के सिवाय इसकी कहीं नियात नहीं होती। इसलिए इसकी आय भी बहुत कम — पहले की अपेखा तो नाम-मात्र की ही — होती है। अन्य कर — केन्द्रीय सरकार को यह आय प्रायः देशी राज्यों से मिलनेवाले नज्राने से होती है, जो प्रायः उन संधियों के अनुसार मिलता है, जिनसे पूर्व काल में देशी राज्यों के कुछ स्थानों का ब्रिटिश भारत के स्थानों से परिवर्तन हुआ था, या जिनसे देशी नरेश अपने राज्य में कीज रखने के उत्तरदायित्व से मुक्त हुए थे।

रेला — भारतवर्ष में रेलों में लगभग नौ सौ करोड़ रूपये लगे हुए हैं, अधिकांश पूंजी और प्रवन्ध विदेशी है। जनता के हितों की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। यदि माल ले जाने की दरों में आवश्यक परिवर्तन किया जाय और जनता की सुविधाओं का यथेष्ट ध्यान रखा जाय तो इनसे बहुत लाम हो।

इस मह की आय के हिसाब के वास्ते सरकारी रेलों की कुल आय में से उनके चलाने का ख़र्च तथा कम्पनियों को दिया हुआ प्रनाफ़ा घटा दिया जाता है और शेष में कम्पनियों की रेलों से होने वाली आय जोड़ दी जाती है। सन् १९२५ ई० से रेलों का हिसाब अन्य सरकारी हिसाब से पृथक कर दिया गया है। इस समय यह व्यवस्था है कि रेलों में लगी हुई पूँजी का एक प्रति-शत सरकारी आय में सम्मलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिस वर्ष निर्धारित से अधिक मुनाफ़ा होता है, उस वर्ष के अधिक मुनाफ़ का पंचमांश भी सरकार को मिलता है। अगर सैनिक महत्ववाली रेलों से मुक्तधान हो, तो उतनी रकुम सरकार को दी जानेवाली रकुम से काट ली

रेलवे श्रिक्वं-फंड के लिए तीन करोड़ से श्रिषक रुपया रह जाय तो जितना रुपया श्रिषक हो, उसका तृतीयाँश सरकार को दिया जाता है।

डॉक ख्रोर तार—इस मद्द का आय में वह रक्कम दिखायी जाती है, जो कुल आय में से संचालन-व्यय निकालकर शेष रहती है। मारतवर्ष में सरकार ने, जनता की सामर्थ्य और सुविधा का विचार न करते हुए, पोस्टकाडों थ्रोर लिक्काकों का मूल्य तथा पेकेट या पार्स्वल की दर बढ़ा रखी है। इससे लोगों के पारस्परिक व्यवहार-बृद्धि एवं साहित्य-प्रचार में बहुत बाधा उपस्थित होती है।

सूद — इस आय में भारत-सरकार द्वारा प्रान्तों को दिये हुए आध्या और पेशागी का सूद, रेलवे कम्पनियों को दी हुई पेशागी का सूद तथा प्रोविडेंट फंड की सिक्यूरिटियों (ऋपा-पत्रों) के सूद की आय सिम्मलित है।

सिविला निर्माण-कार्य—इस मह में सरकारी मकानों का किराया, उनकी विक्री का रुपया तथा इस प्रकार अन्य आय सम्मलित है।

मुद्रा, टकसाल श्रोर विनिमय—इस मह में सरकार के 'पेयर करेन्सी रिज़र्ब' नामक कोष में जो सिक्यूरिटियाँ रखी जाती हैं, उनकी रक्रम का सद तथा भारतवर्ष के लिए पैसा, इकजी श्रादि सिक्के दालने का लाभ सम्मिलित है। स्थया ढालने का लाभ 'गोल्ड स्टेंडड्

रिज़र्व' श्रथीत् 'मुद्रा-ढलाई-लाम-कोष' में डाला जाता है। विनिमय की श्राय के सम्बन्ध में, इस मह में होनेवाले ब्यय के प्रसंग में लिखा जा चुका है।

सेना — इस मह की आय में सैनिक स्टोर, कपड़े, दुध, मक्खन तथा पशुओं की बिक्रों से और सैनिक निर्माण-कार्य से होनेवाली आय समिलित है।

विविध आय—इस सद में सरकारी ग्रज़ट, रिपोटों तथा पुस्तकों आदि की बिक्री से होनेवाली तथा सरकारी प्रेस की अन्य आय सम्मिलित है। विशेष रूप से होनेवाली आय भी इसी में जोड़ दी गयी है।

प्रान्तीय त्र्याय-च्यय — त्रव प्रान्तीय श्राय-च्यय के सम्बन्ध में लिखा जाता है। प्रान्तीय सरकारों से यहाँ श्राशय गवनीरों वाले प्रान्तों की सरकारों से ही है। जैसा पहले कहा गया है, चीफ़क्सिएनरों के प्रान्तों का श्राय-च्यय केन्द्रीय हिसाव में सम्मिलित होता है।

पहले प्रान्तीय ब्यय के विषय को लीजिए। सब प्रान्तों का मिलाकर कुल ब्यय लगभग ८० करोड़ रुपये होता है। प्रत्येक प्रान्त में होनेवाले ब्यय की रक्षम भिन्न-भिन्न हे—श्रीर प्रति वर्ष योड़ी-बहुत बदलती रहती है। स्थानाभाव से यहाँ केवल उदाहरण-स्वरूप संयुक्तप्रान्त की सरकार के ब्यय की महें, श्रीर उनकी रक्षम के श्रंक दिये जाते हैं।

## संयुक्तप्रान्त के व्यय का श्रतुमान

( सन् १९४०-४१ ई० )

| मद्द                     | लाख रुपये |
|--------------------------|-----------|
| १कर-प्राप्ति का व्यय     | १,६३      |
| २श्रावपाशी               | 2,86      |
| ३सूद                     | 49        |
| ४शासन                    | १,४३      |
| ५—न्याय                  | ७१        |
| ६—जेल                    | 33        |
| ७—पुलिस                  | १,७९      |
| द—शिद्या                 | ₹,१९.     |
| ९—स्वास्थ्य चिकित्सा     | <b>६१</b> |
| १०— कृषि                 | ৩৩        |
| ११—सहकारिता              | 6         |
| १₹—उद्योग-धंघे           | 78        |
| १५श्रन्य शासन-व्यय       | *         |
| १४ सिविल निर्माण कार्य , | ६१        |
| १५—श्रकाल-निवारण         |           |
| १६पेशन                   | १,११      |
| १७ स्टेशनरी प्रिंटिग     | १४        |
| १८—विविध व्यय            | र०        |
| योग                      | ₹₹,५⊏     |

श्रव व्यय की सुख्य-मुख्य महों पर विचार करते है।

कर-पाप्ति का व्यय-इसमें मालगुज़ारी, आवकारी, स्टाम्य, जंगल, रिलस्टरी आदि के कर वस्त् करनेवाले कर्मचारियों का वेतन आदि सम्मिलित है।

श्रावपाशी--यह प्रधानतया आय की मद्द है। इसके सम्बन्ध में आगे कहा जायगा।

शासन—हरमें गवर्नर, मंत्रियों, किसरनरों, कलेक्टरों और उनके खहायकों तथा तहसीलदार और उनके खधीन कर्मचारियों के वेतन, भन्ने तथा आफ़िस्ट-व्यय के अतिरक्त, प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल आदि का ख़र्च सम्मिलित है। केन्द्रीय शासन-व्यय की तरह प्रान्तीय शासन-सम्बन्धी उच्च कर्मचारियों का वेतन बहुत अधिक है। यह जनता की परिस्थिति के अनुसार निर्धारित होना चाहिए। काँअसी सज्जनों ने पांच सौ रुपये मासिक लेकर मंत्री-पदों पर काम कर दिखाया है, अन्य सज्जनों को भी उनके आदर्श का अनुकरण करना चाहिए। आवश्यकतानुसार नियम बन जाने से उच्च अधिकारियों सम्बन्धी ख़र्च में बहुत किफ़ायत हो सकती है।

न्याय — इस मह में हाईकोर्ट से लेकर नीचे तक की सब अदालतों का ख़र्च सम्मिलित है। हाईकोर्ट के बजो के वेतन और असे आदि को छोड़ कर न्याय-सम्बन्धी ख़र्च प्रान्तीय सरकारों के अधीन है और वे इसमें बहुत बचत कर सकती है। यत वर्षों में काँग्रेसी सरकारों ने योग्य व्यक्तियों को आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त करके इस विभाग का ख़र्च बढ़ाये बिना ही, इसकी कार्य-समता

बढ़ायी तथा पंचायतों की दृद्धि करके, खर्च कम करने का प्रयस्न कियाथा।

जेला — इस मह में सब प्रकार की जेलों के प्रवन्ध का व्यय, जरायमपेशा जातियों के सुवारार्थ किया हुआ व्यय, कैदियों के लिए खाद्य-पदार्थ आदि का व्यय तथा उनके छूटने पर उनके निर्वाहार्थ दिया हुआ व्यय शामिल है। वर्तमान दशा में, जेलों में नागरिकों का जीवन बिगड़ने की प्रवृत्ति रहती है। यदि उत्तित व्यवस्था हो जाय तो कैदियों का जीवन सुघरने लग जाय। राजनैतिक कैदियों से व्यर्थ में व्यय-भार बढ़ता है। जनता की राजनैतिक मांग को पूर्ण करते रहने से यह ख़र्च सहज ही काफा घट सकता है।

पुत्तिस—इस मह में निम्नलिखित ब्यय सम्मिखित है:—(क) इन्स्पेक्टर-जनरल आदि बढ़े अफसरों और उनके सहायकों तथा पुलिस के स्पिहियों आदि का नेतन और आफिस-ज़र्च, (ख) खुफिया विभाग या सी० आई० डो० का ख़र्च, (ग) गाँव की पुलिस का ख़र्च, तथा (ख) रेलवे पुलिस का ख़र्च। आवश्यकता है कि उच पदाधिकारियों का वेतन कम कर के, इस मह का ख़र्च घटाया जाय। गाँव की पुलिस के ख़र्च के सम्बन्ध में ख़र्च बहुत अधिक घटने की सम्भावना नहीं है। उसका अधिकांश भाग चौकांदारों का वेतन होता है, जो कम ही है।

स्वास्थ्य श्रीर चिकित्सा—इस मह में यह खर्च शामिल है:—विविध कर्मचारियों का वेतन, मत्ता, कार्यालय का व्यय और सामान श्रादि, ज़िला बोडों श्रादि को सहायता, ख़ूत की बोमारियों के निवारण का खर्च, अस्पताल श्रीर शफाख़ानों का खर्च, दाक्न्यों और सेवा-मितियों को दी जानेवाली रक्तम, श्रीर आयुर्वेदिक कालिज आदि, मेडिकल स्कूल श्रीर कालिज, पागलख़ाने, रावायनिक परीक्षक का खर्च।

देश में मृत्यु-संख्या बहुत बड़ी हुई है, बुख़ार, चेचक, हैना आदि अनेक बीमारियों ने घर कर रखा है। आवश्यकता इस बात की है कि इस विभाग में वैज्ञानिक उपायों का अवलम्बन कर के लोगों के प्राण बचाये जायँ और उन्हें अधिक स्वस्थ बनाया जाय।

शिक्षा—इस मह में इन विषयों का ख़र्च होता है: — विश्व-विद्यालय और कालिज, हाई और मिडिल स्कूल, प्रारम्भिक शिक्षा, विशेष पेशों के स्कूल, कर्मचारियों का बेतन, आफ़िस-ख़र्च, छात्रवृत्ति । विग्रत वर्षों में, शिक्षा में व्यय कम हुआ है, और जो व्यय हुआ है, उसका भी जनता को यथेष्ट लाभ नहीं पहुँचा है। देश में निरक्षरता और बेकारी भयंकर रूप से है। अब इन दोषों को दूर करने तथा इस मह के व्यय को श्रिधिक उपयोगी बनाने का विचार हो रहा है।

कृषि—इस मह में नीचे लिखा खर्च शामिल है:—निरीक्षय-कर्मचारी, पशु-पालन, कृषि-प्रयोग, कृषि-कालिज और अन्वेषया-शाला, कृषि-फार्म, नुमायश और मेले, वनस्पति-शाला, कृषि-स्कूल, पशु-चिकित्सा, सहकारिता विभाग के कर्मचारी, और उनका आफिस-ज्यय आदि। प्रान्तीय सरकारों की आय का एक मुख्य साधन क्षचे किया जा सके अञ्च्छा है, हां, वह मितव्यथिता-पूर्वक होनाः चाहिए।

उद्योग धन्धे—इस मद्द में खर्च इन विषयों में होता है:— निरीक्षण, उद्योग धन्धों की सहायता, अन्वेषण-संस्था, उद्योग और शिल्प-संस्थाएँ आदि । इस विभाग में भी विगत वर्षों में बहुत कम खर्च हुआ है । स्वदेशी उद्योगधन्धों की उन्नति और पेशों-सम्बन्धी शिला के कार्य में प्रगति होनी चाहिए ।

सिवित्त निर्माण-कार्य—इस मद में निप्तलिखत ख़र्च होता है:—इमारतों, सड़कों और पुलों को बनवाने तथा उनकी मरम्मत कराने का ख़र्चं, इस विभाग के अफ़सरों का वेतन और आफ़्सर-ख़र्चं औज़ार आदि ख़रीदने का ख़र्चं; म्युनिस्पैलिटियों, ज़िला-बोडों आदि को इमारतों के लिए दी जानेवाली रकम । अब तक इस मद में सर्व-साधारण की आवश्यकताओं का विचार बहुत कम किया गया । नगरों या शहरों की सरकारी इमारतों या सड़कों आदि पर ही विशेष ध्यान दिया गया । आवश्यकता है, देहातों को जानेवाले रास्तों की धुष लोने की । आशा है, प्रान्तीय सरकारें इस और कमशः अपना कर्तव्य पालन करेंगी ।

अब प्रान्तीय आय के विषय को लीजिए। सब प्रान्तों की वार्षिक आय मिला कर लगभग ⊏० करोड़ रुपये होती है। स्थानाभाव से भिन्न-भिन्न प्रान्तों के सम्बन्ध में व्यौरेवार न लिखकर यहाँ केवल संयुक्तप्रान्त की सरकार आय की महें और उनको रक्तमः के अंक दिये जाते हैं:—

# संयुक्तमान्त की आय का अनुमान

( सन् १९४०-४१ ई० )

| ( ~ , , , , , , , , , , , , , , , , , , |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>मद</b>                               | रूपये      |
| २—मालगुज़ारी                            | €,09       |
| <b>२—आ</b> वकारी                        | १,३६       |
| ₹— <b>स्टा</b> म्प                      | 2,38       |
| ४—जंगल                                  | પૂર        |
| <b>५—र</b> जिस्टरी                      | 8          |
| ६मोटर श्रादि पर-कर                      | १२         |
| ७श्राय कर                               | 88         |
| प्रमाय कर ( मनोरंजन-कर आदि )            | યુદ્       |
| ९—श्राबपाशी                             | १,६९       |
| १०—सूद                                  | 18         |
| ११—सिविल निर्माण-कार्य                  | १०         |
| १२—न्याय                                | ११         |
| १३—जेल                                  | Ę          |
| १४—पुलिस                                | 5          |
| १५—शिद्धा                               | १४         |
| १६—स्वास्थ्य चिकित्सा                   | 6          |
| १७— कृषि श्रौर सहकारिता                 | <b>१</b> ४ |
| १८—उद्योग धन्धे                         | Ę          |
| १९ — शासन-सम्बन्धी श्रन्य श्राय         | २          |
| २०—विविध श्राय                          | 28         |
| २१ — केन्द्रीय सरकार की सहायता          | રપ્        |
| थीग                                     | १३,५८      |
| 그는 그러그리 얼마나 그 그리고 하는 그리고 하는 것이다.        |            |

श्रव इन में से मुख्य-मुख्य महीं का विचार किया जाता है :—

माज्य गुज़ारी—इस मह में मालगुज़ारी, सरकारी जागीर की

बिक्री, ज़मीन का महस्तल तथा श्रववाब के श्रितिरिक्त निम्नलिखित
श्राय भी सम्मिलित होती है :—मालगुज़ारी-सम्बन्धी जुर्माना,
ज़ास पटवारी रखने से होनेवाली श्राय, खेतों की हह ठीक
करने के लिए श्रमीनों की फ़ीस, उन जंगलों या ज़मीनों से होनेवाली खियाज पदार्थों की श्राय, जो जंगल विभाग के प्रवन्ध
में नहीं।

प्रान्तीय सरकार की आय का मुख्य साधन मालगुज़ारी ही है। इसकी (एवं लगान की) अधिकता के कारण अधिकाँश कृषकों की दुरी दशा है। पिछले दिनों कुछ प्रान्तों में लगान और मालगुज़ारी के सम्बन्ध में सुधार किया गया है।

आवकारी— भाँग, चरस, शराव, अक्षीम आदि मादक पदार्थों पर लगाया जानेवाला कर 'आवकारी-कर' कहलाता है। यहाँ मादक पदार्थों को बनाने का सरकार को प्रायः एकाधिकार है। इनकी विकी से जो आय होती है उसमें से उत्पादन-क्यय निकलने पर जो शेष रहे, वह सरकारी मुनाफ़ा है, और आय में सम्मिलत होता है। इस मद्द में लाइसेंस फ्रीस, डिस्टलरी (शराव की मही) की फीस, शराव और अन्य मादक पदार्थों की विक्री का महसूल, (आवकारी विमाग का) अफ्रीम की विक्री का लाभ, मादक पदार्थों के सेवन-सम्बन्धी जुर्माना आदि सम्मिलत हैं।

विगत वर्षों में इस मह की आय में उत्तरोत्तर बृद्धि होती रही

थी। कांग्रेसी सरकारों ने अपने समय में मादक-वस्तु-निषेध के सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट रखी, और बहुत-से ज़िलों में मद्यपान-निषेध का प्रयोग सफलता-पूर्वक किया। ऐसी नीति से आय कम होती है परन्तु यह अच्छा ही है।

स्टास्प — स्टास्प दो प्रकार का होता है, अदालती और गैर-अदालती। अदालती स्टास्प की आय में कोर्ट-फीस या अदालतों में पैरा होनेवाले सुक़द्दमें के कागुजों और दर्झांक्तों पर लगाये जानेवाले टिकटों की आमदनी शामिल है। गैर-अदालती स्टास्प में व्यापार और उद्योग-सम्बन्धी कागजों (हुएडी, पुज़ें, चेक, रुपयों की रसीद आदि) पर लगनेवाले टिकटों की आमदनी गिनी जाती है।

श्रदालती स्टाम्प प्रत्यक्ष रूप के न्याय पर कर है। ग्रैर-श्रदालती स्टाम्प भी (परोक्ष रूप में ) न्याय-कर ही है; चपया लेने की रसीद श्रादि पर स्टाम्प इसीलिए तो लगाया जाता है कि पीछे श्रावश्यकता होने पर न्याय के लिए प्रमाख रहे।

जंगला — इस मद में निम्नलिखित आय होती है — जंगल की लकड़ी या अन्य पैदावार से होनेवाली आय, जंगल का लावारसी या ज़न्त किया हुआ माल, जँगल की पैदावार पर महसूल, इस विभाग-सम्बन्धी कुर्माना आदि ।

र जिस्टरी — इस मद की आय निम्नलिखित विषयों से होती है — दस्तावेज़ों की रजिस्टरी कराने की फीस, रजिस्टरी करायों हुई दस्तावेज़ों की नक़ल की फीस या जुर्माना आदि। कागज़ों की रजिस्टरी होने से लोगों की बेईमानी करने का अवसर कम आता है। अप्रयाकर-श्राय-कर से होनेवाली आय केन्द्रीय सरकार की होती है. वह उसका निर्धारित भाग प्रान्तों में विभक्त करती है।

श्रावपाशी—यहाँ नहरों श्रीर बड़े तालावों का कार्य बहुत बढ़ने की श्रावश्यकता है। कार्य बढ़ने के साथ श्राय का बढ़ना श्रमुचित नहीं, परन्तु इसकी ब्यवस्था श्रीर दरों में जनता की सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिए।

स्द — यह श्राय ज़िला श्रीर श्रन्य लोकल फंड कमेटियों म्युनिसपैलटियों, ज़िला-बोडों, ज़मीदारों, किसानों तथा सहकारी समितियों श्रादि को दिये हुए ऋषा के सुद से होती है।

न्याय—इस मह में यह आय होती है—कोर्ट-क्षीस, मजिस्टेटों का किया हुआ जुर्माना और ज़ब्दी आदि, बकालत की परीक्षा की कीस, अनिधकृत माल की विकी।

जेल — इस मद्द की आय विशेषतया उस सामान की विक्री से होती है, जो जेलों के कारख़ानों में क्रैदियों द्वारा तैयार कराया जाता है।

पुलिस—इस मह में निम्नलिखित आय होती है—सार्वजनिक विभागों या प्राइवेट संस्थाओं आदि को जो पुलिस दी जाय, उसकें उपलक्ष्य में होनेवाली आय, हथियार रखने के कान्त से होने-वाली आय, मोटर आदि की रजिस्टरी कराने की फ़ीस, खुर्माना और ज़ब्ती।

शिक्षा—इस मद्द में इस आयं का समावेश होता है—सरकारी
आर्ट (साहिस्य ) तथा औद्योगिक शिक्षा-संस्थाओं की कीस्—सुचारक

स्कूलों के कारखानों की आया, परीक्षा-फीछ, शिक्षा के लिए छार्वजनिक सहायता या दान आदि ।

स्वास्थ्य श्रोर चिकित्सा—इस मह में निम्नलिखित स्राय होती है—दवाइयों श्रीर टीका लगाने की चीजों की विक्री, मेडिकल स्क्लों श्रीर कालिजों की फीस, अस्पतालों की श्राय, पागलखानों से होनेवाली विशेषतया वह श्राय जो ऐसे पागलों को रखने से होती है, जिनकी श्रार्थिक स्थिति श्रव्ही हो, म्युनिसपैलटियों श्रीर छावनियों की इस विषय की सहायता, रासायनिक विश्लेषया की फीस श्रादि।

विचित्र आय-इसमें सरकारी ग्रज़ट, रिगे,टों पुस्तको आदि की थिको तथा प्रेस की छुपाई आदि से होनेवाली आय सम्मिलित है। विशेष रूप से होनेवाली आय भी इसी मह में जोड़ दी गयी है।

विशेष वक्त न्य — ऊपर हमने भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकारों के आय-न्यय की महों का परिचय दिया है। प्रान्तीय सरकारों में हमने केवल संयुक्तप्रान्त का ही उदाहरण लिया है। यद्यपि श्राय-न्यय के श्रंक भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पृथक्-पृथक् हैं, आय-न्यय की महें सब प्रान्तों में एक-सी ही है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय महों का परिचय देते हुए हमने स्थान-स्थान पर प्रसमानुसार यह संकेत किया है कि आय की किस-किस मह में कमी होनी चाहिए, और किसमें बृद्धि। इसी प्रकार न्यय की महों के सम्बन्ध में भी उत्तेख किया गया है। सुक्य बात यह है कि आय-न्यय की प्रत्येक मह पर भारतीय जनता के

प्रतिनिश्चियों का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। तभी यवेष्ट सुधार हो सकेगा। वर्तमान अवस्था में सरकारी आय-ध्यय की भिज-भिज महों के सम्बन्ध में कहाँ तक भारतीय और प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को अधिकार है, और, कहाँ तक शासक उक्त संस्थाओं के निर्णय के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं, यह पिछलों (पैंतीसवें और सैंतीसवें) परिच्छेदों में बताया जा चुका है।

प्रान्तों में उत्तरदायी शासन-पद्धति श्रारम्भ हो जाने पर प्रान्तीय सरकारों को अपनी आय-व्यय पर गम्भीर विचार करने के लिए वाध्य होना पड़ा है। उनको श्राय बहुत परिमित है। पुनः एक श्रोर तो लगान कम करने. श्रीर शराव बन्द करने के कार्य-क्रम से उनकी श्राय श्रीर भी कम होनेवाली है, दूसरी श्रोर उन्हें शिक्षा-प्रचार, स्वास्थ्य-रक्षा. ग्राम-सुधार आदि अनेक जन-हितकारी कार्यों के लिए खर्च बढाना है। इसलिए उनकी आय-बृद्धि के उपायों को सोचना आवश्यक हो गया है। एक उपाय यह है कि कृषि से होनेवाली आराय पर भी कर लगे। बिहार में यह कर लगाया गया है, इसका उल्लेख उन्तीसवें परिच्छेद ('ब्रार्थिक स्थिति') में किया जा चुका है। मध्यप्रान्त की सरकार ने पेट्रोल पर कर लगाया था। भारत-सरकार का विचार था कि प्रान्तीय सरकार को ऐसा कर लगाने का अधिकार नहीं है. परसंघ न्यायालय के निर्णय से यह सिद्ध हो गया कि प्रान्तीय सरकारें इस कर के द्वारा अपनी आय बढ़ा सकती हैं। मदरास में प्रान्तीय सरकार ने वस्तुन्त्रों की बिक्री पर कर लगाया है, यह कर दुकानदारों से उनकी विको की कुल रकम पर बहुत अल्प परिमाणा में लिया जाता है। इसी प्रकार ऊँची ऊँची तनख्वाह पानेवालों पर 'वेतन-कर' लग सकता है। और जब कोई व्यक्ति ऋब्ही जायदाद या पूँजी छोड-कर मर जाय तो उसके उत्तराधिकारियों पर मृत्यु-कर या विरासत-कर लगाया जा सकता है। समय-समय पर आय-वृद्धि के और भी ऐसे उपायों पर विचार होते रहना चाहिए, जिनसे जनता को कष्ट न हो। परन्त इसके साथ यह भी आवश्यक है कि जनता द्वारा वसल किया हुआ द्रव्य बहुत सीच-विचारकर, मितव्ययिता-पूर्वक जनता के हितार्थ उपयोगी कार्यों में व्यय किया जाय। इस समय अनेक ऊँचे पढ़ों पर विदेशियों का प्रभत्व है. और उन्हें इतना ऋधिक रुपया वेतन, भत्ता, श्रीर पेंशन श्रादि के रूप में दिया जाता है, जो देश की श्रार्थिक स्थिति तथा सर्वसाधारण जनता की निर्धनता का विचार करते हए कदापि उचित नहीं है। इसमें तुरन्त सुधार किये जाने की आवश्य-कता है । इस विषय में विस्तार-पूर्वक हमारी 'भारतीय राजस्व' पुस्तक में लिखा गया है। साधारण ज्ञान के लिए ऊपर लिखी बातें पर्याप्त है।



## बयालीसवाँ परिच्छेद देशी राज्य

किया गया है, वह केवल ब्रिटिश-भारत की है। यह बताया जा जुका है कि राजनैतिक हाध्य से भारतवर्ष का एक मुख्य भाग और भी है— वह है देशी राज्यों का। इस परिच्छेद में इस भाग की ही शासन-पद्धति के सम्बन्ध में लिखा जायगा। 'राज्य' (स्टेट) की परिभाषा और कक्षण पहले खंड में बताये गये हैं। उस हाध्य से भारतवर्ष के देशी राज्यों को 'राज्य' कहना उचित नहीं है; रियासतें ही कहना चाहिए। पर साधारण ब्यवहार में इतना सुक्ष्म विचार न कर दोनों शब्दों का समान उपयोग होता है।

देशी राज्यों से भारतवर्ष के उन भागों का प्रयोजन है, जिनका भ्रान्तिरिक शासन यहाँ के ही राजा या सरदार, विविध संधियों के भ्रमुसार सम्राद की भ्रघोनता में रहते हुए, करते हैं। छोटे-बड़े हन सब राज्यों की संख्या ५६० है। इनमें से हैदराबाद, बहुोदा, भैस्र कश्मीर श्रीर गवालियर श्रादि कुछ तो अपने विस्तार श्रीर जन-संख्या में योरप के एक एक राष्ट्र के समान तथा एक एक करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक आयवाले हैं, और बहुत से राज्य साधारण गाँव सरीखे हैं। वास्तव में राज्यों की संख्या दो सी से भी कम है, शेष सनदी जागीरें (इस्टेट्स) हैं, जिनके अधिपति सरदार या 'चीक् कहलाते हैं। केवल ३० ही राज्य ऐसे हैं, जिनकी आवादी, चेत्रफल और साधन ब्रिटिश भारत के श्रीसत ज़िले के समान हैं।

देशी राज्यों का शासन-प्रवन्ध — अधिकतर देशी राज्यों में कोई शासन-विधान नहीं है। उनका शासन शासक की व्यक्तिगत इन्छा, रूचि या योग्यता आदि के अनुसार बदलता रहता है। जिन राज्यों का शासन प्रवन्ध कुछ, निश्चित है, उनमें भी परस्र स्मानता नहीं है। प्राय: सब का अपना-अपना निराला हंग है। कहीं-कहीं तो महाराजा (प्रधान शासक) के बाद मुख्याधिकारी दीवान होता है, और सब बड़े-बड़े अधिकारी उसके अधीन रहते हैं। कहीं-कहीं दीवान प्रधान मंत्री होता है, और विविध विभागों का प्रवन्ध करनेवाले मंत्री उसके सहायक होते हैं। किसी-किसी राज्य में प्रवन्धकारियी कींसिल है, इसके सदस्य मिन्न निम्न विभागों का संचालन करते हैं, परन्तु सब पर महाराजा का नियन्त्रया रहता है।

कुछ देशी राज्यों में व्यवस्थापक सभाएँ हैं। पर ऐसे राज्यों की संख्या केवल तीस के लगभग है। इनकी अधिकतर सभाओं में सरकारी सदुस्यों की संख्या काफी होती है तथा गैर-सरकारी सदस्य भी जनता द्वारा निर्वाचित न होकर, नामज़द होते श्रयंना म्युनिष्फेलटियों श्रादि द्वारा खुने जाते हैं। वास्तव में देशी राज्यों में निर्वाचन-प्रथा का बहुत ही कम उपयोग हो रहा है। जनता को व्यवस्था-कार्य के लिए श्रपने प्रतिनिधि खुनने का श्रिषकार नहीं-सा है। फिर देशी राज्यों की श्रावकतर व्यवस्थापक सभाश्रों को क़ातून निर्मान या बजट की महों पर मत देने का यथेष्ट श्राविकार न होने से, वे एक प्रकार से परामर्श देनेवाली संस्थाएँ हैं, उनका शासकों पर कुछ नियन्त्रण नहीं है।

न्याय के सम्बन्ध में बात यह है कि शासन की भांति उसकी भी,
भिन्न-भिन्न राज्यों में, पृथक-पृथक् रीति है। अधिकांश राज्यों में निरासेनिरासे क़ानून प्रचलित हैं। कुछ में तो न्याय-सम्बन्धों क़ानून का
अभाव ही कहा जा सकता है; शासक की इच्छा ही कानून है। केवल
चालीस राज्यों में हाईकोर्ट ब्रिटिश भारत के ढंग पर संगठित है। कुछ
राज्यों में यह विशेषता है कि उनमें न्याय-कार्य शासन-विमाग
से प्रथक है।

कुछ थोड़े से उन्नत राज्यों को छोड़कर, अन्य राज्यों में मुनिविपेलिटियों आदि स्थानीय संस्थाओं की भी बहुत कमी है। कितने ही राज्यों में तो राजधानी में भी म्युनिविपेलटी नहीं है; अथवा, यदि है भी तो उसमें नागरिकों का यथेष्ट प्रतिनिधित्व नहीं, राज-कमेंचारियों का ही प्रशुक्त रहता है।

देशी राज्यों का आय व्यय—श्रविकतर देशी नरेश स्वेच्छा-बुधार भाति-भाति के कर लगाते हैं, और जब चाहें उन्हें बढ़ा देते हैं; उन पर किसी व्यवस्थापक सभा का कुछ नियंत्रण नहीं रहता। कुर्च के विषय में भी वे बहुधा स्वच्छन्द हैं। प्रजा के, करों के बोम्म से, दवे रहने पर भी वे लाखों रुपये के महल आदि बनवाते हैं। यदि राज्य की रिपोर्ट छुपती है तो वे इस ख़र्च को निर्माण-कार्य के अन्तर्गत दिखा देते हैं। जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा की चिन्ता न कर, शिकार, मनोरंजन और विदेश-यात्रा में तथा कुत्ते मोटर आदि ख्रीदेने में, और भारत-सरकार के अक्तसरों आदि का स्वागत-सरकार करने में असंख्य धन ख़र्च कर डालते हैं। निदान, वे आय का अधिकांश भाग अपनी इच्छानुसार ख़र्च करते हैं। उनका स्वयं अपने लिए वा राज-परिवार के वास्ते लिया जानेवाला द्रव्य निर्घारित नहीं होता, और यदि निर्घारित होता भी है, तो प्राय: उसकी मात्रा काकी अधिक होती है।

भारत-सरकार का नियन्त्रण — सब देशी राज्य भारत-सरकार के न्यूनाधिक प्रधीन हैं। भारत-सरकार का विदेश-विभाग उनकी निगरानी किया करता है। यह विभाग स्वयं वायसराय के अधीन है। उसकी सहायता के लिए एक पोलिटिकल सेकंटरी तथा उसके कुछ सहायक रहते हैं। देशी राज्यों में से हैदराबाद, मैस्र, बड़ौदा, कश्मीर, गवालियर और सिक्कम, ये छः ऐसे हैं, जिनका भारत-सरकार से सीचा सम्बन्ध है। इनमें से प्रत्येक की राजधानी में भारत-सरकार का एक-एक रेजीडेंट रहता है। देशी राज्यों और मारत-सरकार में जो पत्र-व्यवहार आदि होता है, वह रेजीडेंट दारा ही होता है। देजीडेंट देशी नरेश को प्रत्येक आवश्यक विषय पर परामर्श देता रहता है।

कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनके एक एक समूह की एक एक 'एजंसी' है। प्रत्येक एजंधी में एक 'सवर्तर-जनरल का एजंट' या 'ए, जी. जी.' रहता है। यह भारत-सरकार के अधीन होता है, और इसके अधीन कई-कई पोलिटिकल एजंट या (छोटे रेजीडेंट) होते हैं। प्रत्येक पोलिटिकल एजंट या (छोटे रेजीडेंट) होते हैं। प्रत्येक पोलिटिकल एजंट एक या अधिक देशी राज्यों का कार्य करता है। वह इनके नरेशों को शासन आदि विषयों में आवश्यक परामर्श देता है। इन नरेशों और भारत-सरकार में जो पत्र-स्वहार आदि होता है, वह क्रमशः पोलिटिकल एजंट और 'ए. जी. जी.' के द्वारा होता है।

कुछ राज्य प्रान्तीय सरकारों के अधीन हैं। उनमें भी पोलिटिकल एजंट (या छोटे रेजीडेंट रहते हैं) किन्दु जहाँ-तहाँ फैले हुए छोटे-छोटे राज्यों या जागीरों (इस्टेट्स) में एजंट का कार्य प्राय: उस कलस्टर या कमिश्नर को ही सींग हुआ रहता है, जिसके चेत्र में वह राज्य होता है।

नरेशों का सम्मान — भारत-सरकार द्वारा देशी नरेश दो प्रकार से सम्मानित होते हैं — (१) उपाधियों तथा अवैतनिक सैनिक पदों से, और (१) तोपों की सलामी से। कुछ उपाधियाँ पैतुक और स्थायी होती हैं तथा कुछ अस्थायी और व्यक्तिगत रहती हैं। देशी नरेशों में से ११८ को सलामी का सम्मान प्राप्त है। इनमें से जब कोई नरेश अपने राज्य से बाहर जाता या बाहर से आता है, अथवा नरेश की हैंस्यत से ब्रिटिश भारत में आता है, या यहाँ से अथवा नरेश की हैंस्यत से ब्रिटिश भारत में आता है, या यहाँ से

लौटता है, तो उसके सम्मान के लिए निर्घारित संख्या में तोपें छोड़ी जाती हैं। यह संख्या ९ से २१ तक होती है। इस सम्मान के तीन भेद हैं:—(१) स्थायी, (२) व्यक्तिगत और (३) स्थानीय अर्थात् केवल राज्य के भीतर मिलनेवाली सलामी।

देशी राज्यों के अधिकार—देशी राज्यों के निवासी अपने-अपने नरेश की प्रजा हैं। साधारगतया इन पर, अथवा इनके शासको पर, ब्रिटिश-भारत का कानून नहीं लग सकता। हाँ, देशी राज्यों में रहनेवाली ब्रिटिश प्रजा तथा रेजीडेंसी, छावनी, रेल या नहर की भूमि में, श्रथवा राजकोट या बहुवान (गुजरात ) जैसे स्थानों में. जहाँ व्यापार आदि के कारण बहत-से आँगरेज रहते हों. ब्रिटिश भारत के ही क़ानून का व्यवहार होता है। ब्रिटिश भारत का कोई श्रपराधी यदि किसी देशी राज्य में भाग जाय तो वह उस नरेश की श्राज्ञा से पकड़ा जाकर, ब्रिटिश भारत में भेज दिया जाता है। देशी राज्यों की प्रजा अपने राज्य की सीमा के बाहर ब्रिटिश प्रजा की तरह मानी जाती है। साधारखतः देशी नरेश अपनी प्रजा से कर लेते तथा उसके दीवानी और फीजदारी मामलों का फ़ैसला करते हैं। कुछ नरेश अपने यहाँ आनेवाले माल पर चुक्को लेते हैं। कई नरेश अभी तक अपने रुपये आदि सिक्के ढालते हैं। परन्तु, इन्हें अपने यहाँ ब्राँगरेजी रुपये को वही स्थान देना पड़ता है, जो उसे ब्रिटिश भारत में मिला है।

भारत-सरकार की नीति—देशी राज्यों के प्रति भारत-सरकार की द्यीति यह है कि जब तक वे ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति बनायी रखें, और पहले की संधि की शतों का यथोचित पालन करते रहें, तब तक सरकार उनकी रक्षा करेगी, और उनका अस्तित्व बनाये रखेगी। यद्यपि साधारण दशा में देशी नरेश अपने राज्यों का स्वयं प्रबन्ध करते हैं. कुछ नरेश वायसराय को 'मेरे दोस्त' लिखते हैं, श्रीर इक्नलैंड को अपना 'मित्र राज्य' कहते हैं, परन्तु कार्य-व्यवहार में नरेश भारत-सरकार के परामर्श की श्रवहेलना नहीं कर सकते। सर-कार जिस नरेश को श्रयोग्य या श्रसमर्थ समक्ते, उसे गद्दी से उतार कर, उसकी जगह उसके किसी सम्बन्धी को बैठा देती है, या उसके राज्य में किसी अँगरेज को 'एडिमिनिस्ट्रेटर' (शासक) बना देती है। यदि किसी नरेश के सन्तान न हो तो वह उसे उत्तराधिकारी या वारिस गोद लेने की इजाजत दे देती है। वारिस की नाबालगी (श्रल्यावस्था) की हालत में देशी राज्य के शासन का प्रवन्ध सरकार करती, या रिजेंसी द्वारा करवाती है। इन राज्यों को इस बात की श्रमुमति नहीं रहती कि सरकार की आजा बिना वे परस्पर एक दूसरे से, अथवा किसी विदेशी राष्ट्र से, किसी प्रकार ' का राजनैतिक व्यवहार कर सकें, अथवा किसी विदेशी को अपने यहौं नौकर रख सकें। इन राज्यों की रक्षा का भार सरकार ने अपने कपर ले रखा है। इन्हें सरकार की सद्दायता के लिए कुछ सेना रखनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त, ये थोड़ी सी फीज अपनी आंतरिक शान्ति अथवा दिखावे के लिए रख सकते हैं; परन्तु किसी पर चढ़ाई करके, अथवा किसी को चढ़ाई से अपने को बचाने के लिए वे कोई फौज नहीं रख सकते।

बरार के सम्बन्ध में निज़ाम-हैदराबाद से पत्र-च्यवहार करते समय भूत-पूर्व वायसराय लार्ड रीडिंग ने जिस सिद्धान्त का प्रति-पादन किया था, उसका आशय यह है कि देशी नरेश अपने राज्यों के भीतरी प्रवन्ध में भी स्वतंत्र नहीं हैं। भारतवर्ष में शान्ति और सुब्यवस्था रखना साम्राज्य-सरकार का, किसी संधि-पत्र से नहीं, स्वयं-सिद्ध अधिकार है। ब्रिटिश सरकार को जब जैसा जैसे, वह किसी देशी राज्य के भीतरी प्रवन्ध में हस्तन्नेप कर सकती है।

जाँच कभीशन - ऐसे कगड़ों के विषय में जो दो या अधिक राज्यों में, किसी राज्य और किसी प्रान्तिक सरकार में, या किसी राज्य श्रीर भारत-सरकार में उपस्थित हो, एवं जब कोई राज्य भारत-सरकार अथवा उसके किसी प्रतिनिधि के आदेश से असन्तष्ट हो, वायसराय एक कमीशन नियुक्त कर सकता है, जो भगड़ेवाले मामले की जांच करके अपनी सम्मति उसके सामने उपस्थित करे । अगर वायसराय इसे मंजूर न कर सके तो वह उस मामले को फैसले के लिए भारत-मंत्री के पास मेज देगा । जाँच कमीशन की व्यवस्था सन् १९२० ई ० से हुई है। पर अभी तक इसके प्रयोग को अवसर नहीं आया। जब कभी भारत-सरकार को किसी नरेश के विरुद्ध बहुत शिकायत हुई, तो नरेश ने अन्ततः 'स्वेच्छा-पूर्वक' राज्य त्याग करना ही उचित समका। इससे प्रतीत होता है कि राजा अपने दोषों पर प्रकाश नहीं पड़ने देना चाहते तथा वे कमीशन के परिणाम का पहले से अनुमान कर, उससे आशंकित रहते हैं।

नुरेन्द्र मंडल--सन् १९२१ ई॰ से बड़े-बड़े राज्यों की एक नरेन्द्र-मंडल (चेम्बर-आफ्र-प्रिंसेज़) नामक संस्था बनी हुई है। जिन विषयों का सम्बन्ध किसी विशेष राज्य से न हो, जिनका प्रभाव साधारणतः सब राज्यों पर पड़ता हो, श्रयवा जिनका सम्बन्ध ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश भारत श्रौर देशी राज्यों से हो, उन पर इस संस्था की सम्मति माँगी जाती है। इसका सभापति वायसराय होता है. उसकी अनुपस्थिति में कोई राजा ही सभापति का कार्य करता है। मंडल का प्रधान कार्यालय देहली में है। इसका श्रधिवेशन प्रायः साल में एक बार होता है, उसमें वायसराय द्वारा स्वीकृत विषयों पर ही वादानुवाद होता है। मंडल के नियम वायसराय नरेशों की सम्मति लेकर बनाता है। नरेन्द्र-मंडल प्रति वर्ष एक छोटी-सी स्थायी समिति बनाता है, जिससे वायसराय या केन्द्रीय सरकार का राजनैतिक विभाग देशी राज्यों सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श करता है। नरेन्द्र-मंडल के कुल १२० सदस्य हैं, १०८ सदस्य तो उन ११८ नरेशों में से हैं, जिन्हें वोपों की सलामी का सम्मान प्राप्त है, और १२ सदस्य अन्य १२७ नरेशों के प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार अभी मंडल में केवल २३५ नरेशों के प्रतिनिधि है। शेष ३२५ जागीरों के सरदार आदि की और से उसमें प्रतिनिधि भेजने आदि की योजना पर विचार हो रहा है। मंडल के अधिनेशन में कुछ दर्शक उपस्थित हो सकते हैं। अपने अब तक के जीवन में मंडल प्रजा-हित की हिन्ट से कोई स्वतन्त्र या सन्तोषप्रद कार्य नहीं कर सका है।

बटलार कमेटी श्रीर उसके बाद — देशी राज्यों का ब्रिटिश सरकार से क्या सम्बन्ध रहे तथा ब्रिटिश भारत से उनका आर्थिक सम्बन्ध के लिय हिए विषय का विचार करने के लिय दिएम्बर १९९७ ई॰ में 'ईडियन स्टेट्स कमेटी' नियुक्त हुई थी, जिसे उसके समापति के नाम पर बटलर कमेटी कहते हैं। उसने देशी राज्यों में भारत स्वकार के हस्त द्वेप-श्रविकार को श्रीर भी हु किये जाने की सलाह दी। हाँ, उसने नरेशों का सम्राट् के साथ सीधा सम्बन्ध होने की बात स्वीकार की श्रीर देशी राज्यों को ब्रिटिश भारत की, श्रायात-कर श्रादि उन महों को आय में से कुछ स्वया देने के सम्बन्ध में विचार किये जाने की सिफारिश की, जिनकी कुछ श्राय देशी राज्यों की प्रजा से वस्त होकर ब्रिटिश-भारत के ख़ज़ाने में श्राती है। इससे नरेशों को सन्तोध न हुआ। प्रचात्त उन्होंने गोलमेज परिषदिक्ष में अपने हिटकोष्ण को प्रकट करने का प्रयत्न किया। इसके परिणाम-स्वरूप, संघ-शासन-विधान में उनके हित का बहुत कुछ ध्यान रखा गया है।

देशी राज्यों का सुधार — कुछ उन्नत या छुषार पिय राज्यों को छोड़कर देशी राज्यों की प्रजा को सार्वजनिक कार्य करने की उतनी स्वाधीनता नहीं, जितनी ब्रिटिश भारत की जनता को है। बहुधा उनमें सार्वजनिक मत दर्शानेवालों समाचारपत्रों का अभाव ही है। अनेक स्थानों में "राजा करे सो न्याय," और नरेश की इच्छा ही कानून है। कर लगाने की निश्चित नीति नहीं, प्रजा से कितने ही

<sup>ू</sup>र बत्तीसुवाँ परिच्छेद देखिए।

प्रकार से घन-संग्रह करके उसे स्वेच्छानुसार ख़र्च किया जाता है; प्रजा की सुनाई नहीं होती। शिक्षा और स्वास्थ्य आदि की ओर भी यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता। देशी राज्यों के इन दोषों का दायिख स्वयं उनके नरेशों पर तो है ही —यदि नरेश चाहें तो बहुत-कुछ सुधार कर सकते हैं —हां, कुछ अंश में ब्रिटिश सरकार की नीति भी दूषित है। नरेशों की यह धारणा है कि जब तक वे उसके प्रतिनिधियों को प्रसच करते रहेंगे, सरकार उनके शासन-सम्बन्धों दोधों पर विशेष ध्यान न देगी। इसलिए वे प्रजा के प्रति अपने कर्त्वंथ का समुचित पालन नहीं करते।

बत्तीसवें परिच्छेद में, देशी राज्यों की जाएति के प्रसंग में, अखिल भारतवर्षीय प्रजा-परिषद के सम्बन्ध में लिखा जा जुका है। पिछले दिनों इस परिषद् ने यह प्रस्ताव पास किया था कि बीस लाख से कम आबादी और पचास लाख से कम वार्षिक आयवाले राज्यों को ब्रिटिश भारत के साथ मिला देना चाहिए या उन्हें आपस में मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाया जाना चाहिए। राज्य नामधारी प्रस्थेक संस्था का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि नागरिकों के सुख-समुद्धि और उन्नति में दचचित हो। जो राज्य आय या चेनकल आदि की हिए से इतने छोटे या असमर्थ हैं कि उपर्युक्त कर्तव्य-पालन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीवका और न्याय आदि की भी व्यवस्था नहीं कर सकते, उन्हें अपने पृथक् अस्तित्व का अधिकार नहीं है। उन्हें चाहिए कि अपने निकटवर्ची राज्य या पान्त में सम्मिलित हो जाय । अस्तु, यदि प्रजा-परिषद् का प्रस्ताव कार्यक्य में परियात् हो जाय

तो केवल इक्कोस राजा रह जाते हैं। परन्तु भारतीय राष्ट्र की एकता के लिए यह आवश्यक है कि यह इक्कीस राज्य भी अपनी प्रथक्ता का राग अलापने वाले न हों वरन् भारत की स्वतंत्र केन्द्रीय सरकार के अधीन रहें औरउत्तरदायी शासनवाले हों।

सिंघ शासन स्रोर देशी राज्य — सन् १६३४ ई० के शासन-विश्वान में, भारतवर्ष के केन्द्रीय शासन का स्वस्त्य संव-शासन निर्धारित किया गया है, जिससे ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों का एक संव बन कर दोनों का एक साथ शासन हो। किसी देशी शाख्य का, संव में सम्मित्रित होना उस समय समका जायगा, जब सम्राट् उस राज्य के नरेश का प्रवेश-पत्रक या शतनामा (इन्स्ट्र् मेंट आफ-एक्सेशन) स्वीकार कर लेगा। संव को किसी देशी राज्य-सम्बन्धी किन-किन कार्मों को करने का श्रीधकार रहेगा, इसका निश्चय उस राज्य के प्रवेश-पत्रक द्वारा होगा। संव के सम्बन्ध में श्वन्य श्वावश्यक बातें 'भारत-सरकार' और 'भारतीय क्यवस्थापक-संडल' शीर्षक परिच्छेदों में विख्ली जा



er gentle i flest fan

## तेतालीसवाँ परिच्छेद भारतवर्ष श्रोर राष्ट्र-संघ

प्राह्मिन काल में भारत का अन्य देशों से सम्बन्ध भारतवर्ष का अन्य देशों से राजनैतिक सम्बन्ध चिरकाल से रहा है।
महाभारत के अध्ययन से पता चलता है कि यहाँ उस समय में दूरदूर के राजा और राजनीतिज आया करते ये और वे भारतवर्ष को बहुत
आदर-सम्मान की हिन्द से देखते थे। अब से सवा दो हजार वर्ष
पहले भारतवर्ष कैसा स्वराज्य-मोगी या और इसका अन्य देशों से
कैसा राजनैतिक सम्बन्ध था, इसकी साक्षी तो विदेशो इतिहास और
अन्य प्रस्थ भी दे रहे हैं। समार चन्द्रगुष्त के समय यहाँ यूनान आदि
देशों के राजदूत रहते थे। उन्होंने यहाँ के सम्बन्ध में विस्तार-पूर्वक
लिखा है। पीछे समय-समय पर यहाँ केन्द्रीय शक्ति निर्वे और
असंगठित रहीं; तथापि मुगलों का शासन जम जाने पर फिर यहाँ का
सिका योरपवाले मानने लग गये। भिन्न-भिन्न देशों के शासुक सम्माद

enginencontine

यक्वर श्रीर जहाँगीर के दरबार में अपने दूत मेजते थे, श्रीर इन्हें प्रमुख रखने के इच्छुक रहते थे। श्रीरंगजेव के बाद यहाँ फिर फूट श्रीर पारस्परिक कलह रहने लगा। फल-स्वरूप अन्ततः, जैसा पहले कहा गया है, श्रॅगरेजों का प्रमुख बढ़ता गया। सन् १८५७ ई० में भारतवासियों ने उन्हें यहाँ से हटाने का प्रयत्न किया, पर ये उसमें असफल रहे। श्राह्मिर, १८५८ ई० से यहाँ क़ानूनी तौर से भी श्रॅगरेजों का शासन आरम्म हो गया। इस प्रकार अपनी स्वतं- अता लोने पर, भारतवर्ष का, अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से, पहला स्थान जाता रहा। कुछ काल पश्चात् भारतवासी फिर जायत होने लगे; विशेषतया सन् १८८५ में कांग्रेस की स्थापना करके, उन्होंने शासन-पद्धति में सुधार कराने का आन्दोलन आरम्म किया। इसका वर्णन पहले किया जा जुका है।

योरपीय प्रदायुद्ध और साम्राज्य-परिषद में भारत — संसार में समय-समय पर सज्यों के सुद रहे हैं। बहुना कुछ राज्य इकट्ठे एक पक्ष में हो जाते हैं चौर इसी प्रकार दूसरी कोर से लड़नेवाले राज्यों का भी एक सुट बन जाता है। इससे युद्ध का आकार-प्रकार बढ़ जाता है। युद्ध महायुद्ध में परियात हो जाता है। फिर, आन कल विज्ञान को बहुत उन्नित हो जाने से युद्ध में बढ़िया से बढ़िया हिंसक सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसका दुष्परियाम भी बड़ा भीवया होता है। पिछला योरपीय महायुद्ध सन् १९१४ है के से १९६८ तक रहा। इसके बाद भी चिरकाल तक मवंत्र त्राहि-त्राहि मची रही। इस युद्ध के सम्बन्ध में यह घोषित किया गया था कि यह छोटे राष्ट्रों की

स्वतंत्रता तथा स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धान्त के लिए लड़ा जा रहा है। मारतवर्ष ने इगलैंड की ब्योर से इस युद्ध में भाग लिया। उस समय से ब्रिटिश-साम्राज्य-परिषद्ध में भारतवर्ष को भी भाग लेने का श्रवसर मिलने लगा। परन्तु जब कि परिषद में साम्राज्य के स्वाधीन भागों के मन्त्री अपने-अपने राज्य के प्रति उत्तरदार्थी होते हैं, भारतवर्ष की ब्योर से इसका सदस्य बननेवाला भारत-मंत्री एवं उसके सलाइकार भारतवासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। अतः वास्तव में इन्हें इस देश का प्रतिनिध कहना ठीक नहीं है।

िछले योरपीय महायुद्ध की समाति पर वारसाई की संघि हुई। संघि पत्र पर जिन राज्यों की श्रोर से इस्ताक्षर हुए, उनमें भारतवर्ष भी या। इसलिए पीछे जब सन् १९२० ई० में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई तो यह भी उसका सदस्य बनाया गया।

राष्ट्र-संघ, उसका संगठन और कार्य — ग्रुद्ध के बाद वैराग्य और शान्ति का बातावरण होता है। पिछला योरपीय महायुद्ध बहुत विकराल था। इसके बाद विश्व-शान्ति की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा। इसी उद्देश्य से सन् १९२० ई० में राष्ट्र-संघ की स्थापना हुई, जिसे खँगरेज़ी में 'लीग-आफ़ नेशान्ध' कहते हैं। इस संघ के सदस्य विविध राष्ट्य हैं। इस राज्यों नेसंगठन-पत्र पर हस्ताक्षर करके

<sup>\*</sup>इस परिषद में साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों के विवाद-सत्त विषयों का विचार होता है तथा उन भागों की मार्थिक राजनैतिक आदि उन्नति के उपाय सीचे जाते हैं। इसका अधिवेशन दूसरे-तीसरे वर्ष प्रायः लन्दन में होता है। इसके स्वीकृत निर्णय परामर्श-स्प में होते हैं।

यह प्रतिज्ञा की कि बाहरी हमलों से एक-दूबरे की रक्षा करेंगे, और परस्पर, अथवा अन्य किसी भी राज्य से युद्ध नहीं करेंगे, जब तक कि अपने भरगड़ों को पंचायत के सम्भुख फैछले या जांच के लिए न रखें, और तीन माछ से लेकर नौ माछ तक का समय न गुज़ारदें। जो राज्य अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ेगा वह अन्य सथ राज्यों का विरोधी समभा जायगा, और उन छव का कर्तव्य होगा कि प्रतिज्ञा मंग करनेवाले राज्य से आर्थिक तथा राजनैतिक सम्बन्ध न रखें। राष्ट्रसंघ का कार्यालय जेनेजा (स्विट्यारलेंड) में रखा गया। पिछले दिनों ५७ राज्य इसके सदस्य थे; यह संख्या समय-समय पर घटती वढ़ती रहती है।

राष्ट्रसंघ के कार्य तीन प्रकार के हैं:—व्यवस्था, शासन (प्रवन्ध ) श्रीर न्याय । इस कार्यों को कमशाः सभा (एसेम्बली), कौंसिल श्रीर श्रान्तर्राष्ट्रीय श्रदालत करती है। संघ की सभा के सदस्य वे सब राज्य होते हैं, जो राष्ट्रसंघ के सदस्य हों। प्रत्येक सदस्य-राज्य को तीन प्रतिनिधि मेजने का श्रिषकार होता है, परन्तु उसका मत एक ही होता है। सभा के श्रिषवेशन जेनेवा में होते हैं, प्रति वर्ष प्रायः एक ही श्रिषवेशन होता है। कौंसिल के कुछ सदस्य स्थायी श्रीर कुछ श्रस्थायी होते हैं। इक्क लैंड, फ्रांस, इटली श्रादि स्थायी सदस्य है, इनका कभी जुनाव नहीं होता। इसलिए इनका प्रभाव बहुत श्रिषक है। कौंसिल के श्रिषवेशन प्रति वर्ष कम-सै-कम चार होते हैं। वह वर्ष भर श्रपना कार्य कमीशनों श्रीर सिमितियों द्वारा करती रहती हैं।

संघ की छः कमेटियाँ है, वे निम्नलिखित विषयों पर विचार करती है:—

१-- कानूनी प्रश्न ।

२ — विशिष्ट (टेक्निकल) कार्यों की संस्थाओं का विषय।

३ — निरस्रीकरण।

४--वजट श्रीर श्रन्तव्यवस्था सम्बन्धी बातें।

पू —सामाजिक प्रश्न।

६-राजनैतिक प्रश्न।

संघ के मंत्री-मंडल-कार्यालय के विविध श्रंग हैं, उनमें से मुख्य

निम्नलिखित हैं:—

१-राजनैतिक विभाग।

२ — आर्थिक विभाग।

३ - रफ्तनी या यातायात विभाग ।

४-श्रल्प-संख्यक विभाग ।

५-निरस्नीकरण विभाग।

६ — स्वास्थ्य-विभाग ।

७—सामाजिक प्रश्न और अक्षीम की रफ़नी का विभाग।

द—बौद्धिक सहकारिता और श्रन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय (ब्यूरो) विशाग।

ावमागः। ९--कानून विभागः।

१० - सूचना या जानकारी विभाग।

११-- अन्तर्राष्ट्रीय-अम कार्यालय ।

धंष के सब विभाग परस्यर एक-वृत्तरे के सहायक होते हैं। उदाहरखार्थ क्रूत के रोगों के फैलने का प्रश्न जहाज़ी बन्दर-गाहों के नियमों की भेषी में है, अत: रफ्तनी के विभाग से स्वास्थ्य विभाग का सम्बन्ध रहना आवश्यक है। इसी तरह 'नरकोटिक' नामक विष का दुरुपयोग न किया जाय, इसकी व्यवस्था के लिये रफ्तनी-विभाग का सम्बन्ध मेडिकल विभाग से रहता है। इस-लिए अफीम-विभाग स्वास्थ्य और रफ्तनी-विभाग से समय-समय पर परामर्श किया करता है।

राष्ट्र-संघ और भारतवर्ष - राष्ट्रसंघ के सदस्य वे राज्य होते हैं, जिनका पद राष्ट्र की तरह माना जाता है। मारतवर्ष राष्ट्रसंघ का सदस्य है। इससे यह समका जाता है कि इस देश का भी मान स्वतंत्र राष्ट्रों की तरह किया जाता है। राष्ट्रसंघ का सदस्य होने से, भारतवर्ष का, संसार के अन्य राष्ट्रों से सम्बन्ध भी बढ़ता है। परन्तु इस देश की ओर से संघ की सभा में भाग लेनेवाले व्यक्ति वास्तव में यहाँ के प्रांतिनिधि नहीं होते; भारत-सरकार द्वारा नामज़द होने से वे वर्तमान अवस्था में ब्रिटिश-सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मारतवर्ष को संघ की कौंसिल में अस्थायी सदस्य का पद भी नहीं मिला है। इस प्रकार क्षेत्र में भारतवर्ष का प्रायः कुछ भी प्रभाव नहीं है। संघ के कर्म-चारियों में भारतवर्षि का प्रायः कुछ भी प्रभाव नहीं है। संघ के कर्म-चारियों में भारतवर्षियों की संख्या भी बहुत कम है। अतः यहाँ के नेताओं का मत है कि जब तक भारतवर्ष को संघ में अपना वास्तविक मत प्रकट करने और अपने समुचित पदाधिकारी रखने का अधिकार न हो, उसे इस संस्था से अलग रहना और इस विषय के व्यय-भार

से बचना ही उचित है। ज्यय की बात यह है कि संघ का वार्षिक ज्यय लगभग साढ़े तेरह लाख पोंड होता है। यह ज्यय ९९३ हिस्सों में विभक्त है, संघ के भिन्न-भिन्न सदस्य-राज्यों को इसके लिए भिन्न-भिन्न परिमाया में चन्दा देना होता है। भारतवर्ष पहले ९२३ हिस्सों में से ५४ हिस्सों की रक्ष देता था। इसका यहाँ बहुत विरोघ हुआ। अब यह ४९ हिस्से अर्थात् लगभग ग्यारह लाख रुपये देता है।

राष्ट्र-संघ से भारतवर्ष को विशेष लाभ नहीं हुआ, तथापि कुछ दिशाओं में लाभ दृक्षा है। भारतवर्ष संव के अन्तर्राष्ट्रीय अम-कार्यालय का सदस्य है।यह उन आठ राज्यों से सम्मिलित है, जिनके श्रीद्योगिक हितों की आरे संघ ध्यान देता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय अम-सम्बन्धी सम्मेलनों में भाग लेता है श्रीर उनके कई र्नणयों को मान्य कर चुका है। उदाहरखवत् श्रम के घंटे कम करना। इससे भारतीय जनता—विशोषतया श्रमजीवियों—को बहुत लाभ पहुँचा है। बम्बई में संघका एक दफ़्र है, जो यहाँ संघके निर्णयों का प्रचार करता है, और उसके के कार्यों के सम्बन्ध में उपस्थित किये जानेवाले प्रश्नों का उत्तर देता है। अन्तर्राष्ट्रीय अम-कार्यालय की एक शाला देहली में भी है। संघका एक अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक सह-कारिता विभाग है यह भी भारतवर्ष के लिए बहुत हितकर है। उसका सामाजिक कार्य तो विशेष रूप से उपयोगी है। संघ की स्रोर से नियुक्त मेलेरिया कमीशन ने मारतवष आकर भी जांच की थी। इसी प्रकार संघ ने एक कसेटी स्त्रियों और बच्चों के अनैतिक व्यागर की जांच के लिए नियत की । उसने इस प्रश्न पर अच्छा प्रकाश डाला है। लिंगापुर में संघ का एक दास्तर है, वह प्रति दिन नहीं से होकर एशियाई वन्दरगाहों पर आनेवाले जहाजों के यात्रियों की बीम्नारियों के विषय में, वेतार-के-तार द्वारा समाचार भेजता है। संघ ने निश्चय किया था कि किसी देश से अफीम की निर्यंत केवल उतनी ही हो, जितनी औषियों के लिए आवश्यक हो। पहले भारत-सरकार द्वारा बहुत-सी अफीम चीन जाती थी, परन्तु अफीम सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर करनेवालों में भारतवर्ष के भी होने से, अब यह अनैतिक व्यापार बन्द हो गया है इससे भारतवर्ष और चीन दोनों को ही लाम हुआ है।

राष्ट्रसंघ के उद्देश की पूर्ति — जगर संव के भारतवर्ष-सम्बन्धी काम का उक्क ख लिया गया है ऐसा ही कार्य संव ने कई अन्य देशों के लिए करके उन्हें लाभ पहुँचाया है। बास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की, अनेक दिशाओं में, आवश्यकता है, और राष्ट्र-संव जैसी संस्थाएं इसमें बहुत सहायक हो सकती हैं। हाँ, संघ के कार्य में उज्ञति और चृद्धि की अभी बहुत गंजायश है।

एक बात में छंब से लोगों को बड़ी निराशा रही है। छंब का निर्माण विशेषतया इस उद्देश्य ते हुआ या कि यह युद्धों से होनेवाली, मानव जाति की भयंकर हानि को रोके, किसी देश की स्वतंत्रता अपहरण होती हो, तो उसकी रखा करे और राष्ट्रों की सैनिक शाक्ति पर प्रतिबन्ध लगाये। सब इस विषय में नितान्त अस्पत्त रहा है। हमारे देखते-देखते कितने ही राष्ट्र अपनी प्यारी स्वाधीनता से बंचित हो गये; संघ के होने से उनकी स्थिति में कुछ अन्तर न श्राया । इसिलिए लोकमत इस संस्था के प्रति उपेक्षा करने लगा है । बात यह है कि यह संघ सारे संसार का नहीं है, इसके स्त-संचालक केवल कुछ ही राष्ट्र हैं । वे कहीं सभ्यता-प्रचार के नाम से, कहीं शासनं-कार्य की शिक्षा के नाम पर, असंगठित या अवनत भृखंडों को अपने अधीन किये हुए हैं । अतः संघ के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती । अन्यान्य वार्तो में संघ कहता है कि विविध राष्ट्रों की सैनिक शक्ति एक सीमा से अधिक न रहे, परन्तु उसके सदस्य-राष्ट्र हो नहीं, वे राष्ट्र भी, जिनका इसमें विशेष बोलवाला है, आरम-रक्षा या व्यापार वृद्धि की आड़ में अपनी-अपनी सेना और सैनिक सामग्री आदि को भरसक बढ़ा रहे हैं । संसार में हर चड़ी महायुद्ध की आशंका रहती है, और प्रत्येक महायुद्ध अनने से पहले महायुद्ध से अधिक पातक तथा प्रलयकारी होती है । जब संब के सदस्य-राष्ट्र में हृद्य की उदारता तथा स्वाग के भावों का यथेष्ट उदय होगा, तभी वह अपने महान उद्देश्य में सफल होगा ।%

\*पुस्तक खपते समय महायुद्ध अपना विनाश-कार्य कर रहा है। राष्ट्र-संध युद्धों का अन्त करने के लिए स्थापित हुआ था। पर इस समय तो महायुद्ध ने ही राष्ट्र संख की निजीव कर रखा है। आशा है महायुद्ध का अन्त होने पर कोई नई व्यवस्था होगी, राष्ट-संघ का पुनर्जन्म होगा। न्या जस समय इसके स्वधार इसके अन तक के अनुभवों के लाभ उठावेंगे?

| CENTRAL          | ARCHA | F.OLO | FICAT | ,  |
|------------------|-------|-------|-------|----|
| CENTRAL<br>LIBRA | NEW   | TEL.  | HL.   |    |
| Acc. No          |       | No.   |       |    |
| Date             |       |       |       |    |
| C. II N.         |       |       |       | ٠, |